# जनता के तीन सिद्धान्त

डा॰ सन यात-सेन

श्रतुवादक कृष्ण किंकर सिंह



चीन-भारती
(चीन-भारत सांस्कृतिक संघ की भारतीय शाखा)
शांतिनिकेतन, भारतवर्ष

प्राप्ति स्थान प्रनथ-वितान, भागलपुर (बिहार)

## मूल्य श्रजिल्द ६), सजिल्द ६॥)

प्रथम संस्करण, १६४६

प्रकाशक—कृष्ण किंकर सिंह मुद्रक—पं० मगनकृष्ण टीव्वित एम० ए०, दीव्वित प्रस, इलाहाबाद

# विषय-सूची

| विषय                            |     |              | पृष्ठ | संख्या            |
|---------------------------------|-----|--------------|-------|-------------------|
| <b>१</b> —डा० सन यात-सेन का चिः | म   | •••          |       | ¥                 |
| २-जेनरिलस्मो च्याङ्काई-शेव      |     | ी धर्म पत्नी | •••   | Ę                 |
| ३—डा० सन यात-सेन का वर्स        |     | •••          | •     | હ                 |
| ४प्राक्कथन                      |     | •••          | •••   | 5                 |
| ५—ग्रनुवादक का वक्तव्य          | ••• | •••          | •••   | १०                |
| ६ — लेलक का वक्तव्य             | ••• | •••          | •••   | १२                |
| ७राष्ट्रीयता का सिद्धान्त       |     | •••          | •     | १-१११             |
| पहला व्याख्यान                  | ••• | •••          | •••   | ą                 |
| दूसरा व्याख्यान                 | ••• | •••          | •••   | २२                |
| तीसरा व्याख्यान                 | ••• | •••          | •••   | *?                |
| चौथा व्याख्यान                  | ••• | •••          | •••   | ६२                |
| ्पाचवाँ व्याख्यान               | ••• | •••          | •••   | ૭૬                |
| •छठा व्याख्यान                  | ••• | •••          | •••   | ६३                |
| ८प्रजातत्र का सिद्धान्त         | ••• | •••          | ११    | ३-२५४             |
| पहला व्याख्यान                  | ••• | •••          |       | ११५               |
| दूरुरा व्याख्यान                |     | •••          | •••   | १४१               |
| तीसरा व्याख्यान                 |     | •••          | •••   | १५६               |
| चौथा व्याख्यान                  | ••• | •••          | •••   | १८०               |
| पाचवा व्याख्यान                 | ••• | •••          | •••   | २०२               |
| छठा व्याख्यान                   | ••• | •••          | ••    | -२२८              |
| ६जीविका का सिद्धान्त            |     | •••          | ۰ ۶۰  | <b>પ્પ્-</b> રૂપ્ |
| पहला व्याख्यान                  | ••• | •••          | •••   | २५७               |
| दूसरा व्याख्यान                 | ••• | •••          | •••   | रद्ध              |
| तीसरा व्याख्यान                 | ••• | •••          | •••   | ₹08               |
| चौथा व्याख्यान                  |     | •••          | •••   | ३ ३५              |



डा० सन यात-सेन जन्म—१२ नवम्बर, १८६६ ई० मृत्यु—१२ मार्च, १६२५ ईः

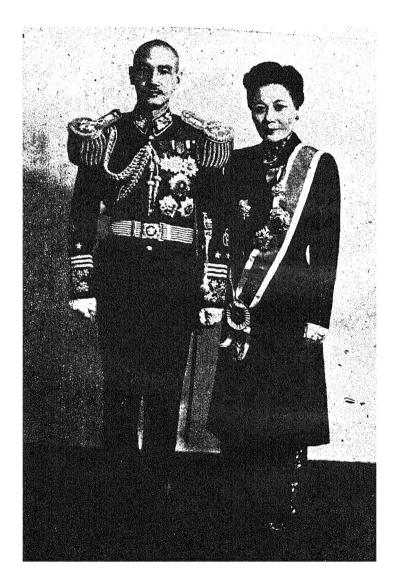

डा० सन यात-सेन के उत्तराधिकारी जेनरिलस्मो चाङ्काइ-शेक ब्रौर उनकी धर्मपत्नी

### डा॰ सन यात-सेन का वसीयतनामा

चालीस वर्षों तक मैंने केवल एक लक्ष्य को सामने रखकर जन-क्रान्ति के लिए कार्य किया है। वह लक्ष्य है चीन की समस्त राष्ट्रों के बीच स्वाधीनता क्रोर समानता के स्तर पर उन्नति करना। इन चालीस वर्षों में मेरे अनुभवों ने यह धारणा हढ भाव से बद्धमूल कर दी है कि इस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए हमें अपनी जनता को पूर्णरूप से जगा देना होगा और हमारे ही समान संघर्ष में लगे हुए ससार के उन लोगों के साथ सहयोग करना होगा जो हमारे साथ समानता का व्यवहार करते हैं।

क्रान्ति का कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अपने सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि वे 'राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की योजना', 'राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की आधारभूत बातें', 'जनता के तीन सिद्धान्त' तथा हमारे दल के प्रथम राष्ट्रीय कॉन्वेन्शन का 'घोषणा-पत्र' के सिद्धान्तों का अनुसरण करे और आग्रह-पूर्वक उन्हें कार्यान्वित करने का प्रयत्न करें। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी राष्ट्रीय कॉन्वेन्शन बुलाने तथा असम सन्वियों को रह करने के लिए की गई हाल की घोषणाएँ यथासम्भव अविलम्ब पालित होनी चाहिए। मेरा हार्दिक अनुरोध है कि आप लोग मेरी दी हुई यह जिम्मेवारी स्वीकार करें।

फरवरी २०, १६२५ ई० को लिखा गया।

(हस्ताच्रर) सुन वन मार्च ११, सन् १९२५ ई०

#### प्राक्षथन

भारतवर्ष के चीन-भारती (चीन-भारती सास्कृतिक सघ की भारतीय शाखा) ने फिलहाल 'चीन-भारती प्रन्थमाला' नाम से हिन्दी और अगरेजी में दो प्रन्थमालाएँ निकालने का निश्चय किया है। बाद में भारत की दूसरी भाषाओं में भी प्रकाशन की व्यवस्था की जायगी। इसके लिए गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर के 'टॉक्स इन चाइना' को अगरेजी अन्थमाला में और डा० सन यात-सेन की पुस्तक 'सान् मिन् चु-इ' यानी 'जनता के तीन सिद्धान्त' को हिन्दी मैं निकालने का निश्चय किया गया है। 'सान् मिन् चु-इ' का अनुवाद चीन सरकार के राष्ट्रीय प्राच्य महाविद्यालय के भूतपूर्व हिन्दी अध्यापक श्री कृष्णिकंकर सिंह जी ने किया है जो इन दिनो विश्वभारती चीन-भवन में हिंदी के अध्यापक हैं और चीन-भारती सघ के आजीवन सदस्य हैं।

भारत के लोग 'सान् मिन् चु-इ' के नाम से काफी परिचित हैं, पर शायद वे इसके विषय से उतने परिचित नहीं हैं। 'सन् मिन् चु-इ' केवल चीन के राष्ट्रीय दल क्वोमिन्ताङ्के कान्तिकारी आ्रान्दोलन के लिए राजनी-तिक दर्शन और सिद्धान्त ही नहीं रहा है बल्कि वह सम्पूर्ण चीनी राष्ट्र की मुक्ति और उद्धार का पवित्र ग्रन्थ भी है। इस ग्रन्थ के रचयिता चीनी प्रजातन्त्र के प्रतिष्ठाता डा॰ सन यात-सेन हैं। उनका सिद्धान्त, विशेषकर धरम्परागत चीनी दर्शन श्रौर संस्कृति पर श्राधारित है, फिर भी उन्होने उसमें पश्चिमी विज्ञान, दर्शन श्रीर सभ्यता की श्रच्छी-श्रच्छी बातों को लिया है। इसका उद्देश्य केवल चीन की स्वतन्त्रता ही प्राप्त करना नहीं है बल्कि संसार में शान्ति स्थापित करना त्रौर सम्पूर्ण ससार का संघटन कायम करना भी है। इस एक पुस्तक से ही हम चीन के राष्ट्रीय क्रान्तिकारी आन्दोलन और ब्राधनिक चीन की राजनीतिक, ब्रार्थिक ब्रीर सामाजिक ब्रवस्था के साथ-साथ उस बड़े देश की प्राचीन सभ्यता श्रीर सस्कृति की श्रात्मा श्रीर उसके भविष्य की त्र्याशा-त्र्याकां का भी जान सकते हैं। मेरा नम्र निवेदन है कि भारतीय मित्र जिस प्रकार गीता, महात्मा गांधी के 'हिंद स्वराज' ऋौर 'म्रात्म-कथा' श्रीर गुरुदेव की 'गीताञ्जलि' पढते हैं उसी प्रकार उन्हें यह पुस्तक पढनी चाहिए। खासकर इसीलिए हमने श्री कृष्ण्यिकंकर सिंह जी के 'सान मिन चु-इ' के हिन्दी अनुवाद को चीन-भारती सघ के 'चीन-भारती हिन्दी ग्रन्थमाला' में प्रथम स्थान देने का निश्चय किया है।

श्री कृष्णिकितर सिंह जी ने पहले 'सान् मिन् चु-इ' के श्रंगरेजी श्रनुवाद को पढ़ा श्रौर फिर चीनी भाषा में मूल पुस्तक को भी। जब ये विश्वभारती चीन भवन में चीनी भाषा के रिसर्च स्कॉलर थे तभी इन्होंने इस
पुस्तक का श्रध्ययन प्रारम्भ किया था श्रौर जब ये हिन्दी के श्रध्यापक होकर
चीन गए तो वहाँ भी इन्होंने इसका श्रध्ययन जारी रखा। इन्हाने इस पुस्तक
का श्रनुवाद केवल इसका श्रच्छी तरह श्रध्ययन कर ही नहीं किया है बल्कि
चीन के प्राचीन श्रौर श्राधुनिक इतिहास, सस्कृति श्रौर सभ्यता को सावधानी
पूर्वक मनन के बाद किया है। इसलिए इनका श्रनुवाद बहुत ही विश्वसनीयहै श्रौर मैं श्राशा करता हूँ कि जो भी इसे पढ़ेगे इसकी प्रशसा करेगे।
इन्होंने श्रब चीन के सबसे प्रधान नेता जेनरिलस्मो च्याड् काइ-शेक की
प्रसिद्ध चीनी पुस्तक 'चीन का भाग्य' के श्रनुवाद में हाथ लगाया है श्रौर
वहु पुस्तक भी इसी श्रन्थमाला में प्रकाशित होगी। मैं इनके इस प्रशसनीय
कार्य की सराहना करता हूँ श्रोर इनकी सफलता की मंगल-कामना
करता हूँ।

# मान युन-शान इंडिंग

चीन-भवन, शान्ति निकेतन ७-१२-१६४६ चीन-भारती संघ के ऋधिष्ठाता ऋौर विश्व भारती चीन भवन के ऋध्यन्न

### अनुवादक का वक्तव्य

विश्व-भारती चीन-भवन में चीनी भाषा का श्रध्ययन करते समय मेरे हृदय में चीन की श्राधिनक पुस्तकों को हिंदी पाठकों के सामने उपस्थित करने का विचार उठा। इसी उद्देश्य से मैंने चीनी प्रजातत्र के प्रतिष्ठाता डा॰ सन यात-सेन की पुस्तक 'सान् मिन् चु-इ' (सान = तीन; मिन् = जनता; चु-इ = सिद्धान्त—जनता के तीन सिद्धान्त) का श्रध्ययन प्रारम्भ किया। इस श्रध्ययन में प्रो॰ तान युन-शान ने बडी सहायता की श्रोर उन्होंने इस पुस्तक को हिन्दी में श्रानुवाद करने को प्रोत्साहित किया। सन् १६४४ ई॰ में जब में चीन सरकार के कुमिन् स्थित राष्ट्रीय प्राच्य महाविधालय में हिंदी पढाने को नियुक्त हुश्रा तो महाविधालय के श्रध्यव प्रो॰ वाड न्वन् श्वान् ने भी 'सान् मिन् चु-इ' के हिंदी ग्रनुवाद के लिए श्रनुरोध किया। यह प्रो॰ तान युन-शान श्रोर प्रो॰ वाङ्वन् श्वान् के ही प्रोत्साहन का फल है कि इस मोध पुस्तक का श्रनुवाद कर सका हूँ। इसके लिए में दोना का कृतत्त हूँ।

किसी देश के साथ सम्पर्क स्थापित करने के लिए उस देश के भूत-काल की बातों के साथ-साथ आधुनिक काल की बाते जानना भी आवश्यक है। चीन हमारा सबसं बना पड़ोसी राष्ट्र हे इसलिए उसके साथ सम्पर्क स्थापित करने के लिए हमें वहां की श्राधनिक बाते जाननी ही चाहिए। श्राधिनिक चीन जो कुछ भी है वह डा० सन यात-सेन श्रीर उनका पदानुसरण करने वाले जेनरलिस्मो च्याङ्काइ-शेक का निर्माण किया हुन्ना है। इस-लिए डा॰ सन यात-सेन के सिद्धान्तां से परिचित होना बहुत ही आवश्यक है। 'सान् मिन् चु-इ', जा० सन यात-सेन के सिद्धान्तो का सबसे बड़ा और श्रेष्ठ संग्रह है। चीनी जनता की श्राशा-ग्राकाद्मा, गुर्ग-दोष, उन्नति-श्रवनित क्राटि का इसमें प्रत्यक्ष चित्रण है। चीन सरकार का पूरा ढाचा इन्हीं सिद्धान्ता पर आधारित है आर वहाँ के क्वोमिन् ताड् (राष्ट्रीय दल ) के ये सेद्धान्तिक त्र्याधार हैं। चीन में 'सान् मिन् चु-इ' का क्या स्थान है यह इसी से जाना जा सकता है कि चीनी विधान में वहाँ के प्रजासत्तात्मक राज का नाम ही 'सान् मिन् चु-इ प्रजामत्तात्मक राज' रखा गया है। इसलिए चीन के साथ दिलचस्पी रखने वाले लोगा के लिए 'सान् मिन् चु-इ' का ज्ञान श्रावश्यक है।

यह हिंदी अनुवाद मूल चीनी पुस्तक और उसके अगरेजी अनुवाद के सहारे किया गया है। मैंने अनुवाद को मूल के निकट रखने का प्रयत्न किया है। इनवर्टेंड कौमा के अदर चीनी मुहावरो और कहावतो का ठेठ अनुवाद रखा है। मैंने अनुवाद में लबे-लबे फुटनोट जोड दिए हैं ताकि चीनी साहित्य और इतिहास से अपरिचित व्यक्ति को भी कहीं समफने में कठिनाई न पड़े। चीनी शब्द नागरी अच्छरों में लिखे गए हैं और ऐसा करने में इस बात की कोशिश रखी गई है कि वे मूल ध्विन के निकट रहें। बहुत जगहो पर जानबूक्त कर चीनी वाक्य-विन्यास की तरह ही अनुवाद किया गया है।

पुस्तक छुपने के पहले हिंदी-भवन, शातिनिकेतन के मेरे बधुवर प० रामपूजन तिवारी एम० ए० ने गत गर्मी के दिनों में लगातार तीन महीनों तक-मेरे साथ बैठकर अनुवाद को मिलाने, सशोधन और परिवर्धन करने में अथक परिश्रम किया है। श्रद्धेय पडित हजारीप्रसाद द्विवेदी जी से भी मैने बहुत सहायता ली है, खासकर पारिभाषिक शब्दो के चयन मे तो उन्हौंने बडी ही मदद की है। फुटनोट तैयार करने में चीन-भवन के भूतपूर्व चीनी प्रोफ़ें सर श्री वु थ्यावृ लिंड ( भारतीय नाम श्री दिवाकर उपाध्याय ) श्रीर उनकी पत्नी ने काफ़ी हाथ बटाया है। इतना होने पर भी अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफ़्तेसर डा॰ माताप्रसाद ग्रप्त और हिंदी-भवन. शांति निकेतन के मेरे मित्र श्री रामसिंह तोमर जी ने इसके छपवाने की व्यवस्था न कर दी होती तो पुस्तक का इतनी जल्दी निकालना सम्भव ही नहीं हो सकता। कमल कुलश्रेष्ठ ने पुस्तक जल्द छुपे इसके लिए बडी दौड-धूप की है श्रीर सारी पुस्तक का प्रफ ध्यानपूर्वक देखा है। दीवित पेस के मैनेजर श्री मगनकृष्ण दील्लित ने नए टाइप में जल्द से जल्द पुस्तक छाप देने में बहुत परिश्रम किया है। इन मित्रा श्रीर शुभचितको के प्रति में हार्दिक कतज्ञता प्रकट करता हाँ।

चीन-भवन, शांति-निकेतन ७०-१२०-४६

कृष्ण किंकर सिह

### लेखक का वक्तव्य

'राष्ट्रीय पुनर्निर्माण योजना' नामक मेरी पुस्तक की तीन जिल्दे—मनों-वैज्ञानिक पुनर्निर्माण, भौतिक पुनर्निर्माण, सामाजिक पुनर्निर्माण-जब प्रका-शित हो गई तब मैंने 'राज के पुनर्निर्मांगा' नामक पुस्तक के लिखने में हाथ लगाया ताकि यह प्रन्थमाला पूरी हो जाय। यह पुस्तक 'राष्ट्रीय पुनर्निर्माण योजना' की तीन जिल्दों से भी बडी थी ख्रौर इसके राष्ट्रीयता का सिद्धान्त. प्रजातन्त्र का सिद्धान्त, जीवका-सिद्धान्त, पंच शक्ति विधान, स्थानीय सरकार. केन्द्रीय सरकार, वैदेशिक नीति श्रौर राष्ट्रीय सुरज्ञा कुल श्राठ भाग थे। 'राष्ट्रीयता का खिद्धान्त' नामक पहला भाग छपने को प्रेस में चला भी नया था, प्रजातन्त्र का सिद्धान्त श्रीर जीवका का सिद्धान्त नामक दो भाग लगभग पूरे हो गए थे श्रीर शेष भागों की भी रूप-रेखा एकदम ठीक कर ली गई थी। में ऐसे अवकाश के समय की प्रतीज्ञा में या जिसमें बिना विशेष अनुसन्धान के मै लिखना श्ररू कर देता । ठीक जबिक मैं पुस्तक समाप्त करने श्रीर प्रकाशित करने की बात सोच रहा था उसी समय श्री छन् छुयुङ्-मिङ् ने १६ जून, १६२२ ई० को विद्रोह कर दिया जिसकी संभावना भी नहीं थी ऋौर क्वान-यिन-पन पर गोलाबारी करने लगा। वर्षों के मानसिक परिश्रम श्रीर सैकडो विदेशी पुस्तको के अध्ययन से तैयार किए हुए मेरे नोट और पांडुलिपि अगिन में स्वाहा हो गई। यह हानि मेरे लिए बड़ी पीडादायक थी।

श्रव इस समय क्वोमिन् ताङ्का पुनःसंगठन किया जा रहा है श्रौर हमारे साथी जनता के दिमाग में सारी बातें बैठा देने को किटवद हैं। प्रचार के लिए उन्हें सान् मिन् चु-इ (जनता के तीन सिद्धान्त ) की पूर्ण सचाई श्रौर पञ्च शक्ति विधान की प्रधान बातें जानने की श्रत्यन्त ही श्रावश्यकता हो गई है। इसलिए मैं एक सप्ताह में एक व्याख्यान देता रहा हूं। श्री हवाङ् छाङ - कु मेरे व्याख्यानो की रिपोर्ट लिखते श्रौर श्री चांउ लु उन्हें संशोधित करते रहे हैं। 'राष्ट्रीयता के सिद्धान्त' की व्याख्यानमाला श्रभी समाप्त हुई है श्रौर यह एक जिल्द में हमारे साथियों के भेंट-स्वरूप प्रकशित की जा रही है। इन व्याख्यानों को सावधानी-पूर्वक तैयार करने के लिए मेरे पास न तो काफी समय था श्रोर न श्रावश्यक पुस्तकें ही थों। मैं बोलने के समय मच पर चला जाता था श्रौर बिना तैयारी के बोलता जाता था। इस

प्रकार वास्तव में में ऐसी बहुत सी बातों को छोड़ गया हूं जो मेरी पांडुलि में थीं। पुस्तक छुपने के पहले यदापि में आवश्यक चीजों जोड़ रहा हूं हु संशोधन भी कर रहा हूं तथापि में अनुभव करता हूं कि स्पष्ट रूप से वि प्रतिपादन करने, सिलासिलेवार रूप से व्याख्या करने और तथ्यों के आ मोदन करने की दिशा में ये व्याख्यान पहले तैयार की हुई सामग्री तुल में कुछ भी नहीं हैं। मैं आशा करता हूं कि हमारे साथी इस पुस्तक आधार या प्रेरक शक्ति मानकर प्रचार-कार्य के लिए इसका विस्तार इ इसमें सशोधन करेंगे, छूटी हुई बातों को जोड़ देंगे, इसके वर्गाकरण सुधार करेंगे और इसे सब तरह से त्रुटिहीन बनाएँगे। तब इससे हम जनता को और हमारे राज को जो लाभ होगा वह सचमुच में अप मेय होगा।

केएटन मार्च **१०,** १६२४ ई०

सुन् वन्

राष्ट्रीयता का सिद्धान्त

#### व्याख्यान---१

सदजनो,

श्राज में श्राप लोगों के सामने सान् मिन् सिद्धान्त (जनता के तीन सिद्धान्त ) पर बोलने खडा हुआ हूँ। आप पूछुँगे, वे सान मिन् सिद्धान्त हैं क्या ? सीध-सादे शब्दां में ये हमारे राष्ट्र की मुक्ति के सिद्धान्त हैं। पर सिद्धान्त है क्या ? यह एक धारणा, एक विश्वास ऋौर एक शक्ति है। मनुष्य जब किसी समस्या की गहराई में पैठता है तो पहले एक धारणा का उदय होता है। धारणा ज्यो-ज्यो स्पष्ट होती जाती है, विश्वास की जागति होती है स्त्रीर विश्वास से ही शक्ति पैदा होती है। स्रतएव, सिद्धान्त किसी धारणा के साथ प्रारम्भ होना चाहिए और धारणा से विश्वास की जागति श्रौर विश्वास से शक्ति की पैदाइश होनी चाहिए; तभी सिद्धान्त पूर्ण रूप से दृढ़ हो सकता है। क्या हम कहते हैं कि सान् मिन सिद्धान्त से हमारे राष्ट्र का उद्धार होगा १ क्योंकि ये चीन को ब्रान्तर्राप्ट्रीय मामलों में, शासन-व्यवस्था में भ्रौर स्रार्थिक जीवन में स्रन्य राष्ट्रो की बराबरी में ऊँचा उठायेंगे जिससे वह (चीन) ससार में स्थायी रूप से बना रह सके। सान् मिन् सिद्धान्त हमारे राष्ट्र की मक्ति का सिद्धान्त है। आपसे में पूछता हूँ - न्या आज चीन को मक्ति की जलरत नहीं है ? अगर है, तो आप लोग सान् मिन् सिद्धान्त में विश्वास करे । हम लोगों का विश्वास एक ऐसी जबरदस्त शक्ति पैदा करेगा, जो चीन को निश्चय बचायेगी।

त्राज में राष्ट्रीयता के सिद्धान्त की व्याख्या प्रारम्भ करूँ गा। हाल में ही जब क्वोमिन ताड (चीनी राष्ट्रीय महासभा) का पुनः सङ्गठन किया गया तो राष्ट्र की मुक्ति के कार्य-कम में प्रचार कार्य पर ग्राधिक जोर दिया गया। जनता के बीच विस्तृत प्रचार-कार्य के लिये सबसे पहले सिद्धान्त को स्रष्ट करने की जरूरत होती है। गत दस वर्षों या उससे भी श्राधिक दिनों से बुद्धिजीवी लोग 'जनता के तीन सिद्धान्त' के बारे में सुनने के ग्रादी हो गये हैं। परन्तु बहुता ने ग्राभी तक भी साफ-वाफ उन्हें नहां सममा है। इसलिए ग्राप लोगा के सामने पहिले में व्योरेवार दङ्ग से राष्ट्रीयता के सिद्धान्त की ही व्याख्या करूँ गा।

राष्ट्रीयता का सिद्धान्त क्या है ? चीन के सामाजिक जीवन श्रौर रीति-रिवाज के पिछले इतिहास पर गोर करने के बाद सत्तेप में मै कहूँगा कि राष्ट्रीयता का सिद्धान्त 'स्टेट के सिद्धान्त'-सा है। चीन के लोगों ने सदा से अपने परिवार और कुल के प्रति अल्यधिक मिक्त दिखलाई है जिसके फल-स्वरूप परिवारवाद श्रीर कुलवाद तो चीन में है, पर वास्नविक राष्ट्रीयता नहीं है। विदेशी लोग कहा करते है कि चीन के लोग 'बिखरे वालू की परत' के समान हैं। ऐसा क्यो ? केवल इसलिए कि हम लोगों ने परिवार और कुल के प्रति वक्तादारी तो दिखलाई, पर राष्ट्र के प्रति नहीं। इस कारण राष्ट्रीयता रही ही नहीं। चीन में परिवार ऋोर कुल जगरदस्त सगठित करने वाली शक्ति के रूप में हैं श्रीर बार-बार यहां वालां ने अपने क़ल की रज्ञा करने में ऋपना तथा ऋपने परिवारपालां का बलिदान किया है। उदाहरण के लिए क्वाड् तुड ् (चीन का एक दिल्लाणी प्रान्त, समुद्र के किनारे ) के दो कुला के बीच के कलह को लीजिए। दो कुला में से कोई मी भुकने को तैयार नहीं है चाहे इसके लिए कितनी भी सम्पत्ति श्रौर जीवन की श्राहति क्यों न देनी पड़े। यह सब इसलिए है कि लोगों के हृदय में कुल की भावना इतनी बद्धमल हो गई है कि ये लोग अपने ऊल वालों के लिए सब ऊछ बिलदान करने को तैयार रहते हैं; परन्तु राष्ट्र के लिए बिलदान करने की श्रेष्ठ भावना सकुचित दायरे-कुल-तक ही सीमित रह गयी है। वह राष्ट्र तक नहीं पहुंच पायी है।

मेरा कथन कि जातीयता ( Nationality ) का सिद्धान्त राज के सिद्धान्त-सा है, केवल चीन पर ही लागू होता है—पश्चिमी देशों पर नहीं। विदेशी लोग राष्ट्र ( Nation ) और स्टेट में अन्तर मानते हैं। चीनी शब्द 'मिन्छु' का पर्यायवाची अंगरेजी शब्द 'नेशन' है। और नेशन शब्द के दो अर्थ हैं—नस्ल (Race) और राज (State)। यद्यपि इस शब्द के दो अर्थ हैं और वे काफी स्मष्ट हैं, इसलिये इनके सममने में गलती नहीं करनी चाहिए। बहुत-से चीनी शब्दों के दो अर्थ होते हैं। उदाहरण के लिये से हुइ ( शोसाइटी-समाज ) शब्द को लीजिये। यह शब्द आदमी के समूह और एक सगठित संस्था दोनों का चोतक है। यद्यपि राष्ट्र (Nation) और राज में बहुत ही निकट का सम्बन्य है—यहाँ तक कि दोनों में अन्तर करना जहरी नहीं मालूम होता; फिर भी इन दोनों के बीच स्पष्ट मेद है। इसलिये इम लोगों को दोनों के मेद को सावधानीपूर्वक समम्म लेना चाहिये। लेकिन जब में कहता हूँ कि राष्ट्र और राज एक-से हैं, तो यह केवल चीन पर

ही क्यो लागू होता है ? इसका कारण यह है कि छिन् १ और हान् राजकलों के समय से ही चीन का विकास एक राज के रूप में एक ही जाति से होता श्राया है जबकि विदेशों में एक जाति से कई स्टेंट बने हैं श्रीर एक राज मे कई जातियो का समावेश हुआ है। उदाहरण के लिये इगलैगड को लीजिये। वहाँवाले श्वेत जाति के हैं जिसमें भूरे, काले तथा अन्य जातियों का समावेश होकर ब्रिश्शि साम्राज्य बना है। इसलिये यह कहना कि नस्ल (race) या राष्ट्र (Nation) ही राज है, इङ्गलैंगड के लिये लागू नहीं होता। फिर, हाड काड की, जो ब्रिटिश अधिकृत प्रान्त है, जनसख्या में कई हजार चीनी लोग हैं। इसलिये अगर इस लोग ऐसा कहें कि हाङ काड का ब्रिप्शि राज ब्रिटिश राष्ट्र (Nation) है, तो इस लोग गलती करेंगे: अथवा भारत को देखिए जो इन दिनो ब्रिटिश अविकत देश है। इस ब्रिटिश राज में पैतीस करोड भारतवासी है। ग्रागर इस लोग कहे कि भारत के ब्रिटिश राज का मतलब ब्रिटिश राष्ट्र (Nation) है तो, इम लोग गल्दत रास्ते पर होंगे। हम सभी जानते हैं कि इगलैएड के मूल निवासी (Stock) ए लो-सेक्सन जाति के थे । पर यह जाति केवल इगलैएड तक ही सीमित नहीं है। सयुक्त राष्ट्र अमेरिका में भी इस जाति के बहुत-से लोग हैं। इसलिये दूसरे देशां के लिये यह कहना ठीक नहीं है कि नस्ल (race) श्रौर राज श्रिमेन है। इन दोनां के बीच स्मष्ट ग्रान्तर है।

इन दोना का अन्तर इम लोग कैसे स्मफ-साफ जान सकते हैं ? जानने का सबसे अञ्छा तरीका यह है कि उन शक्तियों का अध्ययन किया जाय जिनसे चे दोनों बनते हैं । सीधे शब्दा में कहें तो नस्ल (race) या जातीयता (Nationality) का विकास प्राकृतिक ढग से हुआ है जब कि राज का विकास शस्त्र-शक्ति के बल से । चीन के राजनीतिक इतिहास से ही एक उदाहरण लिया जाय । चीन के लोग कहते हैं कि वाङ्-ताव् ने—राजधर्म या सुनीति का रास्ता—प्रकृति का अनुसरण किया । दूसरे शब्दों में प्राकृतिक शक्ति हो राज-धर्म थी । राज-धर्म द्वारा गठित समूह (group) ही जाति (race) है—जातीयता (Nationality) है । शस्त्र-शक्ति का हो नाम 'पा-ताव्'—ताकत की राह —है । ताकत की राह द्वारा गठित समुदाय (group) ही स्टेट है । उदाहरण देखिये—हाड काड ् इसलिये नहीं बना कि वहाँ के हजारा निवासी ऑगरेजों को ऐसा करने देना चाहते थे,

१. २४६ २०७ ई ० पूर

२. ई० पु० २८६-सन् ११६ ई० तक

बल्कि हाड काङ तो ब्रिटिश लोगो ने तलवार के जोर से ले लिया। चूँ कि चीन इगलैएड से युद्ध में हार गया इसलिये हाङ्काङ् प्रदेश श्रीर वहाँ के निवासियां को उसे इगलैएड के ऋधीन कर देना पड़ा ऋरोर इस प्रकार कालान्तर मे आधुनिक हाङ्काड् बना । ब्रिटिश भारत के विकास की भी यही कहानी है। ग्रेट ब्रिटेन द्वारा ग्राधिकृत प्रदेश सारे ससार में फैले हए हैं। श्रगरेजी कहावत है-- 'ब्रिटिश साम्राज्य में सूर्य कभी श्रस्त नहीं होता।' दूसरे शब्दों मे इसका ऋर्थ यह है कि पृथ्वी के घूमते रहने पर सूर्य की रोशनी जिस किसी भू-भाग पर भी पडती है, वहाँ कोई न कोई ब्रिटिश अधिकृत देश जरूर है। श्रगर हम पूर्वी गोलाई के रहनेवाले सूर्य के साथ यात्रा करें तो हम देखे गे कि सूर्य सबसे पहले न्यू जीलैएड, आरर्द्रे लिया, हाड काड और सिगापुर पर श्रपनी रोशनी फैलता है श्रीर जैसे ही वह पश्चिम की श्रोर बढता है. उसकी रोशनी लका ऋोर भारतवर्ष पर पडती है, उसके भी पश्चिम ऋदन ऋौर माल्टा पर ऋौर भी द्रुसके पश्चिम खास इगलैएड पर ही । फिर पश्चिमी गोलाहरी में घूमता हुत्रा सूर्य श्रपना प्रकाश कनाडा पर फैलाता है श्रीर पुनः हाड-काङ तथा सिंगापुर मे स्त्राकर स्त्रपना चाचर पूरा कर लेता है। इसलिये चौबीस घरटे मे जहाँ कही भी सूर्य की रोरानी पडती है, वहाँ कोई न कोई ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश है ही। ग्रेट ब्रिटेन को यह विशाल भू-भाग तलवार के जोर से ही हाथ लगा है। प्राचीन काल से ही किसी का स्टेट का निर्माण बिना इथियार के नहीं हुआ है । पर जाति ( racê ) या जातीनता (Nationality) का विकास एक बिलकुल ही दूसरी चीज है। यह सम्पूर्णतः प्राकृतिक गति से विकसित होती है। शस्त्र- के सहारे एकदम नहीं। हाङ् काङ् में वसनेवाले हजारों चीनी प्राकृतिक रूप से एक जाति-सूत्र में सगिठत हैं। किसी भी शक्ति द्वारा इगलैएड इसे नहीं बदल सकता है। इसलिये ही हम कहते हैं कि प्राकृतिक शक्तियो द्वारा जो समुदाय संगठित श्रीर विकितित होता है, वही जाति है। शस्त्र-शक्तियों के जोर पर जो समुदाय संगठित और विकसित किया जाता है, वह स्टेट है। यही जाति या जातीयता स्रोर स्टेट में श्चन्तर है।

फिर, जातियों की उपिता के बारे में देखिये। प्रारम्भ में मनुष्य पशु का ही वर्ग था। लेकिन वह पशु-पित्त्यों से कितना आगे बढ़ गया है। वह 'सम्पूर्ण सृष्टि की आत्मा' है। मनुष्य मात्र प्रथम पॉच प्रमुख जातियों में विभक्त है—एवेन, काली, लाल, पीली और भूरी। इसमें फिर कई उपजातियां हैं। जैसे एशियाई जातियों में मगोल<sup>3</sup>, मलय, जापानी, मांचू<sup>४</sup> श्रीर चीनी। साधारणतः इन जातियों का विकास प्राकृतिक शक्तियों द्वारा हुश्रा है। पर्नुत जब इम उनका विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं तब हम पाते हैं कि वे श्रत्यन्त ही जिटल हैं। जाति-निर्माण में सबसे बड़ी शक्ति एक रक्त का होना है। चीन के लोग पीली जाति के हैं क्योंकि उनका विकास पीली जाति के रक्त से हुश्रा है। पूर्वजों का रक्त वश-परम्परा से सम्पूर्ण जाति के लोगों में वर्तमान रहता है जिससे रक्त की रिश्तेदारी एक जबरदस्त शक्ति हो जाती है।

् दूसरी बड़ी शक्ति जीविका है। जीविका उपार्जन से साधन में भिन्नता होने पर जातियों के विकास में भी भिन्नता आ जाती है। मगोलिया के रहने-वालों का डेरा पानी और घास के पास होता था। ये लोग खानाबदोश झलत में रहते थे और घूमते हुए पानी और घास देखकर डेरा डाल देते थे।

३. यह मंगोलिया के मैदान में रहनेवाली एक खानाबदोश जाति थी। १३ वीं शती के प्रारम्भ में इस जाति में चंगेज खाँ नामक एक जेनरता हुशा जिसने चीन पर चढ़ाई की और मध्य पशिया तथा पूर्वी-एशिया को भी जो अपने दखता में खाया। यद्याप चंगेज खाँ ने सन् १२१० ई० में चीन पर चढ़ाई की, पर संपूर्ण चीन इस जाति के कब्जे में सन् १२७६ ई० में आया जब कि सुङ् राजवंश के अन्तिम सम्राट् ने परिवार सिहत मंगोला द्वारा गिरणतार होने से बचने के लिये समुद में कूदकर आत्महत्या कर जी। असला में सन् १२७६ ई० में मंगोला का पूर्ण राज चीन पर माना जाता है। यों तो उत्तरी चीन इस जाति के अधिकार में पहले आ जुका था ग्रीर चंगेज खाँ के वंशज (चंगेज खाँ के बाद चौथी पीढ़ी में) कुब्लह खाँ अपनी राजधानी काराकोरम (Karakorum मंगोलिया में) से उठाकर पेकिड सन् १२६६ ई० में ही ले आया था। इस जाति का राज्य चीन में युग्रान् राजवंश के नाम से प्रचलित है। युग्रान् राजवंश का काल सन् १२०६ (चंगेज खाँ के उदय काल से)—१३६७ ई० तक माना जाता है।

४. मांचू जाति वर्तमान काल के मंचूरिया के किरिन् प्रान्त में रहती थी।
यहाँ किरिन् प्रान्त में सुन्तारी नदी के किनारे सन् १६१८ ई॰ में तुरहाचु
(जो थाईचु भी कहताता है, ने मांचू जाति का संगठन कर राज्य कायम किया।
इसका खबका हुआङ् ताह्थी (जो थाइ चुङ् भी कहताता है) सन् १६२५ ई॰
गही पर पैठा और सुकदन में (यह मंचूरिया के वर्तमान विश्वाध्निङ्प्रान्त में है)

इस एक समान लानावदोश श्रभ्यास के कारण ही एक जाति विकसित हो गयी जिससे श्रचानक 'मंगोल शक्ति' का प्रादुर्भाव हुया। श्रपनी चरम उन्नति के दिनों में यूत्रान् " (मंगोल) राजवश की सेना ने पश्चिम एशिया, श्ररव श्रोर यूरोप के भाग को जीत लिया श्रीर पूर्व में चीन को संगठित किया तथा जापान को भी प्रायः श्रपने श्रधीन कर लिया। इस प्रकार यूरोप तथा एशिया को एक छत्र-छाया में लाया। दूसरी जातियों की उत्पित्त के दिनों से इसकी तुलना की जिये। हान् श्रीर थाड र राजवशों के श्रत्यधिक सैन्य शक्तिकाल में भी चीनी लोग श्रपने राज्य की सीमा पश्चिम की श्रोर कास्प्यिन समुद्र तक ही पहुँचा पाये थे। रोम साम्राज्य की भी पूर्वी सीमा श्रपनी सैन्य शक्ति के चरम उत्कर्ष युग में भी काले समुद्र से श्रागे नहीं फैल सकी। इसके पहले किसी भी देश की सैन्य शक्ति ने यूरोप श्रौर एशिया इन दो महादेशों पर श्रिधकार नहीं किया था, जैसा कि यूत्रान् राजवंश की मगोझ सेना ने श्रपने उत्कर्ष काल में किया। मंगोल जाति की इस महान् शक्ति का

राजधानी कायम की श्रीर चीन के मिङ्राजकुत का लिल्लान् तुङ्पान्त को दक्षत कर विया । यह वित्राव् तुङ्प्रान्त चीनी माहन दीवार के उस पार बिन्नाव् नदी (वर्तमान निङ्पान्त में) तक या और मिङ्राजकुत के अधिकार में था । मांचु लोग महान् दीवार पार कर खास चीन में भी प्रवेश करना चाइते थे। पर दीवार के पास की मिङ्सेना ने प्रवेश नहीं करने दिया। सन् १६४३ ई ॰ में सम्राट् हुम्राङ् ताइची मर गया। उस समय उसका बदका ११ वर्ष का था इसिवये रिजेन्ट राज करने लगा । सन् १६४४ ई० में बिछुत्राङ नै पेकिङ् द्खल कर चीन के मिङ्राजवंश को समाप्त किया और स्वयं चीन का सम्र बना । मिङ् राजवंश के जेनरत बुसान् कहने कि छुश्राङ्को हराने के लिये मांचू सम्राट्की मदद माँगी। इस प्रकार मांचू फीज ने चीन में प्रवेश किया और बिल्लग्राङ्को भगाकर अपने बालक सन्नाट्को पेकिङ्की राजगद्दी पर बैठा चीन का सम्राट् घोषित किया। उत्तरी चीन पर मांचू लोगों का पूर्ण प्रधिकार बिना विरोध हो गया । पर दक्षिणी चीन पर श्रधिकार करने में बड़े भारी विरोध का सामना करना पड़ा और सम्पूर्ण चीन मांचु खोगों के हाथ में सन् १६८२ ई॰ में घाया। इस जाति ने अपने राजवंश का नाम बिङ् (पवित्र) रखा। बिक राजदेश सन् १६४४ ई० से १६११ ई० तक रहा।

४. सन् १२७७ — १३६७ ई० | देखिये इसी ग्रन्याय का नोट नं० ३ ६. चीन का राजवंश सन् ६१८ — ६०६ ई० ।

कारण उनका खानाबदोश जीवन श्रौर कोसों बिना दूरी की परवाह किये प्रतिदिन निरन्तर चलने का श्रभ्यास था।

जाति-निर्माण का तीसरा बडा कारण भाषा है। अगर विदेशी जातियाँ हम।री भाषा सीखे, तो वे लोग हम लोगों में बडी आसानी से घुल-मिल जायेगी और कालान्तर में हमारी जाति में एकदम से खप जायेगी। इसके विपरीत अगर हम लोग दूसरे देशों की भाषाएँ सीखें, तो विदेशियों द्वारा आसानी से हम लोग ही मिला लिये जायेंगे।

चौथी शक्ति धर्म है। वे सभी आदमी जो एक देवता या एक पूर्वज की पूजा करते हैं, एक जाति के रूप में सगिटत होने लगते है। जानियो के विकास में धर्म एक बडा शक्तिशाली कारण है। अरब और जडिया को देखिये। यद्यपि इनके राज बहुत पहले ही रामान्त हा गये तथापि अरब श्रीर यहदी जातियाँ श्रव तक जीवित हैं। इनके राज के नष्ट हो जाने पर भी इन जातियों के जिन्दा रहने का कारण इनका धर्म है। हम सभी जानते हैं कि इन दिनों यहूदी लोग बडी-बडी सख्या में सभी देशों मे बसे हुए हे। कुछ बड़े-बड़े विद्वान जैसे मार्क्स स्त्रीर स्त्रइन्स्टीन यहूदी हैं। इगलैएड, श्रमेरिका श्रोर दसरे देशों में श्रार्थिक कारबार श्रधिकाशतः नहुदी लोगों द्वारा नियत्रित होते हैं। यहूदी लोग यद्यपि सक्षार भर में बिटारे हुए हैं, फिर भी वर्तमान समय तक अपनी नस्त को जिन्दा बनाये रखने मे नमर्थ हो सके हैं: इसका कारण यह है कि उनकी प्रकृति-प्र-त्त तीश्ण बुद्धि मे धार्मिक विश्वास भी जुड गया है। अरब-निवाधियो के जिन्दा रहने का कारण मी इस्लाम धर्म ही है। रूशरा उदाहरण बोद्ध धर्म में गहरी ब्रास्था रखनेवाले भारतवासियां का है। पर्जाप इनका देश भेट ब्रिटेन के द्राधिकार में चला गया है, परन्तु इनकी भारतीय जाति कभी नष्ट नहीं हो सकती है।

पॉचवीं शक्ति आचार-विचार और आदत हैं। अगर आदिमियों के बीच एक ही प्रकार के आचार-विचार और आदत प्रचलित हं, तो कालान्तर में वे लोग एक में सम्बद्ध होकर एक जाति के रूप में हो जाये गे। इसलिये जब कभी हम लोग दो विभिन्न जन-समुदाया या वशां को भिलकर समान वर्ग के रूप में बनते हुए पाते हैं, तो इस प्रकार के विकास के मूल में ये

७. यह बात गलत है कि भारतीय बेंद्ध धर्म में गहरी आस्था रचते हैं। जान पहता है, डा॰ सन् यात् सेन् को किसी ने यह गलत बताया— अनुः

पॉच शक्तियाँ होती हैं—रक्त की रिश्तेदारी, समान भाषा, समान जीविका, समान धर्म और समान आचार-विचार। ये कारण सैन्य शक्ति की उपज नहीं है, बल्कि प्राकृतिक विकास के फल हैं। इन पॉच शक्तियों और सैन्य शक्तियों की तुलना से हम लोग नस्ल या जातीयता और राज के अन्तर को पहचान सकते हैं।

प्राचीन श्रीर वर्तमान जातियों के जिन्दा रहने के सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुए श्रगर हम लोग चीन का उद्धार करना चाहते हैं श्रीर चीनी नस्ल को बनाये रखना चाहते हैं, तो हमें राष्ट्रवाद को निश्चय ही प्रोत्साहन देना पड़ेगा। चीन की मुक्ति के लिये इस सिद्धान्त को मार्ग-दर्शक मानने के पहले हमें इसे श्रच्छी तरह श्रीर साफ-साफ समक्त लेना चाहिए। सम्पूर्ण चीनी जाति में चालीस करोड लोग हैं। इस नस्ल में मिली हुई श्रन्य नस्ले हैं जिनमें कई लाख मगोल, दस लाख के लगभग मांचू, कई लाख नस्लो की सम्मिलित जनसख्या एक करोड से श्रधिक नहीं है। इस प्रकार चीनी लोगों की जनसख्या का सबसे बडा हिस्सा हान् या चीनी नस्ल का है, जिसमें रक्त, भाषा श्रीर श्राचार-विचार एक हैं। यह एक नस्ल की एक जाति है।

हमारे राष्ट्र का ससार में क्या स्थान है १ दूसरे राष्ट्रों की दुलना में हम लोगों की जनसंख्या सबसे बड़ी है और चार हजार वर्षों से धारावाहिक रूप में चली आनेवाली प्राचीन संस्कृति है। हम लोगों को यूरोप और अमेरिका के राष्ट्रों के साथ-साथ आगे बढ़ना चाहिए था। लेकिन चीनी जनता केवल परिवार और कुल के समुदाय तक ही सीमित रही। उसमें राष्ट्रीय भावना नहीं है। जिसके फलस्वरूप चालीस करोड़ जनसंख्या के रहते हुए भी हम लोग सचमुच बिखरे बालू की परत के समान हैं। हमारा राष्ट्र संसार में सबसे गरीब और कमजोर है। अन्तर्राष्ट्रीय भामलों में हमारा स्थान सबसे नीचा है। अन्य लोग काटने वाली छूरी और परसी जाने वाली थाली के समान हैं, जबिक हम लोग मछली और मांस के समान मोज्य हैं। हम लोगों की स्थिति बड़ी ही नाजुक हो गयी है। अगर हमने तत्परता के साथ राष्ट्रवाद की भावना को प्रोत्साहन नहीं दिया और चालीस करोड़ जनता को मजबूत राष्ट्र के रूप में संगठित नहीं किया, तो हमारा अन्त भयंकर होगा, सारा देश नष्ट हो जायगा, सारी जाति बरबाद हो जायगी। इस खतरे से बचने के लिए हमको राष्ट्रवाद संवीकार करना ही पड़ेगा। और देश को बचाने के लिए राष्ट्रीय

भावनात्रों को जगाना पड़ेगा। त्रागर हमको यह काम करना है तो सबसे जरूरी यह है, कि पहले जान ले कि हमारे राष्ट्र को कहाँ से खतरा है। ग्रीर इस खतरे को स्पष्ट करने के लिए सबसे अञ्छा उपाय यह है कि हम चीनी जनता की तुलना संसार के अन्य बड़े शक्तिशाली राष्ट्रों की जनता से करे। यूरोपीय युद्ध ( सन् १६१४--१६१८ ई० ) के पहले सात या ब्राठ तथाकथिक महान शक्तिशाली राष्ट्र थे। सबसे बड़ा ग्रेट ब्रिटेन, सबसे मजबूत जर्मनी, त्रास्टिया ग्रीर रूस, सबसे धनी सयुक्तराष्ट्र ग्रामेरिका ग्रीर सबसे छोटे जापान स्रौर इटली थे। यरोपीय युद्ध के बाद तीन राष्ट्रों का पतन हो गया श्रीर पहले दने के शक्तिशाली राष्ट्रों में प्रेट ब्रिटेन, संयुक्तराष्ट्र श्रामेरिका, फास, जापान ग्रीर इटली वच रहे। ग्रेट ब्रिटेन, फास, रूस ग्रीर संयुक्तराष्ट्र श्रमेरिका में से हर राज का विकास एक नस्ल से हन्ना है। ग्रेट ब्रिटेन का विकास जिस मूल नस्ल से हुन्ना, वह एग्लो-सेक्सन थी न्त्रीर उनका प्रारिम्मक राज इगलैएड त्रीर वेल्स तक ही सीमित था। इनकी जनसंख्या ३ करोड़ ८० लाख है ग्रौर ये ही विशुद्ध ऐंग्लो-सेक्सन हैं। यह जाति संसार में सबसे ऋधिक शक्तिशाली हो गयी है ऋौर इसने जिस राज का निर्माण किया है, वह सबसे मजबूत है। एक सौ वर्ष पहले यहाँ की जनसंख्या केवल १ करोड २० लाख थी: पर इस समय वह बढ़कर ३ करोड ८० लाख हो गयी है। अर्थात एक शती में इस जाति की जन-वृद्धि का अनुपात तीन सौ फी सदी रहा है।

हम लोगों के पूरव भी एक द्वीपवाला राज है। जो पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन कहा जा सकता है। इस द्वीप-समूह का नाम जापान है। जापान राज का भी विकास यामातो (महाशान्ति) नामक एक नस्ल से हुआ है। जापानी साम्राज्य के प्रारम्भ युग से आज तक यह राज किसी विदेशी शक्ति के अधीन नहीं हुआ। युआन् राजवंश के मंगोल भी अपनी चरम विजय के दिनों में जापान तक नहीं पहुँच् सके। कोरिया और फारमूसा द्वीप को छोड़-कर जापान की वर्तमान जनसख्या पाँच करोड़ साठ लाख है। एक सौ वर्ष पहले वहाँ की जनसख्या का पता लगाना कठिन है, लेकिन आजकल की जन-वृद्धि के अपनुपात से अगर अनुमान लगाये तो जापान की जनसंख्या भी एक शती में तीन सौ फी सदी के हिसाब से बढ़ी है। इस प्रकार एक सौ वर्ष पहले वहाँ की जनसंग्या २ करोड़ के करीब होगी। यामातो जाति की प्रतिभा में हास के कुछ भी चिह्न दृष्टिगोचर नहीं हुए हैं। उन्नतिशील यूरोपीय सम्यता का पल्ला पकड़ और पश्चिमी सस्कृति की जलवायु का सेवन करते

हुए इस जाति के लोगों ने अपने राज की उन्नति के लिये विज्ञान के नूतन तरीकों से काम लिया है और श्राधी शती के अन्दर ही ये लोग आधुनिकता के रग में इतना रेंग गये हैं कि जापान पूर्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र है और यूरोग तथा अमेरिका के राष्ट्रों के समकत्त्व है। यूरोप और अमेरिका के लोग जापान को नीची निगाह से देखने का साहस नहीं करते हैं। हमारे देश की जनसख्या जापान से कहीं अधिक है; पर हम लोग तिरस्कृत होते हं, उच्छ समसे जाते हैं। क्यां? इसलिये कि एक के पास राष्ट्रवाद की भावना है और दूसरे के पास नहीं। आधुनिक ढाँचे में ढलने के पहले जापान एक बहुत ही निर्वल राष्ट्र था। चीन के सिच्वान प्रान्त से कम रक्या और जनसंख्या वाले राष्ट्र आपान को भी पश्चिमी प्रमुत्व का शिकार होना पडा था। लेकिन जापानियों ने अपनी राष्ट्रीय भावनाओं के कारण, जिनसे वीर व का आविर्माव होता है, पचास वर्षों से भी कम समय में निर्वल जापान को एक शिकाशाली राज के रूप में बदल दिया। अगर हम चीन को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो जापान एक अपूर्व आदर्श है।

अब यूरोपीय और एशियाई लोगों की तुलना कीजिए। पहले श्वेताग लोगो ने यह समक्तर कि उन लोगो के पास ही बुद्धि श्रीर योग्यता है, सभी चीजो पर एकाधिकार कर लिया । चूँ कि हम एशियाई लोग पश्चिम की अच्छी बात और मजबूत राज बनाने की गृह बातो को जुल्द नहीं सीख सके, इसलिये पस्त हिम्मत हो गये। यह केवल चीन पर ही नहीं, बल्कि समस्त एशिया के लोगो पर लागू है। जो कुछ हो, हाल के वर्षा में ग्राकस्मात् ही नया जापान प्रथम दर्जे का राष्ट्र बन ऊपर उठ श्रीया है। जापान की सफलता ने एशिया के दूसरे राष्ट्रां में असीम आशास्त्रां का सचार कर दिया है। श्राज एशिया के लोग जानते हैं कि एक दिन जापानी राज ग्राज के ग्रनाम श्रीर बर्मा के समान निर्दल था। पर ग्राज बर्मा ग्रीर ग्रनाम जापान के परेंगे मे भी नहीं आ सकते। जापान ने यूरोपीय राष्ट्रों से शिक्षा ग्रह्म की ऋौर जब से वह ऋाधुनिकता के रंग में रंगा है, यूरोपीय राष्ट्रो के समकत्त होने में लगा है। यूरोपीय युद्ध के बाद वार्साइ के शान्ति-सस्मेलन मं जापान संसार के पांच गहान् शक्तिशाली राष्ट्रों में से एक होकर सम्मिलित हुया। एशिया के मामलों में वह सबसे प्रधान वक्ता बना रहा श्रीर दूसरे एशियाई राष्ट्र उसे अगुत्रा मानते हुए केवल उसके प्रस्ताव को सुनते रहे। इतसे हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि जो काम श्वेतांग लोग कर सकते हैं, जापान भी प्रत्यत्व रूप से उसे कर सकता है। जातियों के रग में अन्तर हो सकता है, पर वह बुद्धि और योग्यता में अन्तर नही ला सकता। चूँ कि एशिया महादेश मे जापान शक्तिशाली राष्ट्र है, इसलिये श्वेताग जातियाँ आज जापानी या एशिया की किसी जाित को उपेता की दृष्टि से देखने का साहस नहीं कर सकती हैं। इस प्रकार जापान की उन्नति से यामातो जाित की ही इज्जत नहीं बढी है, बल्कि उससे एशिया की सभी जाितयों का स्थान ऊँचा हो गया है। एक समय था, जब हम सोचते थे कि जो काम यूरोपीय लोग कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। लेकिन अब हम देखते हैं कि जापान ने यूरोप से शित्ता प्रहण की, और इसलिये अगर हम जापान का अनुसरण करें तो हम जापान की सी ही शित्ता प्रहण कर लेंगे।

यूरोपीय युद्ध के समय रूस में एक क्रान्ति हो जाने के फलस्वरूप वहाँ से प्राचीन राजसत्ता उठ गयी। अब रूस एक नया ही राज-समाजवादी राज-हो गया है जो प्राचीन राज से सर्वथा भिन्न है। रूस के लोग स्लाव नस्ल के हैं। एक शती पहले वहाँ की जनसख्या ४ करोड थी। परन्त स्त्रव सोलह करोड है। यानी जनवृद्धि का ऋनुपात ४०० भी सदी रहा है। रूसी राष्ट्र की शक्ति भी चौगुनी हो गयी है श्रीर गत एक सौ वर्षा से रूस ससार का एक बडा ही शक्तिशाली राष्ट्र हो रहा है। उसके स्रातक से केवल एशियाई राष्ट्र जापान ऋौर चीन ही नहीं डरत थे, बल्कि यूरोपीय राष्ट्र इगलैएड ग्रौर जर्मनी तक भी। ग्रपने साम्राज्यवादी काल मे रूस की नीति त्राक्रमक रही थी त्रौर वह बराबर क्रपनी सीमा विस्तार में लगा हुन्ना था, जिसके फलस्वरूप आज उसके अधीन आधा यूरोप और आधा एशिया है। वह दोनो महादेशो मे पैर फैलाये हुए है। रूप ग्रीर जापान-युद्ध के समय सक्षार के लोग डरते थे कि रूअ कही चीन के भू-भाग पर चढाई न कर दे। यह डर इस्र्लिय श्रीर भी भयकर था कि लोग समऋते थे कि चीन पर रूस की नढाई उसके ससार-विजय का कही श्रीगरोश न हो। एक समय था जब कि रूसी लोगों की इच्छा ससार-विजय करने की थी ब्रीर दूसरे राष्ट्र उसको रोकने का मनसूबा कोच रहे थे। इगलएड ग्रीर जापान के बीच हुई सन्धि रूस की नीति के प्रतिरोधस्वरूप थी। रूस ग्रीर जापान की लडाई के फलस्वरूप जब जापान नं रूसिया को कोरिया च्रौर दिल्ला मच्चरिया से निकाल बाहर किया और रूस क ससार-विजय के स्वप्न की भक्कर पूर्वी एशिया की एकता को ऋच् एए बनाये रखा, तो इस घटना से अन्तर्राष्ट्रीय जीवन मे अत्यन्त गम्भीर परिवर्तन हुआ। और जब यूरोपीय युद्ध के बाद रूस ने अपनी साम्राज्यवादी नीति बदल कर अपने पुराने साम्राज्यवादी राज के स्थान पर नवीन समाजवादी राज की स्थापना की, तो उस समय उससे ( रूस का जापान से हार जाने के बाद हुए परिवर्तन से ) भी बढ़ कर दसरा महान परिवर्तन हुन्ना। क्रान्ति को हुए ग्रामी छः वर्ष ही गुजरे हैं: पर इसी ग्रारसे में रूस ने अपना आन्तरिक संगठन कर लिया है और अपनी परानी आक्रमक नीति के स्थान पर शान्ति की नई नीति अपना ली है। इस नई नीति में संसार की शान्ति भन्न करने की बातो को तो एकदम स्थान नहीं ही है, बल्कि इसका उद्देश्य तो शक्तिशाली को दबाना श्रीर कमजोरो की सहायता करना है। रूस की यह नीति न्याय की प्रचारक है। लेकिन रूस की तरफ से संसार के लोगो में एक नया डर समा गया है, जो पहले के डर ( रूस द्वारा ससार-विजय किये जाने का डर ) से भी अधिक तीव है। इसका कारण यह है कि रूस की नई नीति केवल रूस के ही साम्राज्यवादी प्रणाली को नष्ट नहीं करना चाहती. बल्कि संसार से ही इस प्रणाली का मुलोच्छेद करना चाहती है। साथ ही साथ यह ससार से प्जीवादी प्रथा को भी मिटा देना चाहती है। क्यांकि हर देश में यद्यपि प्रत्यन्न रूप से शक्ति उस देश की सरकार के हाथों में रहती है लेकिन वास्तविक नियंत्रण पुँजीपतियों के हाथा में होता है। रूस की यह नई नीति इस नियंत्रण को मिटा देना चाहती है। इसलिये ससार के प्जीपति लोग त्रातिकत है। इस कारण से ससार के मामलो में एक ग्रत्यन्त गम्भीर परि-वर्तन हो गया है जिससे संसार की सभी भविष्यकालीन धाराएँ प्रभावित होंगी।

यूरोप के इतिहास में अन्तर्राष्ट्रीय लडाई का होना मामूली घटना हो गयी है। सबसे हाल की लडाई—यूरोपीय युद्ध (प्रथम)—केन्द्रीय राष्ट्रा जिनमें जर्मनी, आस्ट्रिया, टकी और बलगेरिया थे और मित्र राष्ट्री जिनमें इगलैएड, फ्रांस, रूस, जापान, इटली और सयुक्तराष्ट्र अमेरिका थे, के बीच हुई थी। वार वर्षों की घनघोर लडाई से थककर अन्त में दोनो दल युद्ध से

चीनी भाषा में खड़ाई ( १६१४—१६१८ ) के बाद भी जर्मनी श्रास्ट्रिया, टकीं श्रीर बलगेरिया के सम्मिलित दल के लिए मित्र राष्ट्र या मित्र शिक्त श्रीर इंगलेंड, फांस, श्रमेरिका, रूस, जापान श्रादि के लिये केन्द्रीय शक्त या केन्द्रीय राष्ट्र व्यवहार होता था। पर इस हिन्दी श्रनुवाद में जहाँ चीनी भाषा में केन्द्रीय राष्ट्र था, वहाँ मित्र राष्ट्र रखा गया श्रीर जहाँ मित्र राष्ट्र था, वहाँ केन्द्रीय राष्ट्र या, वहाँ मित्र राष्ट्र श्रा, वहाँ केन्द्रीय राष्ट्र स्था गया है; क्योंकि भारत में जर्मनी, श्रास्ट्रिया श्रादि के लिये केन्द्रीय राष्ट्र श्रीर इंगलैयड, फ्रांस श्रादि के लिये मित्र राष्ट्र श्राद्ध व्यवहार होते थे।

विरत हुए। संसार के कुछ भविष्य वक्ता कहते हैं कि इस प्रकार की दूसरी अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध-अपिन को भडकाने के लिये अब कभी भी यथेष्ट चिनगारी नहीं होगी। लेकिन भविष्य में अन्तर्जातीय युद्ध का होना निश्चित है। वह लडाई श्वेताग श्रौर पीतांड्स जातियों के बीच होगी। जैसा कि मैं इतिहासिक गति-विधियों का श्रध्ययन करता हूँ श्रौर भविष्य की प्रवृत्तियों का श्रनभव करता हूँ मुक्ते विश्वास होता जाता है कि भविष्य में बहत-से अन्तर्राष्ट्रीय क्तगड़े होगे। पर ये क्तगड़े दो भिन्न जातियों में न होगे, बल्कि प्रत्येक जाति के अन्दर ही । श्वेतांग त्रोर पीताग प्रत्येक के अन्दर वर्ग युद्ध होगा और वह युद्ध होगा शोषितां का शोषकां के विरुद्ध, न्याय का ताकत के विरुद्ध । रूसी क्रान्त के बाद से स्लाव जाति का यह सन्देश रहा है कि मानवता के लिये वह शक्तिशालियों का दमन करेगा श्रौर निर्वलों को प्रोत्साहन देगा, श्रमीरो को दबायेगा श्रौर गरीबो की सहायता करेगा, न्याय को ऊँचा उठायेगा श्रौर श्रसमानता को उठा फेकेगा। इन भावनात्रों का यूरोप में जैसे-जैसे प्रचार होता जा रहा है. निर्वलो और निम्नश्रेणी की जनता का ध्यान इनकी स्रोर उतना ही ऋधिक श्राकृष्ट होता जाता है—खासकर टकी वाले तो बहुत ही श्राकृष्ट हुएं हैं। यरोपीय युद्ध के पहले टकी अल्यन्त ही गरीन स्त्रीर निर्नेल राष्ट्र था स्त्रीर ऐसा जान पडता था कि वह अपनी उन्नति करने मे भी असमर्थ है। यरोप के रहनेवाले टकी को 'पूर्व का बीमार आदमी' कहते थे और उनका यह भी कथन था कि टकीं को नष्ट ही हो जाना चाहिए। जर्मनी की तरफ होने के कारण जब वह यूरोपीय युद्ध में हार गया, तो दूसरे राष्ट्र उसका श्रंग-विकेंद्रेद करना चाहने लगे थे, श्रौर इस प्रकार उसका श्रस्तित्व ही खतरे में पड गया था। उसी समय इस असमता के विरुद्ध रूस ने हस्तच्चेप किया। उसने टकी की सहायता की, जिससे टकी ने अपने देश से युनानियों को मार भगाया ग्रौर ग्रपने ऊपर लादी गयी ग्रसम सन्वियो में भी सुधार कराया। इस समय यद्यपि टकी प्रथम दर्जे की शक्तिशाली राष्ट्रों में नई। है; लेकिन युरोन के दूसरे या तीसरे दर्जें की शक्ति में उसकी गिनती होने लगी है। इसका श्रेय रूस को ही है। इस प्रकार विचार करने पर यह ज्ञात होता है कि भविष्य में सताये हुए श्रीर शोपित राष्ट्रो या राजां के बीच शोपक शक्तियों का विरोध करने के लिये आपस में सगठित होने की प्रवृत्ति निश्चित रूप से होगी।

उस समय कौन-सा राष्ट्र सताया जा रहा था १ यूरोपीय युद्ध के समय जब इगलैएड ऋौर फ्रांस जर्मनी के साम्राज्यवाद को नष्ट करना चाहते थे तो उस समय रूस ने उसकी तरफ मिलकर श्रपने श्रपार धन-जन का बिलदान किया था। परन्तु युद्ध के मध्यकाल में ही उसने श्रपनी सेनाश्रों को ह्या लिया श्रीर कान्ति की घोपणा की। क्यों ? चूंकि रूस की जनता इतनी बुरी तरह से सताई गंपी थी कि उसे 'जिसकी लाठी उसकी मैंस' वाली नीति के बदले समाजवादी नीति की स्थापना करने के लिये क्रान्ति करनी पड़ी। यूरोपीय राष्ट्रां ने रूस की इस नीति का विरोध किया श्रीर यहा तक कि समिलित सेनाएँ मी रूस से लड़ने के लिये भेजी गंपी। भाग्यवश रूस श्रपनी प्राचीन जातिगत भावनाश्रों के कारण इन शक्तिश्रों के विरुद्ध डय सका। श्राज इन राष्ट्रों में दम नहीं है कि रूस के साथ सेना लेकर भिड़ सके। इसलिये वे श्राक्रियात्मक रूप से उसका विरोध करते हैं, ग्रार्थात् उसको सरकार को नहीं मानते (इगलैएड ने सोवियत् सरकार को मान लिया है)। यूरोपीय राष्ट्रों का रूस की नई नीति के विरोध करने का क्या कारण है ? चूंकि वे श्राक्रमक नीति तथा श्रम्यायपूर्ण तरीकां से ताकत व्यवहार करने के हिमायती हैं श्रीर रूस न्याय के लिये लड़ता है श्रीर 'जिसकी लाठी उसकी भैस' वाली नीति के के मूल पर ही श्राधात करता है।

इसलिये यह त्राश्चर्य की बात नहीं है कि यूरोपीय शक्तियाँ उस नीति को उखाइ फेकना चाहती हैं जो उनकी नीति से सर्वधा प्रतिकृत हैं। क्रान्ति के पहले रूस एक बड़ा प्रतिक्रियागामी राज था ह्यौर न्याय के स्थान पर ताकत का ही हिमायती था। चूंकि त्राव वह ताकत वाली नीति का विरोधी है इसलिए सभी श्रन्य राष्ट्र उससे लोहा लेने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए में कहता हूँ कि भविष्य की लडाई न्याय द्यौर ताकत के बीच होगी। श्राञ्च जर्मनी यूरोप का सताया हुन्ना राष्ट्र है। एरिया के छोटे त्रोर निर्वल राष्ट्र (जापान छोड़ कर) बुरी तरह सताए जा रहे हैं त्रौर उन्हें सभी प्रकार की पीडान्नों का सामना करना पड़ रहा है। शोपित राष्ट्रों की ज्ञापस में एक दूसरे के प्रति सहानुभूति हो जाना स्वाभाविक है। त्रौर इस प्रकार वे राष्ट्र किसी न किसी दिन सङ्गठित होकर शोपक राष्ट्रों से जीवन-मरण की लडाई में जरूर जूकोंगे। सतार भर में वे श्वेतांग ज्ञौर पीतांग लोग जो न्याय के हिमायती हैं निश्चय ही उन श्वेतांग त्रौर पीतांग लोगों के विरुद्ध सङ्गठित होंगे जो ताकत के पुजारी हैं। ऐसी परिस्थिति में जिसकी न्रोर समय ग्रभी से इशारा कर रहा है, दूसरा संसार व्यापी युद्ध नहो रोका जा सकता है।

एक सौ वर्प पहिले जर्मनी की श्राबादी दो करोड चालीए लाख थी। यद्यपि यूरोपीय युद्ध के कारण उसकी जनसख्या में कमी हो गई है फिर भी श्राज वहाँ की श्राबादी छः करोड़ है। इस प्रकार एक शती के श्रन्दर वहाँ की जन-वृद्धि का श्रनुपात २५२ की सदी रहा है। जर्मन लोग ट्युटेनिक नस्ल के हैं जिनका घनिष्ट सम्बन्ध श्रगरेजो के साथ है। ये बड़े बुद्धिमान हैं श्रीर उनका राज शक्तिशाली रहा है। यूरोपीय युद्ध में हार खाने के बाद स्वाभाविक रूप से ये ताकत की श्रपेता न्याय के हिमायती हैं।

एक सौ वर्ष पहिले संयुक्त राष्ट्र श्रमेरिका की जनसंख्या नव्बे लाख से श्रिधिक नहीं थी। लेकिन श्राज इसकी जनसंख्या दश करोड से भी श्रिधिक है। एक शताब्दी के ग्रन्दर उसकी जन वृद्धि का त्रानुपात बड़ा ही ऊँचा-एक हजार भी सदी-रहा है। इसका कारण केवल वहाँ की जनन-शक्ति में बढ़ती होना ही नहीं है बल्कि अधिकाशतः यूरोप से आकर बस जाने वाले लोग है। अपनी मातुभूमि में अपर्याप्त जमीन, घनी आबादी और जीविका उंपार्जन की कठिनाई के कारण यूरोप के हर देश के लोग जीवन-निर्वाह के साधन ढुँढुने के लिए अमेरिका गये अगैर वहाँ ही बस गए। जिसके फलस्वरूप संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की जनसंख्या में बडी तेजी से वृद्धि हुई है। दूसरे देशों की जनसंख्या जहाँ स्वाभाविक रूप से जनन-शक्ति में वृद्धि होने के कारण बढ़ी है, वहाँ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की जनसंख्या वृद्धि का कारण बहुत देशो के लोगों का वहाँ जाकर एक में धुल-मिल जाना है। श्रमरीकी नस्ल अन्य दूसरी नस्लों की अपेन्ना कहीं अधिक विसदृश्य (Heterogeneous ) है। क्योंकि सभी देशो के लोग वहाँ पहुँच कर एक में घल-मिल जाते हैं। इस प्रकार जो नस्ल बनी वह ऋपनी मूल नस्लों—ऋग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, इटालियन श्रौर दूसरी दिस्णी यूरोपीय नस्लो—से भिन्न रही है। यह एक नई नस्ल है जिसे अमरीकी नस्ल के नाम से पुकारना ही अधिक उपयुक्त होगा। इस प्रकार की नस्ल को लेकर आज सयुक्तराष्ट्र आमेरिका संसार में एक स्वतत्र राज हो गया है।

फास के लोग लेटिन नस्ल के हैं। लेटिन नस्ल के लोग यूरोप के बहुत से देशों—स्पेन, पुर्तगाल, इटली—में फैले हुए हैं श्रीर इन देशों से ही बहुत से लोग जाकर अमेरिका महादेश के मेक्सिको, पेरू, चीली, कोल-म्बिया, ब्राजील, अर्जेनटाइन श्रीर मध्य अमेरिका के छोटे-छोटे प्रजातंत्र राजों में बसे हुए हैं। लेटिन नस्ल की आबादी की अधिकता के कारण दिल्ला अमेरिका लेटिन अमेरिका कहलाता है। फांस की जनवृद्धि का

श्चनुपात बडा ही धीमा रहा है। एक सौ वर्ष पहले यहाँ की श्राबादी तीन करोड थी श्रोर श्राज तीन करोड नब्बे लाख है। श्रर्थात् एक सदी में पच्चीस फी सदी के श्रनुपात से ही वृद्धि हुई है।

गत शताब्दी में संशार में हुई जनवृद्धि के अनुपात की तुलना कीजिये:---सयुक्त राष्ट्र श्रमेरिका मे १००० भी सदी, इगलैएड मे ३०० भी सदी, जापान मे ३०० फी सदी, रूस में ४०० फी सदी, जर्मनी में २५० फी सदी ऋौर फास में २५ भी सदी। इस वृद्धि का कारण विज्ञान की उन्नति, श्रौषधि में प्रगति श्रीर प्रतिवर्ष स्वास्थ्य सम्बन्धी बातों में होने वाले सुधार हैं। इन सब कारणो से मृत्यु-सख्या घट गई है श्रीर प्रजनन-शक्ति में वृद्धि हुई है। दूसरे देशो की तीव जनवृद्धि का चीन के लिए क्या महत्व है ? जब मैं उन देशो में हुई वृद्धि की तुलना चीन में हुई वृद्धि के साथ करता हूँ तो मैं कॉप उठता हूँ। सयुक्त राष्ट्र अमेरिका को देखिये। एक सौ वर्ष पहिले जिसकी आवादी केवल नब्बे लाल थी ब्राज उसकी ब्राबादी दस करोड से भी ब्राधिक है ब्रौर इसी ब्रानुपात से ब्रागर जनसंख्या बढती गई तो श्रीर एक शताब्दी के श्रन्त तक वह एक ग्ररव तक पहुँच जायेगी। हम चीनी लोग श्रवसर श्रपनी बडी श्राबादी के बारे में लम्बी बाते किया करते हैं कि हमारी जनसंख्या दूसरो द्वारा नहीं मिटाई जा सकती है। जब युद्र्यान् वश के मगोलों ने चीन मे प्रवेश किया था तो वे चीनी नस्त को नष्ट करने में केवल असफल ही नहीं हुए बल्कि वे ही चीनियों द्वारा ग्रात्मसात कर लिये गये। मांचू नस्ल के लोगों ने चीन पर ग्रपना श्रिधिकार जमाया था ख्रीर दो सौ साठ वर्षों से भी अधिक समय तक यहाँ पर शासन किया था। वे लोग भी चीनी नस्ल को नहीं समाप्त कर सके बल्कि उसो मे घुल-मिल कर स्वय पूर्ण रूप से चीनी हो गये। स्राज मांचू नस्ल के बहुत से लोग चीनी उपाधिधारी है। इसलिये इतिहास के बहुत से विद्यार्थी कहते हैं कि ग्रगर जापान या कोई श्वेताग नस्ल चीन को ग्रपने ग्रधिकार में कर ले तो चीन उन सबो को भी ऋपने में धुला-मिला सकता है, इसलिये चिन्ता की कोई बात नहीं है। लेकिन वे लोग जरा भी नहीं सोचते कि ग्रगली शताब्दी में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की आवादी एक अरब हो जायेगी यानी हमारी श्राबादी से ढाई गुणा श्राधिक । मॉच्नू लोगो का चीन को श्रापने श्राधीन नहीं रख सकने का कारण यह था कि उनकी आबादी दस लाख से कुछ ही अधिक थी। चीन की त्राबादी की तुलना में उनकी जनसंख्या इतनी नगएय थी कि वे स्वामाविक रूप से चीनी नस्ल में खप गये। लेकिन अमेरिका अगर एक सौ वर्षों के बाद चीन को अपने अधीन करना चाहे तो दस अमरीकी के अनुपात में चार ही चीनी लोग होगे ऋौर इस प्रकार चीनी ऋमेरिका वालों द्वारा आत्मसात कर लिये जाऍगे।

सज्जनो, क्या आप जानते हैं कि चीन में मर्दुम-ग्रुमारी कब हुई थी जिसके अनुसार यहाँ की आबादी चालीस करोड है ? यह गणना माचू राज-वश के छियेन लुड़् सम्राट् (सन् १७३४-१७६५ ई०) के समय में हुई थी। सम्राट् छियेन लुड़् (सन् १७३४-१७६५ ई०) के बाद चीन मे मर्दुम-ग्रुमारी हुई ही नही है। इन लगमग दो सौ वर्षों के बीच हमारी जनसंख्या ज्यों की त्यो—यानी चालीस करोड बनी हुई है। एक सौ वर्ष पहिले भी चालीस करोड ही थी इसलिये आज से एक सौ वर्ष बाद भी यह चालीस करोड ही रहेगी।

फास अपनी बहुत कम आबादी के कारण अधिक वचा पैदा करनेवाली को इनाम देता है। एक आदमी जिसे तीन बच्चे हैं इनाम के हकदार होता है। जिसे चार या पाँच बच्चे हैं उसे विशेष इनाम मिलता है श्रीर जिसे जोडा बचा पैदा होता है उसे अतिरिक्त इनाम मिलता है। तीस वर्ष के युवक और बीस वर्ष की युवती अगर अविवाहिता हैं तो उन्हें जर्माना होता है। इस प्रकार फास अपनी प्रजनन-शक्ति की वृद्धि कराने की दिशा में प्रोत्साहन दे रहा है। दरअसल फ्रांस की आवादी घट नही रही है केवल वृद्धि का त्रानुपात दूसरे देशों के मुकाबिले नहीं हैं। फ्रांस भी मुख्यतया कृषि-प्रधान देश है। वह राज तथा वहाँ की जनता उन्नतिशील है। वहाँ के नागरिक सुख-शान्ति के साथ रहते ख्रौर प्रतिदिन के भोग-विलास के ख्रानन्द को उठाते हैं। एक सौ वर्प पहले मालथस (Malthus) नामक च्रॅगरेज विद्वान ससार की बहुत अधिक बढती हुई आबादी को देखकर और उसकी आवश्यकता-पूर्ति के सीमित प्राकृतिक साधना का श्रन्दाजा कर घवडा उठा । उसने श्रावादी घटाने की सिफ़ारिश की। उसका यह मत था कि जनसख्या ज्यामिति के अनुपात से ऋौर भोजन श्रकगणित के श्रनुपात से बढ़ता है। क मालथस का सिद्धान्त फास के लोगों के दिमाग में बैठ गया और उनके विलासी जीवन के अनुकृत भी पड़ा। वे इस बात के हिमायती हो गए कि युवको को पारिवारिक का का में नहीं पडना चाहिये और युवतियों को मातृत्व का बोक्त नहीं उठाना चाहिए। जन-वृद्धि कम करने के लिये उन लोगों ने प्राकृतिक और अप्राकृतिक दोना

नक. "Population increases in a geometrical, food in an Arithmetical ratio,"

उपायों का अवलम्बन किया। एक शताब्दी पहले फ्रांस की आबादी यूरोप के किसी भी राष्ट्र से बढ़कर थी। लेकिन वहाँ मालथस के सिद्धान्त के अचार तथा उसके स्वागत होने के कारण वहाँ की जनता अपनी नस्ल को स्वय नष्ट करने लगी। इसी कारण से आज फ्रांस की अत्यधिक आबादी कम है। यह सब मालथस के विषाक्त सिद्धान्त मानने का फल है। चीन के आधुनिक युवक माल्थस के सिद्धान्त से आकृष्ट होकर और फ्रांस के दुःख से अनभिज्ञ होने के कारण चीन की आबादी घटाने की वकालत करते हैं। हमारी नई नीति आबादी वृद्धि पर जोर देती है और नस्ल को बनाये रखना चाहती है ताकि चीनी जनता फ्रांसीसी तथा ससार की अन्य नस्लों के साथ-साथ अपना अस्तित्व कायम रख सके।

श्राज चीन की वास्तिवक श्राबादी कितनी है ? यद्यपि हमारी श्राबादी-वृद्धि का श्रनुपात इगलेएड वा जापान के मुकाबिले नहीं है परन्तु छियेन लुड़् के समय हुई मर्दु म-शुमारी के श्रनुपात से इस समय चीन की जनसंख्या पचास करोड़ होनी चाहिये। पर नहीं, श्रमेरिका के एक मृतपूर्व मंत्री रॉकहिल का, जिन्होंने सम्पूर्ण चीन की छानबीन की थी, मत है कि चीन की श्राबादी श्रिषक से श्रिषक तीस करोड़ है। श्रगर छियेन लुड़् के राजत्व काल में हमारी श्राबादी चालीस करोड़ थी तो श्रमरीकी मंत्री के श्रनुमान के श्रनुसार हमारी एक चौथाई श्राबादी नष्ट हो गई है। फिर भी, हम मान ले कि इस समय हमारी श्राबादी चालीस करोड़ है तो उपर्यु के श्राधार पर एक शताब्दी बाद भी हमारी श्राबादी चालीस करोड़ ही रहेगी।

इस समय जापान की आबादी छः करोड़ है। आज से एक सी वर्ष बाद उसकी आबादी चौबीस करोड़ हो जायगी। चूं कि उसे अपनी आबादी के भरण-पोषण में किठनाई पड़ रही है इसिलये संसार के सामने जापान की यह शिकायत है कि उसके द्वीपसमूह आदिमियों से खचाखच भरे हुए हैं अतः उसे दूसरे देशों में अवश्य फैलना पड़ेगा। जापान ने पूर्व दिशा में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की ओर नजर दौड़ाई पर कालीफोर्निया का दरवाजा अपने लिये बन्द पाया। वह दिल्ला में अस्ट्रेलिया की ओर बढ़ा और वहाँ आंगरेजो को कहते हुये पाया कि 'अस्ट्रेलिया श्वेतांगों के लिये हैं दूसरी नस्लों के लिये

इबल्यु॰ इबल्यु॰ रॉकहिब, "बीनी जनसंख्या की खोज" प्रकाशित वाशिंगटन १६०४

W. W. Rockhill, Inquiry into the Population of China (Washington, 1904)

नहीं।' इस प्रकार हर देश का फाटक बन्द पाकर जापान ने संसार के सामने यह स्पष्ट कर दिया कि दिल्ला मचूरिया और कोरिया में प्रवेश कर और उन्हें आबाद करने के अलावा उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। दूसरे राष्ट्रों ने जापान के मतलब को समक्ष लिया है। अौर उसकी मागो पर स्वीकृति की मोहर लगा दी है। चीनी भू-भाग में जापानियो का प्रवेश इनके ऊपर। (दूसरे राष्ट्रों के ऊपर) किसी प्रकार का असर नहीं लाएगा।

श्रानेवाली शताब्दी के श्रन्दर ससार की श्राबादी कई गुनी श्रिधिक बढ जाएगी युद्ध में हुई चति-पूर्ति के लिये जर्मनी श्रीर फास श्रवश्य ही जन वृद्धि को प्रोत्साहन देगे ऋौर इसमें कोई सन्देह नहीं कि उनकी ऋाबादी दुगुनी या तिगुनी हो जायेगी। लेकिन जब हम पृथ्वी की कुल सतह श्रौर उस पर रहने वाले मनुष्यों के बीच तुलना करते हैं तो पता लगता है कि ससार कभी से ही बेहद श्राबादी के भार से कराह रहा है। कितनो ने कहा है कि हाल की यूरोपीय लड़ाई 'सूर्य के नीचे जगह' पाने के लिये लड़ी गई थी। बहुत से यूरोपीय राष्ट्रां के बहुत भू-भाग शीत किंग्बन्ध के पास हैं। इसलिये उच्चा कटिबन्ध ऋौर समशीतोष्या कटिबन्ध में जगह प्राप्त करना भी इस लडाई का एक कारण था। सचमच मे कगडा अधिक सूर्य की रोशनी पाने का ही था। चीन की जलवाय समशीतोष्ण है स्त्रीर यहाँ सब देशों से बढकर पाकृतिक पदार्थ भरे पड़े हैं। दूसरे राष्ट्र चीन को सीधी तरह वर्त्त मान समय मे क्यो नहीं हडप सकते हैं इसका सीधा कारण यह है कि देशों की जनसंख्या श्रभी तक चीन से बहुत कम है। इसलिये श्राने वाले एक सौ वर्षों के श्रन्दर श्रगर उनै देशों की श्राबादी बढ़ती रही श्रीर चीन की नही तो बहुसख्यक वाले ब्राल्पसब्यक को ब्रापने ब्राधीन कर लेंगे ब्रीर चीन निश्चय ही हडप लिया जायेगा। तब चीन केवल अपनी मालकियत (Sovereignty) ही नहीं खो बैठेगा बल्कि वह मिट जायेगा। चीनी जनता दूसरों द्वारा अपने में मिला ली जाएगी ऋौर चीनी नस्ल लुप्त हो जाएगी। मगोल ऋौर मांचू विजेताऋौं ने कम सख्या से बड़ी सख्या वालो को जीतना ख्रीर गुलाम बनाना चाहा था। अगर वर्त्तभान काल के शक्तिशाली राष्ट्रों ने किसी दिन चीन पर विजय प्राप्त की तो यह बहुस ख्यक की ऋलास ख्यक पर विजय होगी। इस प्रकार की घटना घटने के समय तक परिस्थिति ऐसी हो जाएगी कि विजेताच्चों को हमारी कछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी श्रौर तब हम गुलाम बनने के योग्य भी रहेंगी।

जनवरी २७ सन् १६२४ ई०

## दूसरा व्याख्यान

प्राचीन काल से ही स्राबादी की बढती-घटती का राष्ट्रा के उत्थान-पतन में प्रमुख स्थान रहा है। यही प्राकृतिक नियम (Law of natural selection) है। चॅिक मनुष्य इस प्राकृतिक नियम की शक्ति के सामने ठहरने में असमर्थ हुआ है इसलिए बहुत से प्राचीन श्रीर विख्यात राष्ट्र बिना अपना कुछ चिह्न छोड़े नष्ट हो गए है। हमारा चीनी राष्ट्र बहुत प्राचीन है। इसके पास चार हजार वपों का प्रामाणिक इतिहास है। इसलिए कम से पाँच या छ: हजार वर्षों से तो इसका अस्तित्व जरूर ही है। यद्यपि इस लम्बे काल में हमारे ऊपर प्राकृतिक शक्तियों का गहरा प्रभाव पड़ा है तथापि प्रकृति ने इस नस्ल को कायम ही नहीं रखा है बल्कि इसे फूलने-फलने में भी सहायता की है। हम चालीस करोड़ की सख्या में हो गए हे ऋौर अभी तक हमारा राष्ट्र ससार का सबसे बडा श्रीर सबसे श्रधिक जनसख्या वाला है। हमें दुसरों की अपेद्धा प्रकृति का अधिक आशीर्वाद मिला है। जिसके कारण हम देखते हैं कि चार हजार वर्षों के ग्रनुभवो, मानवीय हलचलां श्रीर ग्रनिगत परिवर्तनों के बीच से गुजरती हुई हमारी सभ्यता आगे ही बढ रही है और हमारा राष्ट्र नष्ट होने से बचा हुआ है। ससार के रहमञ्ज पर युगा से एक भीढी के बाद दूसरी पीढ़ी आती रही है पर हम अभी भी ससार में सबसे श्रिधिक सुसस्कृत हैं। इसलिए श्राशावादियों के एक विशेष वर्ग ने यह देख कर कि चीनी राष्ट्र ने भूतकाल में अनिगनत आपदाओं के होते हुए भी त्रपना त्र्रस्तित्व बनाये रखा है, यह धारणा बना ली है कि चाहे जो कुछ हो भविष्य में हमारा राष्ट्र नष्ट नही हो सकता है। इस प्रकार की बाते करना श्रौर त्राशा रखना मेरी समभ से गलत है। ग्रगर केवल प्राकृतिक नियमों की ही बात रहे तो हमारा राष्ट्र भविष्य मे भी जिन्दा रह सकता है लेकिन इस पृथ्वी पर विकास केवल प्राकृतिक शक्तियो पर ही निम र नहीं करता है। यह प्राकृतिक त्रौर मानवीय दोनो शक्तियो पर निर्भर करता है। मानवीय शक्तियाँ पाकृतिक शक्तियो का स्थान ग्रहण कर सकती हैं स्त्रीर 'स्नादमी स्वर्ग पर भी विजय' प्राप्त कर सकता है। इन मनुष्य-निर्मित शक्तियों मे सबसे प्रवल राजनीतिक त्रौर त्र्यार्थिक शक्तियाँ हैं। राष्ट्र के उत्थान-पतन पर इन शक्तियों का प्राकृतिक शक्तियों से ऋधिक प्रभाव पड़ता है। ऋधिनिक संसार

की हलचलों के बीच पड़ा हुआ हमारा राष्ट्र इन दो शक्तियों का केवल दबाव ही अनुभव नहीं कर रहा है बल्कि इन शक्तियों से पैदा होने वाली बुराइयों के पड़्क में भी डूबा हुआ है।

इन कई हजार वर्षों के बीच चीन राजनीतिक शक्ति द्वारा केवल दो बार पूर्ण रूप से पराधीन बनाया गया है, एक बार मङ्गोल राजवश श्रीर एक बार माचु राजवश द्वारा । लेकिन दोनो बार ही हमारे देश को छोटी जन-संख्या वाली नस्ल को गुलामी स्वीकार करनी पडी थी स्त्रीर इन दोना को हमने पूर्ण रूप से अपने में घुला-मिला लिया । इसलिए यद्यपि राजनीतिक रूप से चीन दो बार पराधीन हुन्ना है लेकिन इससे चीनी नस्ल में कोई गहरा धक्का नहीं लगा। लेकिन आज इन महान शक्तिशाली राष्ट्रों को लेकर जो परिस्थितियाँ पैदा हुई है वे हमारे द्वारा जानी हुई भूतकाल की परिस्थितियां से बहुत मिन्न हैं। ऋपने विछले व्याख्यान में मैंने गत शताब्दी के बीच इन शक्तिशाली राष्ट्रों में होने वाली जनसंख्या-वृद्धि के अनुपात की तुलना की थी-इग्लैएड ग्रौर रूस की बृद्धि ३०० से ४०० भी सटी तक, संयुक्त राष्ट्र अप्रमेरिका की बृद्धि १००० फी सदी तक। गत सौ वर्षों के बीच अपनी जन-सख्या वृद्धि की गण्ना करने से पता लगता है कि चाहे जितनी भी प्रकृति प्रदत्त सुनिधाये हमे प्राप्त हो, ग्रानेवाली शताब्दी में हमारी जाति को दूसरी जाति के साथ आगे बढने में कठिनाई पड़ेगी। उदाहरण के लिए देखिए-सयुक्त राष्ट्र अमेरिका की जनसंख्या एक शताब्दी पहले ६० लाख से अधिक नहीं थी लेकिन आज दश करोड से भी अधिक है और आनेवाली शताब्दी में एक अरब से भी अविक बढ जायगी। इगलैएड, जर्मनी, रूस और जापान की जनसंख्या भी कई गुनी अधिक बढ जायगी। वृद्धि के इस अनु-पात से अगली शताब्दी में हमारी नस्ल अल्पसख्यक हो जायगी और दूसरी नस्ले बहुसख्यक। तब राजनीतिक श्रीर श्रार्थिक दबाव के बिना भी केवल प्राक्तिक विकास के दौरान में चीनी नस्ल के मिल जाने की सम्भावना उपस्थित हो जायगी। इस बात के उल्लेख करने की कोई ज़रूरत नहीं कि श्रव से श्राने वाले सौ वर्षा के श्रन्दर हम केवल प्राकृतिक नियमों के ही नहीं बलिक राजनीतिक प्रमुख ऋौर ऋार्थिक नियत्रण के भी शिकार होंगे जिनका प्रमाव प्राकृतिक नियम की अपेद्धा कहीं अधिक गहरा और भयकर होता है।

यद्यपि प्राकृतिक शक्तियाँ धीरे-धीरे अपना प्रभाव डालती हैं तथापि वे बडी-बडी नस्लों को समाप्त कर सकती हैं। एक सौ वर्ष पहिले के उत्तरी और दिल्णी अमेरिका की लाल नस्ल का उदाहरण अभी भी आँखों के सामने हैं।

दो या तीन सौ वर्ष पहिले अमेरिका महादेश पूर्णरूप से लाल नस्ल के आदि-निवासियों से भरा था। वे हर जगह बडी-बडी सख्या में फैले हुए थे। लेकिन श्वेताग लोगों के वहाँ पहुँचने के बाद वे धीरे-धीरे लुप्त होने लगे और आज तो वे एकदम से लुग्त हो गए हैं। इससे पता चलता है कि किस प्रकार प्राकृतिक शक्तियाँ बडी नस्ल को मिटा देती हैं।

लेकिन राजनीतिक और आर्थिक शक्तियाँ प्राकृतिक शक्तियों से भी अधिक तेजी से काम करती हैं और अधिक आसानी से बडी जाति का मूली-च्छेद कर सकती है। अगर चीन पर केंगल प्राकृतिक नियम का ही दबाव पड़ता रहे तो वह एक शताब्दी तक अपना अस्तित्व कायम रख सकता है, लेकिन अगर वह राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों के बीच पड़े तो मुश्किल से और दस वर्ष ठहर सकेगा। इसलिए अगली दशाब्दी चीन का सकर काल है। अगर इस काल के बीच हम चीन पर लादे गए आर्थिक और राजनीतिक जुये को उठा फेकने के लिए कुछ कर सके तो हमारे राष्ट्र को दूसरे राष्ट्रों के साथ जिंदा रहने का अवसर मिल सकता है; अन्यथा शक्तिशाली राष्ट्रों द्वारा हम लोगों का विनाश निश्चित है। और अगर इन शक्तियों से हमारी नस्ल पूर्णक्प से नष्ट नहीं हो सकी तो प्राकृतिक शक्तियों भी तो काम कर ही रही हैं जो हमें नष्ट कर देगी। इस समय से ही चीनी जनता अपने ऊपर एक साथ प्राकृतिक, राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों का दबाव अनुभव करेंगी। इसलिए आप देखते हैं कि हमारी जाति से लिए कैसा नाजुक अवसर उपस्थित हुआ है!

चीन एक शताब्दी से पश्चिमी देशों के राजनीतिक प्रभुत्व के नीचे हैं। इसके पहले जब मांचू लोगों का हमारे ऊपर पूर्ण श्राधिपत्य था, उस समय भी हमारा देश बड़ा ही शक्तिशाली था। इगलैंगड उस समय भारत पर श्रपना श्रधिकार जमा रहा था श्रीर इस डर से कि कहीं चीन भारत में बखेड़ा नहीं उत्पन्न कर दे वह चीन पर चढ़ाई करने का साहस न कर सका। लेकिन गत शताब्दी में चीन श्रपना बहुत सा भूभाग खो बैठा है। श्राधुनिक इतिहास से प्रारम्भ करें तो हमने वहहाइवह, पोर्ट श्रर्थर, डाइरन, उ

पानतुङ् प्रान्त का एक बन्दरगाह जिसे श्रंगरेजों ने जुबाई १, सन् १८६८ में पट्टे पर २४ वर्ष के खिए जिखा जिया था श्रीर पट्टा पुरा होने पर बीटा दिया ।

२. और ३. मंजूरिया के स्थावनिक प्रान्त के बन्द्रगाह जिन्हें रूस ने २५ वर्ष के पट्टे पर चीन से २७ मार्च, सन् १८६८ में जिल्ला जिया था।

छिडताव् विवास निवास के बाद महान् क्यो त्या क्यों ने चीन में दखल किये हुए जगहों में कुछ लौटा देने का विचार किया और छिडताव् तथा कुछ ही दिन पहले वहहाइवह चीन को लौटा दिए हैं। लेकिन ये तो बहुत छोटी-छोटी जगह हैं। शक्तिशाली राष्ट्रों का चीन के प्रति पहले यह इख था:—

'चीन कभी भी सचेत न होगा श्रौर श्रपना शासन स्वयं नहीं कर सके गा। इसलिए वे समुद्री तट के प्रसिद्ध जगहों जैसे डाइरन, वइहाइवइ, कोलुन श्रादि पर श्रिधकार कर उन्हें चीन को छिन्न-भिन्न करने के श्रह्वे बनाएंगे। लेकिन जब चीन में क्रान्ति हो गई तब शक्तिशाली राष्ट्रों को चेत हुत्रा कि चीन में श्रभी भी जीवन बाकी है श्रौर तब उन्होंने (पर बहुत हाल में) चीन को छिन्न-भिन्न करने की नीति त्याग दी। जबकि शक्तिशाली राष्ट्रों की गृष्ठ दृष्टि चीन पर लगी हुई थी कुछ क्रान्ति विरोधी लोग कहते थे कि क्रान्ति से देश छिन्न-भिन्न हो जायगा। लेकिन नतीजा ठीक विपरीत हुन्ना। क्रान्ति ने चीन के प्रति विदेशियों की चालों को विफल कर दिया। कुछ श्रौर पहले के इतिहास को देखें तो हमने कोरिया, ताइवान् (फारमूसा) पेसकाडोर श्रौर उन सब स्थानों को खो दिया है जिन्हें चीन को चीन-जापान

४ वानतुरू प्रान्त का एक बन्दरसाह जिसे जर्मनी ने चीन से १४ नवस्बर सन् १८९७ ई॰ में छीन जिया था।

स्. क्वाक् तुरु प्रान्त में, जिसे श्रारेजों ने जून १, सन् १८६८ में ११ वर्ष के सिए पट्टे पर जिस्ता जिया है।

६. केन्द्रन की खादी काङ तुङ्प्रान्त में, जिसे फ्रांस वार्कों ने २२ श्रमैं ज सन् १८६८ में चीन से छीन जिया श्रीर १६ वर्ष के जिए पट्टे पर जिखा जिखा । श्रव फ्रांस ने इसे चीन को जौटा दिया ।

७, म श्रीर ६. कोरिया को दलक करने के खिए जापान ने चीन के साथ श्रास्त १,१म६४ ई० युद्ध की घोषणा की। चीन हार गया श्रीर श्रिमोनोसेकी में (Shimonoseki जापान में) श्रप्रेख १७, सन् १म६४ ई० में दोनों के बीच सन्धि हुई। इस सन्धि के श्रनुसार कोरिया चीन से जेकर स्वतंत्र करार दिया गया पर श्रस्त में वह जापान के श्रिषकार में चला गया। ताइवान् जिसका नाम फारमुसा पड़ा श्रीर पेसकाडोर द्वीपसमूह (यह द्वीपसमूह फ्रारमुसा के पश्चिम फारमुसा डमरूमध्य में है) तथा स्याव्तुङ् प्रायद्वीप जापान के श्रिषकार में दिये गए। पर सन्धि के बाद रूस, फ्रांस श्रीर अमंनी ने जापान

युद्ध के फलस्वरूप जापान के सुपुर्द कर देना देना पड़ा है। चीन-जापान युद्ध के बाद ही तो शक्तिशाली राष्ट्रों के बीच चीन को छिन्न-भिन्न करने की बातचीत चली थी।

उसके पहले की शताब्दी मे देखे तो हमने वर्मा १० और स्नाम ११ खो दिए हैं। जिस समय श्रन्नाम चीन के हाथ से जा रहा था उसने पहत ही हलके स्वर से इसका विरोज किया था। चेन-नान-कान्<sup>१२</sup> (दिव्या सीमा) की लडाई में चीन सचमुच में विजयी हुन्ना था। लेकिन बाद में फास से इतना भयभीत हुन्ना कि उसे सन्धि करनी पड़ी त्रौर बाध्य होकर ब्रान्नाम फास के सपुर्द कर देना पडा। सन्धि के कुछ ही दिन पहले चीनी सेना ने दिवाणी सीमा पर ल्याड -शान्<sup>१ ३</sup> की लडाई में ( सन् १८८५ ई० ) जबरदस्त विजय प्राप्त की थी श्रीर फास की कुल सेना को एकदम तहस-नहस कर दिया था। इसके बाद जब चीन ने सन्धि का प्रस्ताव किया तो फासीसी चिकत रह गए ऋौर उनमें से कुछ ने कहा-- 'यह समभाना कठिन है कि तुम चीनी लोग क्या करोगे ? साधार गुतया प्रथा तो यह है कि विजेता विजय की डींग हॉकता है श्रीर विजित राष्ट्र से उसका भू-भाग श्रीर युद्ध का हर्जाना मॉगता है। लेकिन विजयी होकर भी तुमने ही ऋपना भू-भाग दिया, तुम ही सुलह के लिये गिडगिडाये, तमने अन्नाम फांस के सुपुर्द किया और सभी तरह के कठिन शतों को भी स्वीकार किया। यह सचमुच में अपूर्व दृष्टान्त है कि विजेता विजित से सलह के लिये प्रार्थना करे।' विजेता राष्ट्र द्वारा इस ऐतिहासिक परम्परा को तोडने का एकमात्र कारण माचू सरकार की निपट मूर्ख ता थी। अन्नाम श्रीर बर्मा दोनों ही पहले चीन के श्रन्तर्गत थे। जैसे श्रन्नाम फार्स के सपर्ट

पर दबाव डाला कि वह स्यान्तुङ् प्रायद्वीप चीन को लौटा दे श्रीर आपान ने खौटा दिया।

१०. जुलाई २४, सन् १८८ ई० से हुई सन्धि के श्रनुसार बर्मा चीन ने जिटेन के संरक्षण में दिया।

<sup>11.</sup> सन् 1ममध हैं कों फ्रांस और चीन के बीच श्रजाम के लिए युद्ध प्रारम्भ हुआ । जून १, सन् 1ममध है विष्नु चिन् में फ्रांस और चीन के बीच हुई सन्धि के श्रनुसार अकाम फ्रांस के सरक्षिण में चीन ने दिया।

१२ यह स्थान चीन के काङ्सी प्रान्त में है। यहाँ सन् १८८५ ई० अञ्चाम के खिए चीन और फास के बीच जड़ाई हुई थी।

१३. यह स्थान भी क्राङ्सी प्रान्त में है।

किया गया, इगलेग्ड ने बर्मा दखल कर लिया श्रीर उस समय चीन ने विरोध करने का भी साहस नहीं किया। चीन के भू-भाग खोने के इतिहास में वर्मा श्रीर श्रन्नाम जाने के पहले श्रामुर १४ श्रीर उसुरी १५ (Ussuri) नदी के कॉठों को चीन खो बैठा था श्रीर इससे भी पहले इली १६ (Ili), खोकन्द १७ (Khokand) श्रीर श्रामुर (Amur) निदयों के उत्तर के भागों को, जो हाल के सदूर पूर्वी प्रजातत्र के राज्य हैं। इन सबों को चीन ने हाथ जोड़ कर बिना ची-सुपड किये विदेशियों के सपुर्द कर दिया। इनके श्रलावा वे छोटे-छोटे देश भी चीन के हाथ से चले गये हैं जो एक समय चीन के करद राज्य थे जैसे लूचू द्वीपसमूह, १८ श्याम, बोर्नियो, सुलु द्वीप पुंज, जावा, लका नेपाल, भूरान श्रादि।

श्रपनी शक्ति के चरम उत्कर्ष काल में चीनी साम्राज्य की सीमा बहुत विस्तृत थी। उत्तर में वह श्रामुर नदी के उत्तर तक, दिल्ए में हिमालय के भी दिल्ए तक, पूर्व की श्रोर चीन समुद्र तक श्रौर पश्चिम श्रोर घुड़्-लिड् (पामीर) तक फैली हुई थी। प्रजातंत्र के प्रथम वर्प तक नेपाल सच्वान् (चीन का एक पश्चिमी प्रान्त) तक कर पहुँचा जाता था लेकिन उसके बाद तिब्बत होकर श्रावागमन की दुर्गमता के कारण उसने कर मेजना बन्द कर दिया। जब चीन सबसे श्रिधिक शक्तिशाली था उस समय उसके राजनीतिक प्रमुत्व से वारों श्रोर के लोग भय खाते थे तथा चीन के दिल्ए श्रौर पश्चिम के सभी राष्ट्र उसके पास खिराज भेजने में श्रपनी इज्जत समक्तते थे। उस समय तक एशिया का कोई भी राष्ट्र जो साम्राज्यवादी कहा जा सकता था तो वह चीन था। निर्वल श्रौर छोटे छोटे राष्ट्र चीन तथा चीन के राजनीतिक प्रमुत्व से डरते रहने थे श्रौर श्राज तक भी वे सशकित रहते हैं। जब हमने

१४. यह मंचूरिया के हहतुङ्स्याङ् प्रान्त के ठीक उत्तरी सीमा पर बहती है।

१४ यह मंचूरिया के किरिन् प्रान्त पूर्वी सीमा पर बहती ।

१६. यह सिन् क्याङ् प्रान्त में है। रूस ने इसे ले खिया था। पर सेगट पिटर्सवर्ग में रूस और चीन के बीच फ़रबरी २४, सन् १८८१ में जो सन्चि हुई उसके भ्रनुसार रूस ने चीन को यह लौटा दिया।

१७. वह मध्य पृशिया में है।

१८. यह चीनी उपनिवेश था जिसे जापान ने मार्च सन् १८७१ ई० में भपने राज्य में मिला किया ।

हाल ही में (सन् १६२४ ई०) केएटन (क्राङ्तुङ् प्रान्त की राजधानी) में कोमिन्ताङ का अधिवेशन किया था तो मगोलिया ने भी कुछ प्रतिनिधि यह देखने के लिये भेजे थे कि दिल्ला सरकार १९ दूसरे देशों के प्रति क्या अब भी साम्राज्यवादी परम्परा रखती है। जब उन्होंने देखा कि अधिवेशन ने जो राजनीतिक सिद्धान्त अपनाया है वह साम्राज्यवादी नही है बिल्क छोटे-छोटे निर्वल राष्ट्रों का पोपक है तो उन्होंने इसे दिल से स्वीकार किया और प्रस्ताव किया कि महान् पूर्वी-राज बनाने के लिये सभी सगठित हो जाय। केवल मगोलिया ही ने नही बिल्क पूर्व की सभी छोटी-छोटी जातियों ने हमारी नीति की प्रशासा की। अब यूरोपीय राष्ट्र चीन को साम्राज्यवादी और अधिक शिक्तयों से कुचल रहे हैं जिसके फलस्वरूप चीन का राज्य धीरे धीरे बहुत कम हो गया है, यहाँ तक कि अटारह प्रान्तों (खास चीन में अटारह प्रान्तों हैं) में से भी बहुत सी जगहे उसे दे देनी पड़ी हैं।

चीनी क्रान्ति के बाद शक्तिशाली राष्ट्रों ने इस बात को अच्छी तरह समक्त लिया कि राजनीतिक शक्ति से चीन को छिन्न-भिन्न करना महादुष्कर कार्य है। चीन जरूर एक न एक दिन यूरोपीय राष्ट्रों के राजनीतिक नियत्रण के विरुद्ध भी विद्रोह करेगा। क्योंकि उसने सीख लिया था कि माचू नियत्रण के विरुद्ध कैसे विद्रोह किया जाता है। इससे उन्हें एक दिन कठिन परिस्थित का सामना करना पड़ेगा—यह सोच कर वे अब चीन के विरुद्ध अपनी राजनीतिक चालों को कम कर रहे हैं। और उसके बदले हैंमें नीचा रखने के लिये अधिक दबाव डाल रहे हैं। वे सोचते हैं कि चीन के बॅटवारे के लिये राजनीतिक चालों को छोड देने से महान् शक्तियों के बीच आपस में कराड़े न होगे। लेकिन यद्यपि चीन में कराड़े का कारण मिट गया पर यूरोप में यह होना निश्चित है। बालकन प्रायद्वीप के प्रश्न को लेकर ही यूरोपीय महायुद्ध प्रारम्भ हुआ। था और यद्यपि सभी शक्तिशाली राष्ट्रों को

११. सन् १११२ ई० में जब नान्किङ् में प्रजातंत्र की स्थापना हुई थी तो नान्किङ ही राजधानी मानी गई थी। पर थोड़े दिनों के बाद ही प्रजातंत्र का शासन सूत्र प्रतिकियागामी युद्ध प्रधिनायकों के हाथों में चला गया और वे लोग पुनः राजधानी को नान्किङ् से उठा कर पेकिङ् ले गये और देश का शासन मनमाना करने लगे। इस हाल त को देखकर डा० सन् यात् सेन बढ़े हु:स्वी हुए और उन्होंने देश का उद्धार करने के खिये केपडन में सन् ११२१ ई० में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की। यही सरकार दक्षिणी सरकार कहलाती थी क्योंकि केपडन चीन के दक्षिण में है।

काफी चति उठानी पडी तथा जर्मनी ऋौर ऋस्ट्रिया के समान राज उलट दिये गए तथापि साम्राज्यवादी नीति में कुछ भी परिवर्तन नही हुन्ना है। इगलैएड, इटली और फास अभी भी साम्राज्यवादी रास्ते पर ही चल रहे हैं और सयक्तराष्ट्र अमेरिका ने "मूनरो सिद्धान्त" को फेक कर उपयुक्त राष्ट्रां के साथ ही कदम मिलाना प्रारम्भ किया है। श्रीर यद्यपि युद्ध के अनुभव के बाद व थोड़े समय के लिये ऋपनी साम्राज्यवादी नीति युरोप में छोड़ दें फिर भी कोई आदमी, जिसने हाल में विभिन्न राष्ट्रों के बीस या उससे भी अधिक गनबोटो द्वारा किये गये नौसेना प्रदर्शन को केएटन मे देखा होगा, कह सकता है कि चीन के प्रति उनका हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है। वे अपने आर्थिक उद्देश्यों को परा करने के लिये अभी तक साम्राज्यवादी नीति का ही अनुकरण कर रहे हैं और ऋार्थिक दबाव तो साम्राज्यवादी या राजनीतिक दबाव से कहीं ऋधिक भयकर होता है। राजनीतिक दबाव तो स्पष्ट देखने मे ऋाता है। जब बीस या उनसे कुछ अधिक विदेशी गनबोटो का यहा (केएटन) प्रदर्शन हुआ तो केयटन की नता में तुरत ही एक सनसनी फैल गई और सब लोग क्रोध से जल उठे। सचमुच में उस समय सारा राष्ट्र ही क्रोध से भर गया था। सर्वसाधारण राजनीतिक दबाव से सहज ही उत्ते जित हो जाते हैं परन्त ब्रार्थिक दबाव मुश्किल से ब्रानुभव कर पाते हैं। चीन शक्तिशाली राष्ट्रों के ब्रार्थिक नियत्रण के नीचे कई दशाब्दियाँ विता चुका है। लेकिन इससे कभी किसी ने उत्ते जना का अनुभव नहीं किया है।

इसका फल यह हुन्ना है कि चीन शिक्तिशाली राष्ट्रों का उपनिवेश होता जा रहा है। इमारे देश के लोग न्निभी भी सोचते हैं न्नीर यह कह कर सतीप कर लेते हैं कि चीन न्निन्न न्निन्न ही है। लेकिन न्नाज सचमुच में इम बडी शिक्तियों के न्नार्थिक नियत्रण के नीचे इतने न्निभिक्त कुचले जा रहे हैं जितना कि पूर्ण रूप से एक उपनिवेश होने की न्निन्न न्नि मी नहीं कुचले जाते। उदाहण्य के लिये देखिए:—न्नान न्नीर कोरिया कमशः फ्रांस न्नीर जापान के सरज्ञ्या में हैं न्नीर वहाँ के लोग इन राष्ट्रों के गुलाम हैं। इम लोग बाड क्वों नु ( किना देश का गुलाम ) कह कर कोरिया न्नीर न्नाम के लोगों की इसी उड़ाते हैं। लेकिन उनकी न्नाम निन्निन्न के स्वारा हालत उनसे कही न्निन्न गिरी हुई है। चीन किसका न्नाम स्विया की हैं चीन उन सभी राष्ट्रों का उपनिवेश हैं जिन्हों चीन के साथ सन्धियाँ की हैं न्नीर सन्ध करने वाले राष्ट्र ही हमारे मालिक हैं। चीन किसी खास राष्ट्र का नहीं बल्क सभी राष्ट्रों का उपनिवेश हैं न्नीर हैं। चीन किसी खास राष्ट्र का नहीं बल्क सभी राष्ट्रों का उपनिवेश हैं न्नीर होन हिसी खास राष्ट्र का नहीं बल्क सभी राष्ट्रों का उपनिवेश हैं न्नीर हम एक-राष्ट्र के नहीं बल्क

सभी राष्ट्रों के गुलाम हैं। कौन सा अञ्छा होगा—एक राष्ट्र का गुलाम होना या सभी राष्ट्रो का १ त्रागर हम किसी खास राष्ट्र के गुलाम होते तो चीन पर यदि किसी प्रकार की प्राकृतिक विपत्ति जैसे बाढ या अनावृष्टि आदि होती तो हमारे मालिक राष्ट्र कर्त व्यवश हमारी सगयता के लिये फएड खोलते श्रौर लोगो के बीच फराड बांग्ते और प्रजागरा भी अपने मालिक की इस प्रकार की सहायता की अपेका रखते। कछ वर्ष पहले जब उत्तरी चीन प्राकृतिक आप-त्तियों का शिकार हुआ। था तो विदेशी राष्ट्रां ने इस बात को जरा भी महसून नहीं किया कि सहायता भेजना उनका भी कर्ता व्य है और केवल वे विदेशी लोग ही पीडितो की सहायता के लिये फएड इकटा कर रहे थे जो उस समय चीन में थे। इससे ज्ञात होता है कि हम अन्नाम और कोरिया के समान भी नहीं है और एक राष्ट्र के अधीन होना कई राष्ट्रों के अधीन होने की अपेजा कहीं अच्छा और लाभदायक है। इसलिये "अर्ड उपनिवेश" शब्द चीन के ऊपर ठीक नहीं लागू होता है। मैं सोचता हूँ कि हमारे नाम के लिये 'हाइपो उपनिवेश' उपयक्त शब्द है। यह 'हाइपो' उपसर्ग रसायन शास्त्र से लिया गया है जैसे "हाइ गे फोस-फाइ ट" शब्द में। एक रसायन फॉसफोरस कम्पाउएड नाम का है जिसमें फासफोरिक कम्पाउएड रहता है लेकिन वह शुद्ध फारफोरिक कम्पाउएड से निम्न श्रेणी का होता है। इससे भी निम्न कोटि का कम्पाउएड हाइपो फॉसफोरस कहाता है। हम पह ने चीन को ऋदे उपनिवेश सममा करते थे श्रीर वही अबसे बड़ी लज्जा की बात थी। वह श्रफसोस यह है कि हमने कभी इसका अनुभव ही नहीं किया कि हमारी वास्तविक स्थित श्रवाम श्रीर कारिया से भी गुजरी है। हमारा देश श्रद्ध-उपनिवेश भी नहीं है बल्कि "हाइपो उपनिवेश" है।

क्वाड तुङ् में चुङ्गी (Customs surplus) के मामले को लेकर शक्तियों से भगड़ा बना रहता है। न्यायतः चुंगी की आय पर हमारा अधिकार है। इसलिए भगड़ा ही क्यां हो १ परन्तु भगड़ा इसलिए हैं कि दूसरे देशों ने चीन की चुङ्गी पर अधिकार जमा रखा है। उस समय जब हम चुङ्गी के बारे में कुछ नहीं जानते थे, केवल अपने बन्दरगाह को बन्द रखते थे और अपनी आय में सीमित रहते थे। फिर इगलएड का चीन में पदार्थण हुआ और उसने व्यापार करने के लिए यहाँ प्रवेश करना चाहा। चीन ने अपना दरवाजा बन्द कर उसकी माग को ठुकरा दिया। साम्राज्यवादी और आर्थिक शक्तियों को मिलाकर इंगलैएड ने चीन पर धावा किया और सब बन्धनों को तोड यहाँ घुस आया। उसी समय आंगरेजी फ़ौज ने केएटन

पर दखल र ° कर लिया लेकिन उसे श्रमुरिचत जान वह वहाँ से हट गयी श्रीर उसने हाड्काड्को अपने अधिकार १ में कर लिया। उसने हरजाने की भी मांग की। चुँकि चीन के गास उस समय काफ़ी नकद रुपये नहीं थे इसलिए उसने अपनी सामद्रिक चुङ्गी (Maritime customs) जमानत के रूप में इंगलैएड को दी ब्रौर उसे चुद्भी वसूल करने की भी इजाजत दे दी। माच्र सरकार ने अनुमान किया था कि हरजाने की पूरी रकम शोध होने मे बहुत दिन लगेगे लेकिन अंगरेजो ने चुङ्की पर नियत्रण प्राप्त कर कछ ही वर्षों में हरजाने की रकम पूरी कर मांचू सरकार को आश्चर्य चिकत कर दिया। तब माचू सरकार को अनुभव हुआ कि उनके कर्मचारी कितने गये गुजरे हैं। चुड़ी वसल करने में पहले सबसे बड़ी कमी यह थी कि वसल करने वाले ही उसे ला जाते थे। इसलिए जब सम्पूर्ण देश की सामद्रिक चुड़ी श्रंगरेजां के श्रधिकार में चली गई तो चुड़ी वसूल करने के कमिश्नर श्रंगरेज ही नियुक्त किये जाने लगे। बाद में दूसरे जिन-जिन राष्ट्रों का चीन के साथ व्यापारिक सम्बन्ध हुन्ना वे चुङ्की के नियत्रण को लेकर इगलैएड से भगड़ने लगे। तब इगलैएड ने व्यापार के अनुपात से दूसरे राष्ट्रो को भी चुङ्गी मे हिस्सा देकर ममभौता किया। जिसके फलस्वरूप देश की सम्पूर्ण सामुद्रिक चुड़ी विदेशियां के हाथों में चली गई। विदेशी शक्तियों के साथ जब कभी चीन नई सन्धि करता है उसे कुछ न कुछ अपना खोना ही पडता है और सन्धि से दिए गए अधिकार बराबर एकतरफा होते हैं-विदेशी राष्ट्र ही चुङ्गी का महसूल निर्घारित करते हैं श्रीर चीन स्वतत्रतापूर्वक उसमें कुछ भी हेर-फेर नहीं कर सकता है। चीन न तो चुड़ी का महस्रल ही तय कर सकता है ब्रौर न चुड़ी वसूल ही कर सकता है। चुड़ी को लेकर फगडा होने के ये ही कारण हैं।

२० श्रीर २१. ब्रिटेन वाले चीन के साथ श्रशीम का व्यापार करना चाहते थे। चीन सरकार इस व्यापार पर नियंत्रण रखना चाहती थी। इसकी लेकर दोनों के बीच लड़ाई हुई जो श्रशीम युद्ध (१८४०-४२. कहलाता है। इसमें चीन हार गया। जुलाई १८४२ में क्याङ् नान् में सन्ध हुई। जो नान् किङ् सन्धि कहलाती है। यह चीन के जपर विदेशियों द्वारी खादी गई प्रथम श्रसम सन्धि थी। इसके श्रनुसार पाँच बन्दरगाह जिसमें केयटन भी एक था विदेशी व्यापार के लिए लोक हिए गए भीर हाल्काङ् श्रंगरेकों की मिका।

दुसरे देशवाले कैसे विदेशी ब्रार्थिक दबाव का सामना करते हैं ब्रीर बाहरी ब्रार्थिक शक्तियों के ब्राक्रमण (Invasion of economic forces) को किस प्रकार रोकते हैं ? साधारणतः यह कार्य त्रायात पर कर लगा कर होता है जो उन देशों के भीतर ऋार्थिक विकास को सरवाण देता है। जिस प्रकार बन्दरगाह के प्रवेश द्वार पर विदेशी आक्रमण से बचने के लिए किला बनाया जाता है इसी प्रकार आयात पर लगाया हुआ कर विदेशी माल के विरुद्ध अपने राष्ट्र की आय को बचाता है और देशी उद्योग धन्धों को विक-सित होने का ग्रवसर देता है। उदाहरण के लिए देखिए-ग्रमरीकी लाल श्रादि निवासियों के नष्ट हो जाने पर सयुक्त राष्ट्र श्रमेरिका ने यरोपीय देशों से व्यापार करना प्रारम्भ किया । उस समय तक सयुक्तराष्ट्र अमेरिका कृपि-प्रधान देश था जब कि यरोप के सभी देश उद्योग प्रधान हो चुके थे। चॅकि अन्त-र्राष्ट्रीय व्यापार में कृषि-प्रधान देश से उद्योग प्रधान राष्ट्रों को फायदा है इसलिए सयक्तराष्ट ग्रामेरिका ने ग्रापने देशी उधीग-धन्धों ग्रार व्यापार की रत्ना के लिए सरत्न्यात्मक श्रायात-कर (Protective tariff) लगाया। सरज्ञणात्मक त्रायात कर का मतलब यह है कि त्रायात पर भारी कर लगा दिया जाता है; जैसे अगर किसी बाहरी माल का मूल्य सौ डालर है तौ चुङ्गी महकमा उस पर अस्सी या सौ डालर कर लगाएगा। विभिन्न राष्ट्रों में श्रीसतन श्रायात-कर ( Tariff ) का दर माल के मूल्य का पचास या साट फी सदी है। भारी कर विदेशी माल को महगा कर देता है जिससे उसकी बिक्री कम होती है, जबिक देशी माल पर किसी प्रकार का कर नहीं लगने से वह उचित मुल्य में मिलता है स्रौर इसलिए उसकी खपत बढ़ जाती है।

त्राज चीन की क्या परिस्थिति है। विदेशी व्यापार के पहले चीनी लोग हाथ की बनी देशी चीजों का ही व्यवहार करते थे। प्राचीन कहावत— 'पुरुष खेत जोतता है' स्त्रीर स्त्री कपड़ा बुनती हैं' से ज्ञात होता है कि कृषि स्त्रीर कपड़ा बुनने के उद्योग-धन्धे बहुत पुराने हैं। फिर देश में विदेशी माल स्त्राने लगे। कम स्त्रायात कर के कारण विदेशी कपड़ा देशी कपड़ों से सस्ता पड़ता है। साथ ही साथ चूं कि कुछ खास वर्ग के लोग देशी कपड़ों की स्त्रपंद्या विदेशी कपड़े पसन्द करते हैं इसलिए देशी उद्योग-धन्धे नष्ट हो गए। इन देशी उद्योग-धन्धों के नष्ट हो जाने से बहुत लोग बेकार होकर स्त्रालसी बन गए। यह विदेशी स्त्रार्थिक दबाव का फल है। स्त्रब मी यद्यपि चीन में कर्षे चलते हैं परन्तु उनमें व्यवहार होने वाला कच्चा माल— रूई—विदेश से स्त्राता है। हाल के कुछ ही वर्षों से देशी रूई विदेशी मशीन-कर्षे में व्यवहार

होने लगी है। शंघाइ में बहुत-सी बडी-बडी रुई और कपड़े की मिलें हैं जिनके द्वारा हम धीरे-धीरे विदेशी माल से प्रतियोगिता कर सकते हैं लेकिन अडचन यह है कि स्रभी तक चुड़ी विदेशी लोगों के ही हाथों में है। देशी कपड़ों पर उनके द्वारा केवल भारी निर्यात-कर ( Export duty ) ही नही बैठाया जाता है बिलक देश के भीतर भी जब माल एक जगह से दसरी जगह जाता है तो उस पर भारी लिकिन कर (Likin charges) भी बैठाया जाता है। इस प्रकार चीन के पास संरक्षणात्मक आयात-कर बेठाने का अधिकार तो नहीं ही है उल्टे वह विदेशी माल की रत्ना के लिए देशी माल पर भी कर बढ़ा देता है। यूरोपीय युद्ध के समय जब विदेशी राष्ट्र चीन में भेजने के लिए माल नहीं पदा कर सके तो शवाइ २२ की रुई श्रीर कपड़े की मिलो को थोड़े अरसे के लिए वरदान-हा मिल गया। उन्होंने बेशमार नफ़ा कमाया। एक हिस्से पर सौ भी सदी नफ़ा हुआ और पॅजीपतियों की बन त्राई। लेकिन लडाई के बाद विदेशी माल से चीन का बाजार पट गया ऋौर शघाइ की मिले, जिन्होंने बेशुमार पैसे पैदा किये थे, कर्जदार हो गईं। विदेशी माल की प्रतियोगिता में जब कि देशी माल की हालत खराब हो रही थी तो चीन की चुड़ी ने सहायता तो नहीं ही पहुँचाई उल्टे विदेशी सौदागरो की रच्चा की। यह तो उसी तरह की हालत है कि कोई शत्र ह्यों से लड़ने के लिए खाई खोदे पर अपने तो उसका व्यवहार नहीं कर सके उल्टे शत्र आ को त्रपने से लड़ने के लिए व्यवहार करते हुए देखे। इसलिए मैं कहता हूँ कि राजनीतिक दवाव तो मूखों से भी आसानीपूर्वक अनुभव किया जा सकता है लेकिन आर्थिक दबाव तो अस्यष्ट होता है जिसे हममे से कोई भी आसानी से नहीं अनुभव कर सकता। अतएव कोई भी अपने ऊपर भारी बोक लाद सकता है।

जब से चीन ने विदेशां से व्यापार करना प्रारम्भ किया है तब से व्यापार सन्तुलन (Balance of Trade) नदी के प्रवाह के समान बढ़ता गया है। दस वर्ष पूर्व के आकड़ों से पता चलता है कि सन्तुलन (balance) २०,००,००,००० डालर था। हाल की चुड़ी रिपोर्ट से ज्ञात होता है कि सन् १६२१ ई० में निर्यात से आयात का मूल्य ५०,००,००,००० डालर अधिक

२२. यह क्याङ्मु (क्याङ्मु) प्रान्त में एक बन्दरगाह तथा चीन का सबसे बड़ा शहर है। यह अन्तररा ट्रीय नगर कहा जाता है। यह १७ नवम्बर, १८४३ से निदेशियों के व्यापार के ब्रिए खोज दिया गया है।

था अर्थात् एक दशाब्दी में २५० भी सदी की वृद्धि हुई। इस हिसाब से दूसरी दशाब्दी बीतते-बीतते व्यापार सन्तुलन १,२५,००,००,००० डालर हो जाएगा। दूसरे शब्दो में कहे तो दश वर्षों में चीन विदेशी राष्ट्रों को केवल व्यापार के चेत्र में १,२५,००,००,००० डालर देगा। क्या यह आपके देश की सम्पत्ति के नाश का भयंकर चित्र (रास्ता—Leakage) नहीं है ?

फिर चीन पर विदेशी बैंकों का भी प्रभुत्व है। चीनी लोगों की प्रवृत्ति हो गई है कि वे देशी बैको पर अविश्वास करते हैं और विदेशी बैंकों पर अटट विश्वास रखते हैं। उदाहरण के लिए देखिए-नवाङ तुङ्में विदेशी बैंकों पर लोग पूरी तरह से भरोसा रखते हैं जब कि देशी बैंक लोगो में किसी प्रकार का विश्वास पैदा नहीं कर सकते हैं। पहले क्वाड ुतुङ प्रान्तीय बैंक द्वारा प्रचा-रित नोट बराबर व्यवहार मे आता था। पर अब उसका कुछ भी मूल्य नहीं विदेशी बैंक नोट की कीमत के मुकाबले बराबर गिर रही है। अब तो चाँदी का देशी सिक्का भी विदेशी बैंक नोट से कम मूल्य का समका जाता है। श्राज काङ् तुड ्पान्त में प्रचलित विदेशी बैंक नोट की संख्या करीब-करीब करोड के होगी। कुछ लोग तो चीन के चाँदी के सिक्के की अपेजा विदेशी काग़जी नोट जमा कर रखना पसन्द करते हैं। शंघाइ, थिएन चिन, 23 नान्को २४ श्रौर दूसरे न्यापारी बन्दरगाहों में भी ऐसी ही दशा है। जब हम 、 इसके कारण का अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि विदेशी आर्थिक उलमन में फॅसकर लोगो का दिमाग विषाक्त हो गया है। हम यह सोचने के ब्रादी हो गये हैं कि विदेशी लोग अमीर हैं ब्रीर इस बात का जरान्भी खयाल नहीं करते कि वे हमारी चीज़ों के बदले में कागज दे रहे हैं। प्रारम्म में विदेशियों के पास बहुत ऋधिक पैसे नहीं थे। उनके पास जो सम्पत्ति है, सच पूछा जाय तो बहत हमारे द्वारा ही दी गई है। उन्हें तो केवल कई लाख बैंक नोट छापने पड़े जिन्हें हम लेते हैं। विदेशी बैंकों द्वारा प्रचारित नोटो की छपाई में कुछ ही नकद लगते हैं पर उस कागज के दुकड़े पर एक, दस या सौ डालर मूल्य की मुहर डाली जाती है। इस प्रकार विदेशी लोग बहुत कम खर्चे में लाखों लाख कागजी डालर छाप सकते हैं ख्रीर उन कागजी डालरों को हमारे लाखों लाख डालरों के मूल्य की चीज़ों के साथ विनिमय कर सकते हैं।

२३. यह हो पाड़ प्रान्त का एक प्रसिद्ध बन्दरगाह है। यह भी विदेशियों के व्यापार के लिये खोख दिया गया है.।

२४. यह होनान् प्रान्त का एक प्रसिद्ध नगर है।

सज्जनो, क्या यह स्रपरिमित हानि नहीं है ? क्यो वे इस प्रकार से कागजी नोट चला सकते हैं स्त्रीर हम नहीं चला सकते ? इसका कारण यह है कि विदेशी स्त्रार्थिक प्रभुत्व के कारण साधारण जनता का दिमाग विधाक्त हो गया है। वे विदेशियों पर विश्वास करते है स्त्रीर स्त्रपने स्त्राप पर स्त्रविश्वास। इसका नतीजा यह हुस्त्रा है कि हमारा कागजी नोट प्रचलन में नहीं स्त्राता है।

विदेशी बैक के ऋलावा बैंक-विनिमय भी है। बन्दरगाहा में हम चीनी ग्रपनी मद्रा के विनिमय में भी विदेशी बैकों पर ही विश्वास करते हैं। चीनी लोगों से विनिसय के लिए वे विदेशी बैंक आधी भी सदी प्रचलित बैंक-रेट कमीशन ही नहीं लेते बल्कि दूसरी तरीके से भी फायदा उठाते हैं। एक बैंक की हराडी टेल से डालर में भुनाने के लिए वे (बैंक) बट्टा लेते हैं। हुराडी बनाने श्रीर भुनाने के स्थानों पर इस बटटे से भुनाने वालों को कम से कम दो या तीन फी सदी की हानि उठानी पडती है। उदाहरण के लिए देखिये:-अगर कोई क्वाङ तुङ्का विदेशी बैंक शघाइ के बैंक के नाम से १०,००० डालर की हुएडी बनाता है तो वह हुएडी बनाने का चार्ज ५०० डालर लेता है। इसके ब्रालावा क्वाङ् तुड् के छोटे-छोटे चाँदी के सिक्कों को शघाइ के टेल में भुनाने के समय वे (बैंक) बराबर क्वाङ् तुड् के छोटे चाँदी के सिक्कों का मुल्य कम और शघाइ टेल का मुल्य अधिक रखकर नफा मारते हैं। यह नफा उन्हीं के श्राकने श्रनुसार कम से कम एक या दो सौ डालर होता है। शंघाइ में हएडी भुनाने के समय वे (बैंक) टेल नहीं देते बल्कि डालर देते हैं। फिर शंघाइ टेल को डालर में भुनाने के समय टेल के मूल्य को कम कर देते हैं और डालर के मूल्य को अधिक बढ़ा देते हैं। इसी प्रकार पुनः दुसरी बार कम से कम एक या दो सौ डालर का नफा मारते हैं। इसलिए १०,००० डालर केयटन से शघाइ श्रीर शघाइ से केयटन भेजने में हर बार कम से कम दो या तीन सौ डालर की हानि होती है। इस प्रकार तो दस हजार डालर की तीस बार हुएडी बनवाने में पूरी रकम इड़प हो जाएगी। फिर भी क्यो लोग इस हानि को उठाते हैं ? इसका कारण यह है कि विदेशी श्रार्थिक प्रभुत्व के विष से उनका दिमाग भर गया है।

चीन में 'विदेशी बैंको' की शक्ति उनके पास जमा की जाने वाली रकम से भी देखी जाती है। अगर किसी चीनी के पास पैसे हों और वह उन्हें बैक में जमा करना चाहता हो तो वह इस बात को देखने की चेष्टा नहीं करता कि चीनी बैंको के पास बड़ी पूंजी है या छोटी अथवा वे अधिक सूद देते हैं या कम। जैसे ही उसे ज्ञात होता है कि अमुक बैंक का संचालन चीनी लोगों द्वारा होता है तो वह तुरत सोचता है कि वहां रुपये जमा करना सुरित्त नहीं है श्रीर वह अपने धन को वहां जमा करने का खतरा नहीं उठाता है। श्रार उसे ज्ञात होता है कि श्रमुक बैंक विदेशियों द्वारा सचालित होता है श्रीर उस पर विदेशी साइन बोर्ड लगा है तो वह यह भी नहीं पूछता कि यह विदेशी बैंक विश्वसनीय है या नहीं। श्रायवा कम या श्रिषक सूद देता है। वह शांति देनी वाली श्रीषि के समान सभी बातों को निगल जाता है श्रीर बहुत सुरित्तत श्रनुभव करता है तथा श्रपना धन उसमें जमा कर देता है। सूद कम होने पर भी वह पूर्ण सन्तोष का श्रनुभव करता है।

सन् १९११ ई० में एक उल्लेखनीय घटना हुई। बुछाङ ३५ में जब कान्तिकारी ज्ञान्दोलन प्रारम्भ हुज्ञा तो मांचू राजधराने के सब लोगों ने ज्ञौर माच सरकार के कर्मचारियों ने इस डर से कि क्रान्ति का अर्थ होगा उनकी सम्पत्ति का जब्त होना, श्रपनी सोने, चाँदी श्रीर श्रन्य बहमूल्य चीजो को विभिन्न विदेशी बैको में जमा कर दिया। वे कुछ भी सद नहीं लंने को राजी थे केवल यही चाहते थे कि विदेशी बैंक उनकी चीज़े जमा कर ले। उन दिनो जब कि बुहान् र में क्रान्तिकारी सेनाएँ मान्तू सरकार की फौज को हरा रही थीं तो उधर पेकिङ् २७ के विदेशी दूतावास चेत्र में जो विदेशी बैक थे, वे सब ग्रानिगनत सोना, चाँदी की ग्रीर बहुमूल्य चीज़े माचू लोगो से जमा करने के लिए तब तक लेते गये जब तक कि पूर्णरूप से भर नहीं गये वे ब्रोर उनके पास उन चीजां को रखने के लिए जगह नही रही। विदेशी बैंको ने उन्हें सुद तो नहीं ही दिया उल्टे ग्रापने पास जमा रखने का चार्ज भी लिया। सभी जमा करने वाले यह चाहते थे कि विदेशी बैक किसी भी तरह से उनका धन जमा कर ले। इसलिए विदेशी बैको ने उनसे जो माँगा उन्होंने दिया। उस समय विदेशी बैका में चीनी लोगो ने बारह अरब डालर जमा की। यद्यपि इस रकम में से कुछ निकाली गई है फिर भी गत दस-बारह वर्षों से सैनिकवादियों और राजकर्मचारियों का एक

२४ यह होनान् प्रान्त की राजधानी है। यहाँ १० श्रक्टूबर सन् १६११ ई० में मांच् सम्राट् के विरुद्ध कान्तिकारियों ने क्रान्ति प्रारम्भ की थी।

३६. बुद्धाक् और हान्क्वो इन दोनों का समिक्ति नाम बुहान् है। ये दोनों नगर एकदम पास पास एक नदी के चार पार में बसे हैं।

२७ हो-पइ प्रान्त की राजधानी। यह बहुत प्राचीन नगर है तथा राजनीतिक श्रीर सांस्कृतिक केन्द्र रहा है।

दल जिसमें फङ्क्वो-चाड्ं, वाड्चान्-युत्रान्, लि-शुन् श्रीर छाव् कुनर् हैं, देश को दहता रहा है ब्रौर इस दल के हर एक ने करोड़ों की सम्पत्ति बेइमानी से कमा ली है। चूँ कि ये लोग बेइमानी से कमाये हुए अपने धन को सुरिवत रूप से स्थिर रखना चाहते हैं इसलिए इन्होने उसे विदेशी बैंकों में जमा कर दिया है। इस प्रकार सन् १६११ ई० से विदेशी बैंको में चीन की जमा की हुई रकम में कोई उल्लेखनीय घटती-बढती नहीं हुई है। विदेशी बैक इन बारह अरब डालर का बहुत कम सूद देते हैं। यह सूद चार या पाँच फी सदी से अधिक नहीं होता है जब कि वे ही बैंक चीन के छोटे-छोटे उद्योग-धन्धां के लिए बहुत ऋधिक सालाना सूद पर कर्जा देते हैं। यह सूद सात या आठ भी सदी से भी अधिक होता है। इस प्रकार निदेशी बैक बिना किसी प्रकार का दुःख-तकलीफ उठाये सिवा इसके कि उन्हें एक के हाथ से रुपया लेकर दूसरे के हाथ में देना पडता है, चीनी पूँजी लेकर उसी से सद उपार्जन करते हैं।

इस प्रकार चीनी लोगो द्वारा जमा की गई रकम से हर वर्ष विदेशी बैंको को जो लाभ होता है, वह चीन के लिए एक ऐसी हानि है जो देखने में नहीं ज्याती है। चीनी लोगो द्वारा विदेशी बैको में धन जमा करने का एकमात्र मनोवैज्ञानिक कारण लोगों का यह विश्वास है कि चीनी बैंक में जमा करना सर-जित नहीं है श्रीर विदेशी वैका में जमा करना सुरु जित है। वे यह सोच ही नहीं सकते कि विदेशी बैंक भी दिवालिया हो सकता है। लेकिन आप लोग बताने की कृपा कीजिए कि "बैंक्वे इनडसट्रियले द चीन", (Banque Industrielle de Chine) जो चीनी लोगों द्वारा जमा की गई रकम का भुगतान किये बिना ही बन्द हो गया है, विदेशी बैंक है या नहीं ? क्या विदेशी बैंक पूर्णारूपेण सुरिच्चित हैं ? अगर नहीं तो फिर क्यों हम चीनी लोग अभी तक इच्छापूर्वक स्रौर उत्सुकता के साथ उन्हें प्रोत्साहन दिये हुए हैं ? इस प्रकार विदेशियों के हाथों में सूद से होने वाला सारा मुनाफा जो चला जाता है उसका भी कारण विदेशी ग्रार्थिक नियत्रण का दूपित प्रभाव है। केवल विदेशी बैंको का ही सालाना कुल नफा कागजो नोट चालू करने से, विनिमय से ख्रीर रुपया जमा लेने से, लगभग १०,००,००,००० डालर के हो जाता है।

विदेशी बैंको के त्रालावा बाहर से माल ले त्राने त्रीर चीन से बाहर

२८. ये सभी युद्ध श्रधिनायक थे श्रीर श्रपनी सेना के बल से प्रजा को सताते श्रीर भारी भारी कर वसूब करते थे । इत्तरी सरकार इन खोगों के ही मभाव में थी।

माल ले जाने के महसूल से होने वाली आय भी है। चीन को अपना माल बाहर भेजने के लिये विदेशी जहाज पर निभ र रहना पड़ता है। यहाँ तक कि देश के भीतरी भाग हान्-क्वो, छाङ्शा, २९ श्रौर केएटन श्रादि में भी विदेशी जहाजो द्वारा ही माल पहुँचाए जाते हैं। जापान का जहाजी व्यापार (Shipping business) भी हाल के वर्षों में बढ़ा है। शुरू-शुरू में जापान में केवल नियन युसेन काइसा ( जापान मेल जहाज कम्पनी ) नामक एक ही कम्पनी थी। बाद में टोकियो किसन काइसा, श्रोसाका शोसन काइसा, श्रौर निसशिन किसेन काइसा ( चीन-जापान जहाज कम्पनी ) नामक कम्पनियाँ कायम हुई जिनसे चीन के भीतरी भागों तथा ससार के हर कोने में यातायात होने लगा। जापान के न्यापारिक जहाज की इस बढती का कारण वहाँ की सरकार द्वारा दी गई सहायता त्रारे सरक्षण है। चीनी दृष्टिकीण से सरकार को व्यावसायिक जहाज कम्पनी की सहायता करने में कोई फायदा नहीं है। लेकिन जापान तो दूसरे राष्ट्रो की ग्रार्थिक शक्ति के साथ होड़ लेना चाहता था । इसलिए जहाज से माल ढोने की बात में भी उसने दूसरे देशों से सन्धि की। उनके साथ यह भी तय कर लिया कि जहाज से माल ढोने के लिए प्रतिटन वह कितना भाड़ा दिया करेगा। यूरोप से एशिया आने वाला माल पहले शघाइ में त्राता है श्रीर तब नागासाकी श्रीर याकोहामा जाता है ? क्योंकि जापानी बन्दरगाहो की अपेन्हा शंघाइ यूरोप से ज्यादा नजदीक है। यूरोप से नागासाकी श्रीर याकोहामा के लिए प्रति टन जो भाडा लिया जाता है वह एकदम उचित है। लेकिन चूँ कि चीन के पास एक मी व्यावसायिक जहाज विदेशी जहाजों से प्रतियोगिता करने के लिए नहीं है इसलिए यूरोप से शंघाइ तक का भाडा बहुत ऋधिक है। जिससे युरोप से शंघाइ की श्रपेक्ता जापान मे माल मेजना श्रधिक सस्ता है। जिसके फलस्वरूप विदेशी माल शघाइ की अपेद्धा जापान में अधिक उचित मूल्य पर विकता है। इसी प्रकार अगर चीनी माल शघाइ से यूरोप मेजा जाता है तो जहाज भाड़ा नागासाकी और याकोहामा से भेजने की अपेद्धा कहीं अधिक देना पडता है। ब्रगर चीन दस करोड डालर के मूल्य का माल यूरोप भेजता है तो उसे एक करोड डालर केवल जहाज भाडा देना पडता है। इस हिसाब से, चॅं कि अब चीन का सालाना निर्यात और आयात एक अरब डालर के मूल्य से भी अधिक का होता है, उसे दश करोड की हानि उठानी पड़ती है। क्योंकि जहाज-भाड़ा विदेशी जहाज-कम्पनी को दिया जाता है।

२६. हुनान् प्रान्त की राजधानी

फिर और तीन प्रकार के टैक्स हैं—भूमि लगान और विदेशी आबादी तथा विदेशियों को सौप दिये गये भू-भाग की जमीन की कीमत। इन टैक्सों की रकम कम नहीं है। उदाहरण के लिए देखिए:—हाङ्काड्, फारमूसा, शघाइ, थियेन्किन, उाइटन, हान्-क्वो, और दूसरी जगहों की विदेशी आबादी (Foreign settlement) और सुपुर्द किये गये चेत्र में बसने वाली चीनी जनता को बीस करोड डालर से भी अधिक सालाना कर विदेशियों को देना पडता है। पहले फ़ारमूसा जापान को दो करोड डालर सालाना कर देता था पर अब वह बढ़ कर दस करोड डालर सालाना हो गया है। हाङ्काङ् वाले पहिले ब्रिटेन को कुछ डालर सालाना कर देते थे पर अब तीन करोड डालर देते हैं और अनुपाततः वह हर वर्ष बढ़ता ही जाता है।

भूमि लगान चीनी सरकार और विदेशी दोनो ही लेते हैं और चूँ कि इस सम्बन्ध में अच्छी तरह से आंकडा नहीं लिया गया है इसलिए कौन कितना पाता है, यह ठीक नहीं कहा जा सकता लेकिन इसमें कोई सन्देह नहीं कि विदेशी लोग अधिक पाते हैं और भूमि लगान की रकम और दूसरे करो से दस गुना अधिक है। जब से विदेशी हाथों में आर्थिक नियंत्रण है जमीन की कीमत हर वर्ष बढ़ती जाती है क्योंकि कहावत भी तो है कि 'धन चालाक व्यापारी बनाता है।' विदेशी आबादी चेत्र में जमीन कम दर में खरीदी जाती है और अधिक दर पर बेची जाती है। इन तीन तरीको से रियासती चेत्र में बसने वाली चीनी जनता सैलाना चालीस या पचास करोड़ से कम का घाटा नहीं उठाती है।

इतना ही नहीं, चीन में अनिगनत विदेशी कम्पनियाँ और विदेशी नागरिक व्यक्तिगत रूप से व्यापार कर रहे हैं, जिन्हें सममौते से प्राप्त खास रियायतें हैं और ये लोग हमारे अधिकार को दिन-दहाड़े लूटते हैं। इस तरीके से जे। हानी होती है उसका अन्दाजा लगाना तो और किन है। लेकिन अकेले दिल्णी मंचूरिया रेलवे कम्पनी के हिसाब को देखें तो पता चलता है कि उसे पाँच करोड से भी अधिक की आमदनी होती है। विभिन्न प्रकार के विदेशी व्यवसायों की सम्मिलित आमदनी तो सैकड़ों करोड़ होगी।

लेकिन अभी एक प्रकार की हानि पर विचार करना बाकी ही है और वह है सट्टेबाजी के व्यासाय की। रियायती स्त्रेत्र में रहने वाले विदेशी चीनी जनता की कमजोर प्रवृत्ति-लोभ-से फायदा उठाते हैं और हर रोज सट्टेबाजी के छोटे-छोटे अवसर उपस्थित करते हैं। हर कई साल के बाद यहाँ खेलने का एक बडा अवसर प्रदान करते हैं जिससे चीनी जनता के जुआ खेलने की प्रवृत्ति को और पोत्साहन मिलता है। हर सट्टेबाजी के अवसर पर रबर

के बाजार ख्रादि में चीनी लोगों ने लाखो की हानि उठाई है। साधारण सट्टेबाजी में नाश होने वाली रकम अन्त में बहुत अधिक हो जाती है।

विभिन्न युद्ध के हरजाने (२५ करोड़ टेल जापान के। सन् १८६४ ई० का श्रौर ६० करोड टेल विदेशी शक्तियों को सन् १६०० ई० का) जो हमें देने पडते हैं वे तो राजनीतिक श्रौर सैनिक दबाव के श्रंग हैं श्रौर वे श्रार्थिक नियत्रण की गिनती में नहीं रखे जा सकते श्रार्थिक नियंत्रण के सामने हरजाना तो च्रिक श्रौर एकदम नगएय है। केवल चीन में ही नहीं बलिक पहले के हमारे श्रिधिकृत चेत्रों (जो श्रब विदेशियों के पास हैं) श्रौर प्रवासी चीनियों की हानि को देखे तो फिर उसकी गिनती श्रौर श्रसम्भव हो जाती है। यह श्रार्थिक परतंत्रता कितनी भयानक है!

साराश यह है कि हमसे छीन कर लिये गये अधिकार और रियायतो का मूल्य अगर रुपये मे आका जाय तो वह यो होगा :—(१) ५० करोड डालर का विदेशी माल, (२) १० करोड डालर की आय हमारे मुद्रा बाजार में विदेशी माल, (२) १० करोड डालर की आय हमारे मुद्रा बाजार में विदेशी कागजी नोटो की चलन, विदेशी बैंको द्वारा हुएडी 'भजाने का बट्टा' और हमारी जमा की हुई रकमों के सुद से, (३) १० करोड से अधिक डालर जहाज द्वारा माल ढोने का किराया, (४) ४० या ५० करोड डालर विदेशी आबादी और उन्हें सुपुर्द किये चेत्रों से होने वाले टैक्स, भूमि लगान, और भूमि-विक्री से, (५) १० करोड डालर खास रियायत और व्यापार से, (६) करोडा डालर सट्टेवाजी तथा अन्य तरह के जुएबाजी द्वारा। 'इन छः प्रकार के आर्थिक नियत्रण से हमे एक अरब बीस करोड डालर सालाना से कम की हानि नहीं उठानी पडती है। अगर इसे रोकने का हमने प्रवन्ध नहीं किया तो यह हानि सालां साल बढ़ती ही जाएगी। स्वतः इनमें कभी नही होगी। चीन दिवालियेपन की हालत में पहुँच चुका है और अगर इमने इसे नहीं बचाया तो आर्थिक नियत्रण कमशः हमारे राष्ट्र को समाप्त कर देगा और इमारी नस्ल को भी बरबाद कर देगा।

चीन के चरम उत्कर्ष काल में उसके अझोस-पडोस के राष्ट्र उसे सालाना खिराज मेजते थे ओर सालाना राजकीय दरबार में आकर हाजिरी बजाते थे। यद्यपि इस सालाना खिराज की आप दस लाख डालर से कुछ ही अधिक होती थी लेकिन उसे हम अपने देश के लिए बडी इज्जत की बात समम्मते थे। जब चीन के सुङ्राजवश 3° का पतन हो गया और चीन को कीन तातार लोगों के यहाँ खिराज देना पड़ा तो यद्यपि खिराज की रकम दस लाख डालर

३०. सन् १६०-१२७६ ई० ।

ही थी पर हम उसे अपने देश की बेहज्जती सममते थे। लेकिन अब हम सालाना एक अरब बीस करोड की रकम विदेशियों को खिराज में देते हैं यानी दस वर्षों में बारह अरब। इस तरह की आर्थिक दासता, इतनी बडी खिराज हम स्वप्त में भी नहीं सोचते थे और अभी भी उसे स्पष्ट हूप से नही देख पाते हैं। इसीलिए हम इस भयंकर लज्जा का अनुभव नहीं करते हैं। अगर एक अरब बीस करोड रकम की यह खिराज हमारी राष्ट्रीय आय होती तो कौन सा काम हम इससे नहीं कर सकते ? हमारा समाज कितनी प्रगति कर जाता ? लेकिन इस आर्थिक प्रभुत्व और प्रतिवर्ष होनेवाली हानियों के कारण हमारा समाज प्रगति नहीं कर रहा है और साधारण जनता की जान के लाले पड रहे हैं। लाखों सैनिक अगर हमें मारने को तैयार हो तो वह अच्छा है परन्तु अकेला आर्थिक नियत्रण उससे कही गया-गुजरा है। एक तरफ विदेशी साम्राज्यवाद इस आर्थिक दासता का पृष्ठपोषण करता है और दूसरी तरफ हर रोज चीनी जनता के जीने की समस्या विकट होती जा रही है। बेकारी दिनों दिन बढ़ रही है और जिसके फलस्वरूप देश की शक्ति धीरे-धीरे कमजोर पड़ती जाती है।

गत सौ वर्षों से चीन जनसंख्या की समस्या से पीडित है। चीन की जनसंख्या नहीं बढ़ रही है जबिक दूसरे देशों की आवादी तेजी से बढती जाती है। अब हम राजनीतिक और आर्थिक प्रमुत्व से भी पीडित हैं। अगर हन तीनां नियत्रणों से बचने का अभी भी हम कोई उपाय न कर सके तो अगली शताब्दी में हमारा देश समाप्त हो जाएगा, हमारी जाति नष्ट हो जाएगी चाहे देश का चेत्रकल कितना ही बडा और इसकी आवादी कितनी भी अधिक स्थों न हो। हमारी चालीस करोड की जनसंख्या अमर नहीं हैं। जरा लाल नस्ल के आदिनिवासियों की ओर ध्यान दीजिए। पहले ये सम्पूर्ण अमरिका में छाए हुए थे पर आज लुप्त हो गए। अब जब हम राजनीतिक प्रमुत्व की भयकरता और उससे भी खतरनाक आर्थिक नियत्रण को समकते हैं तो हम डींग नहीं हॉक सकते कि हमारी चालीस करोड की आवादी आसानी से नहीं मिटाई जा सकती है। चीन ने अपने कई हजार वपों के इतिहास में एक साथ और एक ही समय कभी भी इस प्रकार की तीन शक्तियों का बोक नहीं उठाया है। चीन जाति के भविष्य के लिए हम इस बोक को उतारने का जरूर कोई रास्ता निकालें।

फरवरी ३, १६२४

## तीसरा व्याख्यान

राष्ट्रीयता वह श्रमूल्य सम्पत्ति है जो किसी राज को विकासोन्मुख करती है श्रीर किसी भी राष्ट्र को श्रपना श्रस्तित्व बनाये रखने में समर्थ बनाती है। श्राज चीन ने इस श्रमूल्य सम्पत्ति को खो दिया है। क्यो १ इस प्रश्न का उत्तर देना श्रीर इस बात की छानबीन करना ही श्राज का मेरा विषय है कि क्या वास्तव में इमने राष्ट्रीय भावना खो दी है १

मके तो ज्ञात होता है कि हमने राष्ट्रीय भावना आज नहीं बल्कि शताब्दियों से लो दी है। जरा उन क्रान्ति विरोधी निवन्धों की श्रोर ध्यान दीजिये जो क्रान्ति के पहले प्रकाशित हुए थे। सब में राष्ट्रीयता का विरोध किया गया था। सैकडो वर्षीं से चीन से राष्ट्रीय भावना मर चुकी है। इस काल के साहित्य में मुश्किल से कही एक आध शब्द राष्ट्रीयता के सम्बन्ध में मिलेगा। वह केवल माचू सरकार की प्रशसा से भरा पड़ा है। जैसे 'धर्म परायगा मांच्', 'दया के अवतार अौर गुगाशील', हम आपकी उपज खाते हैं श्रीर श्रापकी जमीन पर रहते हैं श्रादि। किसी ने भी मांचुश्रों के विरुद्ध कुछ कहने का साहस नहीं किया। यहाँ तक कि हाल के वर्षों में जबसे क्रान्ति-कारी भावनात्र्यों का उदय हुन्ना है त्रपने मुँह मियां मिछू बनने वाले पंडित श्रौर विद्वान प्रतिदिन मांचू सरकार के पत्त में बोला करते हैं। इस जबकि टोकियो से 'मिन् पाव्' (दैनिक जनता) का प्रकाशन कर राष्ट्रीय भावना का प्रचार करते थे तो उनका जो इस सिद्धान्त पर हमसे वाद-विवाद किया करते थे, कहना था कि मांचुन्नों के चीन पर अधिकार करने पर भी हमारी जाति गुजाम नहीं हुई; क्योकि चूंकि मिङ्वंश (सन् १३६८-१६४४ ई०) के सम्राट् ने मांचुत्रों को लुङ् हु ( जेनरल ) की उपाधि देकर चीन पर राज्य करने का अधिकार पदान किया था। अतएव यह कहना ठीक नहीं है कि उन्होंने मिङ्वंश के तख्ते को उलट दिया बल्कि उन्होंने तो वशक्रमागत राज्य पर ही अधिकार किया; यद्यपि यह सच है कि वे एक नये वंश के थे पर वश-परिवर्तन से राष्ट्र गुलाम तो नहीं हुआ ! हाँ; चुगी का भूतपूर्व इन्सपेक्टर जेनरल मिस्टर हार्ट भी तो आर्थिक बोर्ड का मत्री था। अगर वह चीन को

रॉबर्ट हार्ट सन् १८६३ ई० में चुंगी का इन्सपेक्टर-जेनरस नियुक्त
 किया गया था ।

दखल करने के लिए आता और सम्राट्बन बैठता तो क्या हम कहते कि चीन गुलाम राष्ट्र नहीं है ? इन आलोचकों ने मांचू सरकार को बनाये रखने के लिए केवल आकर्षित शब्दों का ही जाल नहीं फैलाया बिल्क माचू सम्राट्की रचा के लिये और चीनी जनता की राष्ट्रीय मावना को कुचलने के लिए 'पाव्-हुङ्-ताड्' नामक एक राजपच्चपाती संस्था का सगठन किया। इस बात को ध्यान में रिखये कि राजपच्चपाती लोग मांचू जाति के नहीं थे बिल्क सबके सब चीनी ही थे और उनके विचारों का सबसे अधिक स्वागत विदेश में रहने वाले चीनियों में हुआ। बाद में जब क्रान्तिकारी मावनायें अधिक फैलने लगी तो इन बाहर वसे हुये चीनियों ने मी धीरे-धीरे क्रान्ति के समर्थन के पद्म में अपना रुख परिवर्तन किया और प्रवासी चीनियों में क्रान्तिकारी सस्थायें सगठित हुई ।

'हुड ्मन् सान्-हो हुइ' नामक संस्था (जो चउड ्ताड ्मी कहलाती थी) उन संस्थाओं में से एक थी जिसका उद्देश्य माचू सरकार का विरोध करना ख्रीर मिड ्राजकुल की पुनः स्थापना करना था। इसकी राष्ट्रीय भावना ख्रत्यन्त ही उम्र थी। लेकिन जब राजपच्चपाती भावना ख्रोर उनका उद्देश्य में प्रचार हुन्ना तो ये सस्थाये भी राजपच्चपाती हो गई ख्रौर उनका उद्देश्य केवल 'महान् पवित्र' (माचू राजवश ने यह उपाधि ली थी) सम्राट् को ही चीन की गही पर बनाये रखना हो गया। राष्ट्रीय सस्थान्नो का 'राजपच्चपाती सस्थान्नों के रूप में बदल जाना ही इस बात का द्योतक है कि चीन ने पूर्णतः राष्ट्रीय भावना खो दी थी।

जब हम इन गुप्त क्रान्तिकारी समितियों के सबंध मे चर्चा कर रहे हैं तो पहले इनकी उत्पत्ति के वारे में भी कुछ जरूर जान लेना चाहिये। ये समितियाँ माचू सम्राट् खाङ्-शीर (१६६१-१७२२ ई०) के समय बडी शक्ति

२. सम्राद्का श्रसकी नाम वेड् चु था। खाड्शी उनके राजश्वकाल की उपाधि है। चीन में प्रथा यह थी कि जो सम्राट गद्दी पर बैठते थे ने श्रपने राजश्वकाल के समय को बतलाने के लिए एक नाम रख लेते थे। जैसे सम्राट वड् चु ने सन् १६६१-१७२२ ई० तक राज्य किया छीर उन्होंने श्रपने इस काल के लिए खड्-शी नाम रखा। बाद में लोग सम्राट्का नाम भी न लेकर राजश्वकाल का नाम करते थे।

शाली थीं। जब धुन्-च<sup>3</sup> ने मिङ्राजकुल को ख़तम कर ऋपने को चीन का सम्राट घोषित किया तो मिङ् राजकुल के समय के राजमक्त मत्री ग्रीर विद्वान लोग हर जगह उसके विरोध में उठ खड़े हुए । यहाँ तक कि खाड -शी के राजत्वकाल के प्रारम्भिक वर्षों में विरोध जारी था श्रौर मानुश्रो द्वारा पूर्णारूप से चीन अधिकृत नहीं किया गया था। खाड-शी के राज वकाल के श्रन्तिम वर्षों मे जब कि मिड राजकुल के वृद्ध श्रनुभवी लोग धीरे-धीरे समाप्त हो गये तो उग्र राष्ट्रवादियों के एक दल ने यह अनुभव कर कि उनके दिन लद चके हैं श्रीर उनके पास इतनी शक्ति नहीं बची है कि मांचू सरकार से लोहा हो सके, ग्रप्त क्रान्तिकारी समितियाँ संगठित करने की एक योजना बनाई। ये दुरदर्शी तथा दृढ निश्चय वाले थे श्रीर उनके पास समाज को देखने की पैनी निगाह थी। ठीक उसी समय जब कि वे विभिन्न समितियों का सगठन कर रहे थे सम्राट् खाड -शी ने पो शुए हुड चु४ परीचा का प्रवर्त्त किया, जिससे मिड राजकुल के समय के सभी प्राचीन विद्वान माच सरकार की नौकरी के जाल में फॅस गए। उनमें से बुद्धिमानों के एक दल ने देखा कि राष्ट्रीय भावना को जगाए रखने के लिए विद्वत् समाज पर गरोसा नही किया जा सकता है। इसलिए वे समाज के निम्न स्तर के उन बेघर बार वालां की छोर मुके जो निदयों त्र्यौर मीलां के जपर रहते थे। उन्होने इन त्रादमियों को इकहा े किया, दलो में सगठित किया च्रौर राष्ट्रीय भावनाश्रो की शिच्चा दी ताकि भावना सरिचत स्रोर स्थायी रह सके। चूँ कि ये समाज के निम्न स्तर से स्राए हुए में से थे, ऋौर ऋपने गॅवारू व्यवहार के कारण तिरस्कृत थे तथा ऋपने सिद्धान्त के प्रचार करने के लिए विद्वानों द्वारा बोली जाने याली भाषा नहीं • व्यवहार करते थे इसलिए इनके कामो ( राजकुल विरोधी श्रान्दोलन ) की श्रोर लोगा का बहुत कम ध्यान गया। उन मिड्राजकुलपची विद्वानो ने राष्ट्रीय श्रादर्श को सुरिचत रखने की योजना में श्रापने सच्चे ज्ञान श्रीर दूर दृष्टि का परिचय दिया । जिस प्रकार धनी पुरुषों की सम्पत्ति शाति के समय कीमती

रे. श्रसकी नाम श-चु । उन्होंने श्रपने राजत्वकाल के लिए चुन् च उपाधि रखी थी । ये चीन में मांचु राजवंश के प्रथम सम्राट थे । इनका राजत्व काल सन् १६४४ १६६१ ई० तक था ।

४. यह एक राजकीय परीक्षा थी जिसमें बड़े-बड़े विद्वान् सिम्मिक्तित होते थे। बिना इस परीक्षा में उत्तीर्यं हुए कोई किसी प्रकार की राजकीय नोकरी नहीं पा सकता था।

लोहे के सन्द्रकों में रखी रहती है ऋौर जब वे देखते हैं कि लुटेरों ने घर पर धावा किया है तो इस बात से डर कर कि सबसे पहिले तो कीमती सन्दक ही तोड़े जायेंगे अपने खजाने को ऐसी जगह गाड देते हैं जहाँ किसी को सन्देह भी नहीं हो सकता है कि खजाना गड़ा है। भयानक विपत्ति के समय तो वे अपनी सम्पत्ति को गढ़ी से गढ़ी जगह डाल देते हैं। ठीक इसी प्रकार भिड़ राजकुलपन्नी विद्वाना ने चीन की सम्पत्ति को सुरिन्नित रखने के लिए रामाज के सबसे गॅवारू ग्रोर निम्न स्तर को चुना। इस प्रकार, माचू राजवश गत दो शताब्दियो में कितना भी स्वेच्छाचारी क्यों न रहा पर राष्ट्रीय भावना इन गुप्त समितियो द्वारा जबानी तौर पर एक से दूसरों के पास फैलती रही त्रौर भरने नही पाई। जब कि 'हुड-मन्' सस्था माचू राज्य को उलार कर मिड राजा की पुनः स्थापना करना चाहती थी तो उसने बुद्धिजीवियों के बीच राष्ट्रीय भावना क्यों न फैलाई श्रीर साहित्य निर्माण कर उस भावना को आने वाली सन्तान के लिए क्यो न छोड़ दिया जैसा कि प्रसिद्ध इतिहासज्ञ प मा छिएन् ने कहा है कि 'उन्हे प्रसिद्ध पहाडों में जमा कर दो श्रौर योग्य श्रादमियो के नाम बसीयत कर दो ?' चूँ कि मिड राजकुल-पत्ती विद्वानों ने देखा कि माचू सम्राट् परीक्षा प्रणाली का प्रवर्तन कर रहे है ग्रीर बद्धिमान तथा पढ़े-लिखे सन लोग इस प्रणाली के जाल मे फस रहे हैं तो उन्हाने समक लिया कि बुद्धिजीनी वर्ग पर भरोसा नहीं किया जा सकता है ज्यौर 'खजाना प्रसिद्ध पहाडों में जमाकर योग्य ब्रादिमयों के नाम उसकी वसीयत नहीं की जा सकती है। 'इसलिए समाज के निम्न स्तर में ही छिपाना चाहिये। अतः उन्होंने गुप्त समितियों का निर्माण किया जिनका सगठन और दीचा बहुत सादी श्रीर प्रहण करने योग्य थी। श्रीर उनके ऊपर ही राष्ट्रीय भावना को सुरिचत रखने का भार दिया-लिखित साहित्य द्वारा नहीं बल्कि मौखिक भाषा द्वारा । इसलिए ग्रव हमारे लिए उन संस्थात्र्यो की उत्पत्ति के

४. ये हान् राजवंशी के समय के इतिहासकार थे। इनका समय हुं पू॰ १४४-८६ तक माना जाता है। इन्होंने प्राचीन काज से अपने समय तक का सम्पूर्ण इतिहास जिखा जो एक सौ तीस जिक्दों में हैं और तीन हजार वर्षों के बीच हुए सभी प्रसिद्ध आदिमयों की जीवनी भी इस इतिहास में दी। इनकी खोज और राय इतनी डांस और जिखने की शैजी इतनी अच्छी है इनकी जिनती संसार के आदर्श इतिहासकारों में होती है। इन्होंने अपनी प्रसिद्ध किताब १७ ई० पू० समास की थी।

इतिहास की छानबीन करना किटन हो गया है क्यों कि उन सस्थात्रों के संबंध में हमें केवल छोटी-छोटी कहानियाँ मौखिक परम्परा से मिली हैं। त्रगर सस्थात्रों के पास लिखित साहित्य भी रहता तो भी छियेन्-लुड (सन् १७३४ १७६५ ई०) के राजत्व काल में वह समाप्त कर दिया गया होता।

लाड ्शी श्रीर युङ् चेड के राजत्व काल में भी राजकुल विरोधी श्रान्दोलन बहुत जोरों का था श्रीर सरकार ने इसके विरुद्ध बडी-बडी पुस्तकों का प्रकाशन कराया था जैसे ताइ-इ-चित्रों-भि-लु। इन पुस्तकों में माचू सरकार का विरोध नहीं करने की सिफारिश इस श्राधार पर की गई थी कि पुन पूर्वी बर्बर ये तथा वन-वाड पिश्चमी बर्बर, इसलिए यद्यपि मांचू भी बर्बर हैं तो भी चीन के सम्राट् हो सकते हैं। इससे कम से कम खाड ्शी श्रीर युङ् चेड की ईमानदारी का पता तो चलता है कि वे लोग श्रपने को माचू नस्ल का स्वीकार करते थे। लेकिन छियेन्-लुड के राजत्व काल में मान श्रीर हान (मॉचू श्रीर चीनी) शब्दो पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया, इतिहास मे सशोधन किया गया, सुङ श्रीर मांचू, दुन श्रीर तातार से सबधित सभी इतिहास बुरे बनाये गये, नष्ट कर दिये गये श्रीर उनका रखना या पढ़ना रोक दिया गया। गैरकानूनी किताबे लिखने या पढ़ने के कारण कितनों को श्रपने जीवन से हाथ धोना पडा श्रीर इस प्रकार साहित्य में राष्ट्रीय भावना जो

६. इनका श्रासकी नाम श चुङ्था । ये चीन में मांचू राजवंश के तीसरे सम्राट ( सन् १७२३—१७३४ ई० ) थे । इन्होंने श्रापने राजस्य कार्क के किए मुङ्चेङ् नाम रखा था।

७. पुरा नाम यू पुन था। ये चीन के शाग्एतिहासिक काल के सम्राट थे भौर इनका समय ई० प्० २२४४ — २२०६ माना जाता है। इन्होंने धर्मपूर्वक राज्य कर स्वेच्छा से योग्य शादमी के लिए राजगदी छोड़ दी थो। इसलिए इनका राजस्वकाल स्वेच्छा से राजगदी छोड़ने का काल कहा जाता है। ये चीनी इतिहास में ब्राइश सम्राट माने जाते हैं।

म. वन् वाङ् षाङ् राजवंश (१७६६-११२२ ई० पू० के अन्तिम सम्राट् के राज्य में प्क ड्यूक थे। अन्तिम सम्राट् चड शिन् (११४४-११२२ ई० पू०) ने इन्हें इसी अपराध में जेख में बंद कर दिया था। अपने सात वर्षों के कारावास जीवन में इन्होंने इ चिङ् (परिवर्तन के कानून) नामक पुस्तक की व्याख्या की। ये बड़े विद्वान और शादर्श ड्यूक थे।

जीवित थी वह भी नष्ट कर दी गई। माचू राजत्वकाल के मध्यमाग में 'हुङ्मन्' गुप्त समिति ही एक ऐसी संस्था बच रही थी जो राष्ट्रीय भावना को जीवित रखे हुये थी।

जब हुङ् शिउ-छुन्नान् ( थाई चिङ् विद्रोह का नेता ) ने विद्रोह का मंडा खडा किया तो हुङ् मन् समिति के सदस्यों ने उनका साथ दिया न्नौर पुनः एक बार राष्ट्रीयता की लहर फैल गई। इस बात को ध्यान में रखना चाहिये कि हुङ्मन् नाम हुङ् शिव-छुन्नान् के नाम पर नहीं है बल्कि सम्भवतः या तो चु हुङ् बु या चु हुङ् चु ( जिनके नायकत्व में खाङ्-शी के राजत्व-काल में विद्रोह हुन्ना था ) के नाम पर से पडा है। हुङ् शिउ-छुन्नान् के पतन के बाद राष्ट्रीयता की धारा फौजां न्नौर स्वेच्छाचारी घुमक्कड़ों के बीच से बहती रही। उस समय की फौज शिन्नाड् ( हुनान् प्रान्त की नदी ) न्नौर हुन्नाइ नदी ( न्नाइ इवइ प्रान्त की नदी ) दुकडी ( डिमिजन )—समितियों के न्नाधीन थी न्नौर न्राज्ञां की चड्-पाड् तथा दुङ्-पाङ् समितियों उसी काल की सैनिक समितियों से निकली हैं। मिडराजपद्मी विद्रानों ने राष्ट्रीयता की भावना निम्न वर्ग के लोगो द्वारा फैलाई लेकिन निम्न वर्ग के लोग नासमम्म थे न्नौर नहीं जानते थे कि इस भावना से कैसे लाभ उठाया

३ ये काङ् तुङ् प्रान्त के हुआ जिखे के रहने वाले थे। इनके नायकत्व में ईसाई श्वमं के संखे के नीचे थाइ पिङ् विद्रोह मांचू सम्राट् के विरुद्ध प्रारम्भ हुआ। यह विद्रोह सन् १८२४ ई० में प्रारम्भ हुआ। इन्होंने १८४३ ई० में नान् किङ् प्रान्तों ने क्नका आधिपत्य स्वीकार कर जिया। इन्होंने १८४३ ई० में नान् किङ् दखत कर उसे अपनी राजधानी बनाई और थाई पिङ् थिएन्को ( महान् शांति का स्वर्गीय राज्य) नामक राजकुत की स्थापना की श्रोर स्वयं थिएन बाङ् (स्वर्गीय राजा) की उपाधि ली। इन्होंने खगभग नौ वर्षों तक आधे चीन पर शासन किया। इस काल में मांचू सम्राट की हालत दिन प्रति दिन खराब होती जाती थी और जगह-जगह विद्रोह हो रहे थे। पहिले मांचू सम्राट थाई पिङ् विद्रोह दबाने में एकदम असमर्थ रहे। पर अन्त में एक अंगरेज जेनरन गोरकोन (Gordon) और चङ्को-फ्रान् नामक सेनापतियों के अधीन चीनी सेना मांचू सम्राट् की श्रोर से मेजी गई और विद्रोह शांत हुआ। इस सेना ने १८६४ ई० में नान् किङ् पुनः दखन किया और उसी समय हुङ् शिउ छुमान् ने आत्महत्या कर जी। सन् १८६६ ई० तक यह विद्रोह एकदम समास हो गया।

जा सकता है। बल्कि इसके विपरीत वे दूसरो के हाथों के खिलौने हो गये। हुड़्शिउ-छुत्रान के समय मिड्राज्य को पुनः स्थापित करने की भावना का जब सेना में प्रचार हो रहा था तो हुड़्मन् समिति इस स्थिति से फायदा नहीं उठा सकी ग्रीर वे वह (सेना) मॉचू सरकार की नौकरी ही बजाती रही। निम्न घटना से मेरा कथन सिद्ध हो जाएगा।

इसी काल में जब चो चुड -थाड सिन्वयाङ में विद्रोह दबाने के लिए फौज़ो का संचालन कर रहे थे तो ये हान्-क्वो से शियाङ ( हुनान् प्रान्त की नदी ) श्रीर हुश्राइ ( श्रड्हवइ प्रान्त की नदी ) तराइया की बहुत बड़ी सेना के साथ याड टिज नदी को पार कर सिश्रान ( पन् सी प्रान्त की राजधानी ) की ख्रोर चले । उस समय पर्ल नदी १° की तराई की गुप्त समितियाँ सान्-हो-हुई ( त्रिक संघ ) ग्रारे याड ांज नदी की तराई की समितियाँ को-लाव-हुइ ( भात-गुरुजन-सच ) कहलाती थी। को-लाव-हुइ के नायक की उपाधि भहान त्राजगर सरदार' थी। कोई एक महान् श्रजगर सरदार याड टिज की निचली तराई में गैरकान्नी काम कर बैठा श्रौर हान्क्वो ( हु-पइ प्रान्त का एक नगर ) भाग गया। मॉच्र सदेशवाहक इस समाचार को लेकर बहुत तेजी से चला लेकिन को-लाव्-हुइ समिति के घुडसवार उससे भी श्रिधिक तेजी से जा रहे थे। जब जेनरल चो चुड्-थाड् रास्ते मे ही थे तो उन्होने एकदिन देखा कि उनकी सेना अपनी इच्छा से कई मीलो की एक लम्बी कतार बना रही है; वे बहुत घबडा गये। थोड़े ही दिन पहले उन्हें नयाड ्सु ग्रौर क्यांङ ्सी प्रान्तों के वाइगरायां से यह खबर मिली थी कि कोई प्रसिद्ध लुटेरा हान्को से सिद्यान की ब्रोर भाग रहा है ब्रोर उन्हे इस भगोड़े को गिरफ़्तार करने की याजा मिली थी। पर जेनरल चो के पास इस आजा को तत्काल पालन करने का कोई रास्ता नहीं था इसलिए उन्होने स्राज्ञा को सरकारी कागज मात्र समभ कर टाल दिया। तब उन्होंने फीज़ की लम्बी कतार में मगनक इलचल देखी श्रोर सभी सैनिको को कहते सना कि वे 'महान् श्रजगर सरदार' का स्वागत करने जा रहे हैं। इससे जेनरल चो श्रौर हैरान हो गये। जब उनको पता लगा कि 'महान् श्रजगर सरदार' श्रीर कोई नहीं बल्कि वही लुटेरा सरदार है जिसकी गिरफ़्तारी की श्राज्ञा वाइसराया की त्रोर से उन्हें मिली है तो वे त्रौर भी उद्विम हो उठे त्रौर अपने सिक्रेटरी से पूछा- धह को-लाव्-हुइ क्या है जिसके बारे मे सुन रहा

१०. वह नदी काङ्तुङ् प्रान्त में है । यह चीन की तीन बड़ी नदियों में से एक है । चीनी में इसका नाम चु च्याङ् है ।

हूँ ग्रोर 'महान् ग्रजगर सरदार' श्रीर लुटेरे सरदार के बीच क्या सम्ब है ?' सिक्रेटरी ने उत्तर दिया—'इमारी सेना में साधारण सैनिक से लेकर इ श्रफ़सर तक हर श्रादमी को-लाव-हुइ का सदस्य है श्रीर यह महान श्रुज सरदार जिसकी गिरफ्तारी का हुक्म है उसी को-लाव-हुइ का नायक । । जेनरल चो ने पूछा- 'तब कैसे इम प्रपनी सेना को सगठित रख सकते है १' मंत्री ने कहा, 'सेना को अख़खड रखने के लिए एक ही उपाय है कि आप स्वय महान् श्रजगर बन जाइये। श्रगर श्राप नामजूर करते हैं तो हमारे सिन्क्याङ जाने की कोई आशा नहीं है।' जेनरल चो भी इससे अच्छा उपाय नहीं सोच सके और इसलिए उन्होने एक खुला दरबार किया और 'महान् अजगर सरदार' बनकर सभी गुप्त समितियों को अपने अधीन कर लिया। इससे यह स्पष्ट पता लगता है कि जेनरल चो ने दर्ह पे माचू शक्ति के बल से सिन्क्याड को नहीं शान्त किया बल्कि मिड राजपत्त्पाती विद्वानों द्वारा प्रचारित भावनात्रों के द्वारा। राष्ट्रीयता की भावना मांचु राजकल के स्थापना-काल से ही सुरिच्चत थी लेकिन जब चो चुड्-थाड् महान् ब्राजगर सरदार बन कर क्रान्तिकारी समितियों की सभी ब्रान्तरिक बातों को जान गया तो उसके फीजी नायकत्व को तहस-नहस कर दिया श्रीर संगठन को मिटा दिया । जिसके फलस्वरू हाल की क्रान्ति के समय ब्रान्दोलन चलाने के लिए, कोई सगठित सस्था इमारे पास नही थी। हुङ मन् संस्था माचू द्वारा श्रपने स्वार्थ-साधन का जरिया बना ली गई थी श्रीर इस प्रकार बहुत श्ररसे से चीन की राष्ट्रीय भावना भी नष्ट्र हो गई।

त्राज में त्राप लोगों से हमारी राष्ट्रीय भावना नष्ट हो जाने के कुछ कारण बताना चाहता हूँ। कारण तो बहुत हैं पर सबसे बडा कारण हमारा विदेशी जातियों का गुलाम हो जाना है। जब एक जाति दूसरी पर विजय प्राप्त करती है तो स्वभावतः ही वह गुलाम त्रादमियों के बीच स्वतंत्र विचार पनपने नहीं देती। उदाहरण के लिए जापान को देखिए जिसके ग्राधीन कोरिया है। वह कोरिया निवासियों का मन बदलने के प्रयत्न में है। कोरिया की पाठशाला की पाठश-पुस्तकों से सब प्रकार की राष्ट्रीय भावनाये एकदम से निकाल दी गई है। इसलिए त्राव से तीस वर्षों के त्रान्दर कोरिया के बच्चे यह भी नहीं जान पऍगे कि कोरिया नाम का देश है त्रौर वे कोरिया-निवासी हैं। किसी समय मचूरिया का भी हमारे प्रति ऐसा ही मनस्ता था। विजेता विजित की इस त्रामूल्य सम्पत्ति को नष्ट करने की कोशिश करते हैं। इसी खयाल से माचुत्रों ने बड़ा ही धूर्त तापूर्ण तरीका त्राखितार किया था।

प्रथम तो चीन की राष्ट्रीयता विदेशी शासन द्वारा कुचल दी गई. लेकिन चीन के त्रालावे त्रारि भी तो गुलाम देश हैं। बहूदियों ने ऋपना देश खो दिया है। ईसा मसीह के जन्म के पहिले ही वे गुलाम हो चुके थे। जब ईसा मसीह अपना मत प्रचार कर रहे थे तो उनके अनुयायियों ने उन्हें कान्तिकारी के रूप में देखा ऋौर चाहा कि वे कान्तिकारी नेता बने। वे 'यहदियों के राजा' कहलाये। एक बार दो त्रानुयायियों के मा-बाप ने ईसामसीह से विनती की-'प्रभी ! अगर त्रापकी इच्छापूर्ण हो तो हमारे बड़े बेटे को ग्राप ग्रपनी बॉई श्रीर श्रीर दूसरे बेटे को दाहिनी श्रीर जगह दीजियेगा।' यह चीन सम्राट के बॉये स्त्रोर दाहिने बैठने वाले प्रधान मंत्रियो जैसा है। उपयुक्त कथन से यह पता चलता है कि अनुयायियां ने ईसा मसीह को कान्तिकारी समस्ता था। यह सम्भव है कि ईसामसीह के धर्म में कुछ राजनीतिक क्रान्ति की भावनायें हो पर उनके शिष्यों में से एक ने यह सोच कर कि राजनीतिक क्रान्ति का काम असफल हो गया गुरू से विश्वासघात किया। वह यह नहीं समभ सका कि अपने देश को स्वर्गी य राज्य कहनेवाले ईसा मसीह धार्मिक क्रान्तिकारी थे। इसलिए यद्यपि उनका (यहदियों का) राज नष्ट हो गया है परन्तु ईसा मसीह के समय से ही यहूदी जाति श्रब तक बनी ही हुई है। या भारतवर्ष को ही देखिये। यह भी तो एक गुलाम देश है परन्त उसकी राष्ट्रीय भावना विदेशी शासको द्वारा चीन के समान जल्दी से नहीं समाप्त की जा सकी है। या पोलेगड को-जो एक सौ वर्षों तक गुलाम था पर उसकी राष्ट्रीय जागृति स्त्रमिट है। इसलिए यूरोपीय युद्ध के बाद पोल लोगों ने अपने राज की पुन: स्थापना की और इस समय वह यूरोप के दूसरे या तीसरे दर्जे की शक्तियों के अन्दर गिना जाता है।

इस प्रकार तुलना करने पर चीन जुडिया, हिन्दस्तान श्रीर पोलेगड की तरह ही पराधीन दिखाई पडता है। पर इन राष्ट्रों ने अपनी राष्ट्रीयता क्यो नहीं खोई है जब कि चीन का राष्ट्रीय अभिमान दो युगो की पराधीनता में ही समाप्त हो गया है १ यह बहुत विचित्र बात है और इसके कारणो का अध्ययन बड़ा ही मनोरजक है। पराधीन होने के पहले चीन की जनता बड़ी समंस्कृत थी ख्रौर चीन एक शक्तिशाली राज था। इम अपने देश को 'मञ्च राष्ट्र'. 'पारिडत्य और उच्च विचारो का स्थान' के नाम से पुकारते थे और दूसरे देशों को त्रासभ्य समभते थे। हमारी धारणा थी कि हमारा राष्ट्र संसार के मध्य में स्थित है श्रीर इसलिए हमने इसका नाम 'मध्य देश' रखा था। पराधीन होने से पहिले निम्न कथन चीन के लिए प्रसिद्ध थे :-- 'महान सयोजक', 'आकाश में एक ही सूर्य है और पथ्वी पर एक ही सम्राट् हैं', 'सभी राष्ट्र के भद्र पुरुष रत्न जिंदत राजमुक्ट के सामने सिर भुकाते हैं। 3स समय चीन की राष्ट्रीयता धीरे-धीरे विश्व-नागरिकता के रूप में परिण्त हो रही थी श्रीर श्राने वाली पीढी दुसरी जाति को दबाने के लिए साम्राज्यवाद का तरीका ऋख्तियार कर रही थी। हान् राजकुल के चाड्पो-वाड्११ ऋौर पान तिंड युत्रान १२ ने तीस राज उसी तरह से नष्ट कर दिए थे जिस प्रकार ईस्ट इडिया कम्पनी के मैनेजर क्लाइव ने कोटियो भारतीय राजों को अपने अधिकार में कर लिया था। हजारो वर्षा तक चीन विश्व-विजयी बनने की चेष्टा में था और एशिया के सभी छोटे-छोटे राजो को अपने अधीन कर लिया था । लेकिन ।युरोपीय लोगां की तरह चीन की विजय-प्रणाली उतनी निर्दय नहीं थी। चीन ने दूसरों को प्रभावित करने के लिए शान्ति का रास्ता अपनाया था जो 'राज धर्म' कहाता था, जिसमें अपने शासन के अन्दर कमजोर और छोटे राजो को लाना था। अगर हम इस दृष्टि से विचार करें तो इस देखें गे कि चीन ने ग्रानी राष्ट्रीय भावना क्यों खो दी ग्रीर क्यों तीन सौ वर्षों की गुलामी में ही उसका राष्ट्रीय अभिमान लुप्त हो गया जब कि दूसरी जातियाँ जैसे यहूदी टो हजार वर्षों से अपनी राष्ट्रीय भावना बनाए हुए है।

<sup>19.</sup> इनका श्रसकी नाम चाङ् छिएन् था। ये हान् राजवंश के जेनरक थे। इन्होंने ही तुर्किस्तान को दखल किया था। चीन वालों को भारत के संबंध में बतखाने वाले ये सर्व प्रथम व्यक्ति थे।

१२. इनका श्रसती नाम पान् चाव् था। ये हान् राजवंश के जेनरत थे। तुर्किस्तान दखल करने में इनका भी बहुत बदा हाथ था। ये चाङ् छिएन् से लगभग २०० वर्ष बाद हुए थे।

कारण का अध्ययन करना बीमार आदमी की जॉच करने के समान हैं। आदमी को कोई भी बीमारी क्यों न हुई हो उसका अस्वस्थ शारीरिक सगठन या बीमार होने के पहले के किसी प्रकार की कमजोरी या खराबी में रहता है। सार्वभौमिकता (Sovereignty) खोने के पहिले ही चीन के शारीर में रोग के कीटा मुंजिद थे इसलिए जैसे ही दूसरों का उस पर अधिकार हुआ उसका राष्ट्रीय साहस नष्ट हो गया। अस्पष्ट कारण तो यह है कि चीन ग्रेट ब्रिटेन और कान्ति के पहिले के रूस जैसे ससार के शक्तिशाली राजों के समान ही हजारों वर्षों तक साम्राज्यवादी राष्ट्र रहा है। चीन का प्राचीन साम्राज्यवाद सम्भवत: ग्रेट ब्रिटेन के उन्नतिशील आधुनिक साम्राज्यवाद से भी बढ़ चढ़ कर था।

इगलैएड और रूस में बुद्धिजीवियो द्वारा एक नये सिद्धान्त 'विश्व बन्धत्व' का प्रचार हो रहा है जो राष्ट्रीयता का विरोध इसलिए करता है कि यह सिद्धान्त संकीर्या ख्रोर अनुदार है। इन दिनां इगलैएड श्रीर पहले से रूस तथा जर्मनी एव हमारे यहाँ के नव सस्क्रुति के प्रचारक श्राधनिक युवक इस नये सिद्धान्त का प्रचार करते हैं ऋौर राष्ट्रीयता की निंदा करते हैं। मैंने नवयुवको को बार-बार कहते सुना है कि सान मिन (जनता के तीन सिद्धान्त) सिद्धान्त आधुनिक समय में लागू नही होता है। सब से आधुनिक और अञ्छा 'विश्वबन्धुत्व' का सिद्धान्त है। क्या सचमुच में बात ऐसी ही है ? तब ज्यों ही चीन पराधीन हुआ क्यो उसने अपनी सारी राष्ट्रीय भावनाये खो दी ? विश्व बन्धुत्व वैसा ही है जैसा कि दो हजार वर्ष पहिले चीन के विश्व साम्राज्यवाद का सिद्धान्त था। जब इम इस सिद्धान्त की छानबीन करते हैं तो इम उसे अञ्छा पाते हैं या नहीं ? सिद्धान्त की दृष्टि इसे हम एक अञ्छा सिद्धान्त कह सकते हैं। चीन के बुद्धिजीवी वर्ग इस पर विश्वास भी करते थे फिर भी माचू चीन की सीमा पार कर गये श्रीर सारा राष्ट्र गुलाम हो गया। खाङ्-शी विश्व बन्धुत्व की बात करता था ऋौर कहता था कि पुन पूर्वी बर्बर थे ऋौर वन वाङ् पश्चिमी बर्बर ऋोर जब पूर्वा तथा पिछुमी बर्बर चीन के सम्राट् हो सकते हैं त्रव वर्धर श्रीर हुआ शिक्षा (चीन का प्राचीन नाम) में कोई श्रन्तर नही है। किसी सिद्धान्त को बिना व्यवहार में लाए उसकी अञ्छाई बुराई का पता नहीं चल सकता। कोई सिद्धान्त अगर हमारे लिए और संसार के लिए व्यावहारिक है तो अच्छा है; अगर अव्यावहारिक है तो अच्छा नहीं है।

वे राष्ट्र जो दूसरो पर विजय पाने के लिए साम्राज्यवादी रास्ता अपनाए हुए हैं और जो समस्त ससार के ऊपर अपना एकाधिपत्य बनाए रखना

चाहते हैं वे ही विश्वबन्धत्व का प्रचार करते हैं श्रीर चाहते हैं कि संसार उनका साथ दे। चीन भी किसी समय संसार पर एकाधिपत्य जमाना चाहता था और सब राष्ट्रं। से ऊपर रहने की इच्छा रखता था; इसलिए उसने भी विश्व बन्धत्व स्वीकार किया था। चॅकि साधारण जनता इस विचार से प्रमावित हो गई थी इसलिए बिना विरोध के माचू लोग महान् दीवार को पार कर श्राए श्रौर चीन का पतन हो गया । माचू लोग बहुत थोडी सख्या-एक लाख से अधिक नहीं-में आए थे। ये थोड़े से लोग कैसे करोड़ो आदिमियो को जीत सके १ क्योंकि उस समय की अधिकाश चीनी जनता राष्ट्रीयता की अपेक्षा विश्व बन्धत्व में विश्वास करती थी और किसी को भी चीन का सम्राट्बनाने में हर्ज नहीं समभती थी। इसलिए ययपि श खो-फ़ा भ ने माचुत्रो का विरोध भी किया परन्तु सफलता पूर्वक विरोध करने के लिए उसके अनुयायियों की सख्या बहुत कम थी जब कि अधिकाश चीनी लोगो ने माचुत्रों का स्वागत किया स्रोर सरिवत रूप से उन्हें गही पर बंठने का श्रवसर दिया। इतना ही नहीं कि उन्होंने मांचुश्रों का स्वागत किया बल्कि बहुत से माचू होकर माचू सेना के तथाकथित चीनी विभाग मे उनके फड़े के नीचे त्र्या गए।

श्राज ससार में सबसे शक्तिशाली राष्ट्र ग्रेट ब्रिटेन श्रोर संयुक्तराष्ट्र श्रमेरिका है। श्रोर भी कितने बड़े-बड़े राष्ट्र हैं जो 'महान् शक्तिशाली' कहाते हैं श्रोर जिनकी नीति श्रोर स्वभाव में कोई उल्लेखनीय परिवर्त न नहीं हुआ है। लेकिन मिविष्य में इगलैएड श्रोर संयुक्तराष्ट्र श्रमेरिका इन शक्तिशाली राष्ट्रों के सेमूह को छिन्न-भिन्न कर सकते हैं श्रोर केवल श्रपने में ही महान् शक्तिशाली राष्ट्र होकर रह सकते हैं। मान लीजिए कि यही हो जाय श्रोर तब श्रगर इगलैएड चीन को श्रधीन कर ले श्रीर हम श्रॅगरेज हो जाय श्रोर तब श्रगर इगलैएड चीन को श्रधीन कर ले श्रीर हम श्रॅगरेज हो जाय तो क्या यह हमारे लिये श्रच्छा होगा १ श्रगर चीनी जनता स्वामाविक तौर से श्रॅगरेज या श्रमरीकी हो जाती है श्रीर इगलैएड या श्रमेरिका को चीन को ध्वस करने में यह कहकर मदद देती है कि हम विश्व बन्धुत्व का श्रनुसरण कर रहे हैं तो में श्राप सबो से पूछता हूँ कि क्या उस समय श्राप सबो का श्रन्तःकरण शांति का श्रनुभव करेगा १ श्रगर हमारे हृदय को चोट पहुँचती है तो इसका कारण यह है कि हममें कुछ राष्ट्रीय भावनाये वर्त्त मान हैं। इसलिये में कहता हूँ कि राष्ट्रीयता वह श्रमूल्य सम्पत्ति है जिसके द्वारा

१३ मिङ् राजकुत के अन्तिम सम्राट् का प्रधान मंत्री

मनुष्यता श्रपना श्रस्तित्व कायम रखती है। जिस प्रकार विद्वान् लोग कलम को श्रपनी जीविका के साधन के रूप में व्यवहार करते हैं उसी प्रकार मानव-परिवार श्रपने श्रस्तित्व को कायम रखने के लिये राष्ट्रीयता का व्यवहार करता है। श्रगर राष्ट्रीयता का पतन हाता है श्रोर विश्व बन्धुत्व की प्रगति होती है तो हम श्रपना श्रस्तित्व बनाये रखने मे श्रसमर्थ हो जाएँगे श्रौर दूसरी जातियो द्वारा प्राकृतिक नियमानुसार नष्ट कर दिये जाएँगे। प्राचीन चीनी कहावत है 'तीन मिश्रान् कबीलो (चीन के श्रादिनिवासी) को तीन वह १४ में निर्वासित कर दो श्रौर उन्हे यूकान् १९ श्रौर क्वइच्ड १६ की सीमा के पार मगा दो'; इसलिये उन्हे (मिश्राव् कबीलो को) श्रव श्रपना श्रस्तित्व कायम बनाये रखने की कोई श्राशा नहां है। ये तीन मिश्राव् ही चीन के श्रादिनिवासी थे। किसी दिन हम चीनियो की भी यही दशा हो सकती है।

चीनी नस्ल की उत्पत्ति के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि हमारे 'सौ परिवार' पश्चिम से छुड़ लिड़ (पामीर) पारकर थियेन्-पान् (यह पहाड़ है जो मिन्क्याड़ प्रान्त में है) तक और फिर सिन्क्याड को पारकर पीली नदी की तराई में पहुँचे। जहाँ तक चीनी संस्कृति के उत्पत्तिस्थान को सबंध है, यह कथन युक्तिस्गत जान पड़ता है। क्योंकि अगर चीनी सस्कृति बाहर से न आकर इसी देश में विकसित हुई होती तो सभी प्राकृतिक सिद्धान्तों के अनुसार पर्ल नदी की तराई ही चीनी सस्कृति का जन्म-स्थान होती; पीली नदी की तराई नहीं। पर्ल नदी की तराई की जलवायु समशीतोष्ण है, उनज काफी होती है और बसने-रहने के सभी सुगम साधन मौजूद़ हैं। इसलिये इसी जगह से सम्यता का विकास हो सकता था। लेकिन अगर हम इतिहास का अध्ययन करें तो पता चलता है कि भाव पर्,

<sup>18.</sup> ये तीन पहाद है। पर श्रमी निश्चय नहीं हो सका है कि कौन कौन पहाद वड़ हैं।

१२ और १६. चीन में दो दक्षियी प्रान्त

१७. देखिये इसी श्रध्याय का नोट नं० १०

१म. थाङ् भाव् इनका पूरा नाम है। ये चीन के प्राग्ऐतिहासिक सम्राट थे और इनका समय ई० पू० २३४७ — २२४४ माना जाता है। इन्होंने धर्म-पूर्वक राजकर स्वेच्छा से राजगद्दी योग्य ध्रावमी के खिये छोद दी। इनके बाद बोगों ने यू धुन को सम्राट बनाया। ये घादशें राजा माने जाते हें भीर इनका राजस्वकाल स्वेच्छा से राजगद्दी छोदने का काल कहा जाता है।

षुन् ° ९, यू २ °, थाङ २ °, वन् २ २ और वु २ ९ पर्ल नदी की तराई में नहीं बिल्क उत्तरी पश्चिमी चीन में पैदा हुए थे। हान् राजकुल (ई० पू० २०६—सन् २२१ ई०) के समय तक पर्ल नदी की तराई एक अत्तम्य प्रान्त थी इसिलये चीनी सभ्यता जरूर ही उत्तर-पश्चिम चीन में विकसित हुई होगी या बाहर से आई होगी। चीनी लोग अपने 'सी कुल नामां' के सबध में बोला करते ह। विदेशी पिडत कहा करते हैं कि प्राचीन काल में 'सी कुल नाम धारी' जाति सुदूर पश्चिम में रहती थी जो बाद में चीन चलो गई और जिन्होंने या तोश्चिग्व नस्ल को खतम कर दिया या उसी में धुल मिल गई और उसी से वर्ष मान चीनी जाति बनी।

<sup>&#</sup>x27; ६ देखिए इसी श्रध्याय का नोट नं ७ । थाङ् याङ् श्रीर यू खुन् का राजत्वकाळ (ई० पू• २३४७ — २२०६) तक स्वेच्छा से राज्य स्यागने का दो युग कहा जाता है।

२० यू महान् कहे जाते हैं । यू युन् ने जब स्वेब्छा से गही स्थाग ही तो जोगों ने इन्हें ही सम्राट चुना । ये थाड़ याड़ ग्रौर यू युन् के समय प्रधान मंत्री थे । इन्होंने चीन को बाद से बचाने के जिये नौ बड़ी र निद्यों का सुँह कटवा कर श्रौर पाट चौड़ा तथा गहरा करवा कर घारा के बहाव को समुद्र तक निकाज दिया ताकि सब पानी समुद्र में चजा जाय । यू का यह काम संसार के हं जिनिहरिंग कार्य का श्रम्भुत नमुना है । इन्होंने श्राट वर्ष राज्य किया (ई० प्० ३२०४—२१६७)। थाड़ य ड. श्रौर यू युन् की तरह ये भी स्वेब्छा से गही त्याग करना चाहते थे श्रीर श्रपने मंत्री को सम्राट बनाना चाहते थे । पर जागों ने इनके जड़के छी को सम्राट चुना । चीन में इसी समय सं गही पर पैत्रिक श्रधिकार की परिपाटी चजी। यू का राज्य श्रंश इतिहास में थ्या राज्यंश कहलाया श्रौर इस प्रकार यू थ्या वंश का प्रथम सम्राट हुन्हा।

२१ वाङ्राजवश जिमे यिन राजवंश भी कहते हैं (ई० पू॰ १७६:— ११२२) का श्यम सम्राट। इनका समय ई० पू॰ १७६६ — १७४३ तक है। यह चीन का ऐतिहासिक राजवंश है।

२२. देखिए इसी श्रध्याय का नोट नं० म

२२. इनका पूरा नाम छुवाङ्था। ये च उराज वंश के प्रतिष्ठाता हैं। इनका राज्यकाल ई० पू० ११२२—१११४ है। चकु राजवंश का समय ई पू० ११२२—२४८ है।

विकासनाद के प्राकृतिक नियमानुसार शामर्थवान बना रहता है ऋौर कमजोर समाप्त हो जाता है: बली विजयी होता है और निर्वल हारता है। इमारी जाति बली है या निर्बल, बलवान है या कमजोर ? हममें से कोई त्रपनी नस्ल का समाप्त हो जाना या पतन हो जाना नहीं देखना चाहता है। हममें से हर आदमी चाहता है कि हमारी नस्ल बची रहे और विजयी बने। ये सब प्राकृतिक और स्वभाव प्रेरित प्रवत्तियाँ हैं। लेकिन हमारा देश ग्राज बहुत भयकर स्थिति में है। ऐसा जान पडता है कि हमारी नस्ल इन तीन ध्वसात्मक-शक्तियों के कारण निश्चय ही नमाप्त हो जाएगी—दूसरी नस्लो की जनसङ्या तृद्धि, विदेशियो ना राजनैतिक प्रभुत्य ग्रीर ग्रार्थिक नियंत्रण । राजनीतिक ग्रीर ग्रार्थिक वियत्रण तो ग्रभी ही हमें ठेल कर कोने में पहचा रहा है। लेकिन चूँ कि हमारी जनसङ्या बहुत बड़ी है इसिलये संसार में बहुनी हुई जनमच्या का द्याव हम प्रभी नहीं महसूस कर रहे हैं। लेकिन एक सो वर्णा के बाद इमको इसका भी अनुभव होगा। चूँ कि हमने अपनी राष्ट्रीय भावना पे खो दी है इसलिये हमने राजनीतिक ग्रीर ग्रार्थिक शक्तियों को अपने देश में धुसने देन के लिये अपना दरवाजा खोल दिया है। यह काम हम कभी नहीं करते अगर हमारे पास राष्ट्रीय भावनाये बची रहतीं।

इस समय यह बताना कठिन है कि हमने अपनी राष्ट्रीयता कैसे खो दी। उदाहरण के लिये में एक कहानी कहूँ गा जो विपयान्तर श्रीर हमारे सिद्धान्त से कोई सम्बन्ध नहीं रखती हुई जान पड़ेगी लेकिन जिस कारण को इस जानना चाइते हैं वह शायद इससे स्पष्ट हो जाएगा । यह वह घटना है जिसे मैंने स्वयं हाड काड़ में देखी है। एक कुली था जो स्टीमर जेटी पर प्रतिदिन यात्रियो के ग्रसबाब को ग्रपनी बहगी पर ढोकर मजदूरी कमाता था। हर दिन की कमाई ही उसकी जीविका का साधन थी। लेकिन अन्त में वह किसी तरह दस डालर बचा सका। लुजोन (सींगापुर का चीनी नाम) लाटरी का उस समय बोलबाला था श्रीर इस कुली ने भी इस लाटरी के एक टिकट को श्रपने सचय किये हुये पैसे से खरीद लिया। उसे न तो अपना घर था न कोई ऐसी जगह जहाँ वह ग्रापना सामान या खरीदी हुई ला री-टिकट रखता। उसके काम-धन्धे का तो आंजार वही बहगी थी जिसे वह अपने साथ ही जहाँ जाता लिये रहता था। इसलिये उसने लाटरी िकट को बहंगी के भीतर छिपा दिया दिया और चूँ कि वह बराबर बहगी से टिकट निकाल कर नहीं देख सकता था सो उसने लाटरी के नंबर को अञ्छी तरह याद कर लिया। वह बराबर उसी के सम्बन्ध में शोचा करता था। जब कि लाटरी खुलने का दिन आया तो वह लाटरी दुकान पर अपना नम्बर मिलाने गया। जैसे ही उसने नम्बर की स्ची देखी तो उसे मालूम हुआ कि उसीने एक लाख डालर का प्रथम इनाम पाया है। यह तो खुशी के मारे एकदम पागल हो गया। यह सोचकर कि अब वह सदा के लिये अमीर हो जाएगा और उसे बहंगी नहीं ढोनी पड़ेगी उसने आनन्दपूर्वक अपनी बहगी को नमुद्र में फेंक दिया।

कुली की बहगी राष्ट्रीयता—जीने का साधन—का द्योतक है; प्रथम इनाम का मिलना उस समय का द्योतक है जब कि चीन का फूलता-फलता साम्राज्यवाद विश्व-बन्धुत्व की ख्रोर विकसित हो रहा था ख्रौर जब कि हमारे पूर्वज इस बात में विश्वास करते थे कि चीन समार का सबसे बड़ा राज है तथा 'ख्राकाश में एक ही सूर्य हैं और पृथ्वी पर एक ही सम्राट हैं' ख्रौर 'सगी राष्ट्रों के गद्र पुरुष रत्न-जिंदत राज के सामने सिर मुकते हैं' तथा ख्रब से विश्व-शान्ति कायम होगी ख्रोर एक ही ख्रावश्यक चीज जो बाकी है वह गसार की शांति है जिसमें सारी दुनिया चीन को कर देगी—ऐसा सोचते हुए उन्होंने राष्ट्रीयता को उसी प्रकार फेंक दिया था जिस प्रकार कुली ने ख्रपनी बह गी समुद्र में फेंक दी। जब चीन माचू लोगों के ख्रधिकार में चला गया तब उसका ससार का मालिक होना तो दूर रहा वह ख्रपनी पारिवारिक सम्पत्ति की ख्रखएडता भी नहीं बचा सका। जिस प्रकार वहगी समुद्र में फेंक दा गई उसी प्रकार जनता की राष्ट्रीय मावना भी मिटा दी गई।

जब माचू सैनिकां ने महान् दीवार के भीतर प्रवेश किया तो वु सान्-प्रवह<sup>२४</sup> ही उनका पथ-प्रदर्शक था श्रीर जब श खो-फा<sup>२५</sup>ने मिङ्राज्य

२४ यह मिल् राजवंश के अन्तिम सम्राट का एक योग्य सेनापित था।
यह एक सेना जेकर पान् हाइ कान् ( यहाँ चीन की महान् दीवार समुद्र से
मिलती है ) में रहता था ताकि मांचु दीवार पार कर दक्षिण नहीं आ सके।
यह मांचुओं को दीवार पार होने से बराबर रोके रहा। जब बि छुआड़
( बि चु छुड़्) नामक एक व्यक्ति ने राजधानी पेकिङ् पर दखब कर बिया और
मिल् राजवंश के अन्तिम सम्राट ने आत्महत्या कर जी तब बि छुआड़् सम्राट
बन बैटा पर वु सान् कह ने उसे सम्राट नहीं माना। इसका एक व्यक्तिगत
कारण है। सम्राट बन बि छुआड़् ने सुन्दरी गायिका को अपने हरम में ले
बिया। यह गायिका चु सान् कह की रखेजी थी! इसके मांगने पर बि
छुआड़् ने गायिका को जीटा कर देने से इंकार किया। इस पार बु सान् कह ने
उसे सम्राट मानने से इंकार किया और अपने को मिल् राजवंश समाप्त करने
वाले से बदबा लेने नाला घोषित किया। इसने बि छुआड् का गही से हटाने

को पुन: जान्किड्में स्थापित करने के राष्ट्रीय काम के लिए चीनी राजकुमार

के दिए मांचू संना को निमंत्रित किया और पानू हाह कानू का दरवाजा खोख उन्हें चीन में प्रवेश करने दिया । मांचू और बुसानू कड़ की सम्मिकत सेना ने जि लुश्राङ्को हरा कर उसे पैकिङ् छोड़ने को वाध्य कर दिया जि छ ग्राङ् पश्चिमी ध्देशों में भाग गया श्रीर वु सान् कह ने तब तक उसका तथा उसके दल का पीछा किया जब तक उन सबों को एकदम समाप्त नहीं कर दिया । इधर जब व सान कह जि छुन्नाङ् को नाश करने में जगा था, उधर मांच सेना ने पेकिक में अपने सम्राट को चीन की गही पर बैठा सम्राट घोषित कर दिया । व सानू कह तथा अन्य जनरखों ने जो मांच से मिल गये ये याङ टिज नदी के दक्षिण के उन सबों की परास्त किया जो मिल राज को प्रतः स्थापित करना चाहते थे । यह दक्षिण प्रान्त तीन भागों में बांटे गए । वक्षिया पश्चिमी भाग पर बु सान् कह नाममात्र का मांचू सम्राट के श्राधीन हं का शासन करने खगा। चीन के अथम मांचु सम्राट के मरने पर उसका बहुका गढी पर बैठा । पर वह छोटा था इसिबिए रिजेन्ट शासन करते थे। उस समय भी व सान क्वइ दक्षिण पश्चिमी भारा पर कुम्छि को श्रपनी राजधानी बना शासन कर रहा था। अब वह मांचू राज्य को उखाद फेंकना चाहना था। इसिबए उसने दक्षिण के आगे समुद्र के किनारे के राजाओं के साथ मिलकर यह काम करना चाहा श्रीर मंगील कबीजों को भी पश्चिम उत्तर से चढाई करने को उभाड़ा पर इन सब कामों में देरी हो गई और तब तक बाजक सम्राट कल होशियार हो गया और उसये रिजेन्ट को इटाकर स्वयं शासन प्रारम्भ किया था। यह था सम्राट खाङ्शी। सन् १६७३ में दक्षिण में विद्रोह हुन्ना पर समूद्र किनारे के राजागण सम्राट खाङ्र शी से मिळ गए । फिर भी ब सान क्वड बहता रहा और सफलतापूर्वक मांचुओं का मुकाबका करता रहा । पर वह बूढा हो गया था तथा काफ़ी थक भी गया था । इसिकए पाँच वर्ष मुकाबला करने के बाद वह मर गया । उसने कभी मांचू खोंगो के हाथ शिकस्त नहीं खाई और मरने के काल तक भी दक्षिया। पश्चिमी भाग पर उसका पूरा अधिकार था। इसके सरने के बाद खाङ्शी ने दक्षिण पर भी श्रधिकार जमाया और कुमिङ खेकर (सन् १६८२ में) वहाँ स्थित बुसान व्यव् के परिवार को भी समाप्त कर दिया। इस प्रकार चीन में प्रवेश करने के ४० वर्ष के बाद पुरा दक्षिण और इस प्रकार सम्पूर्ण चीन मांचू सम्राट के श्रधिकार में गया ।

२४. देखिये इसी अध्याय का नोट नं० १३

फ़ु-वाङ् की गद्दी पर बैठाने का प्रस्ताव किया तो माचू श्रप्र-खुन् र ने उससे कहा—'हमने श्रपनी इन निद्यों श्रीर पर्वतों को महान मिङ् राजकुल से नहीं बिल्क विद्रोही लि छुश्राङ् र से लिया है।' इसका यह श्रर्थ है कि मिङ् सम्राटों ने श्रपनी निदयों श्रीर पर्वतों को स्वय छोड़ दिया था जिस प्रकार कि उस कुली ने श्रपनी बहगी स्वय फेक दी थी। उन युवक विद्यार्थियों के, जो नई सस्कृति के बारे में बड़बडाते हैं श्रीर यह कह कर कि राष्ट्रीयता समयानुकूल नहीं है विश्ववन्धुत्ववाद को स्वीकार करते हैं, कहने में कुछ तथ्य हो सकता है श्रगर वे लोग इगलैएड श्रीर अमेरिका या श्रपने पूर्वजों के सबन्ध में कहे। लेकिन श्रगर वे श्राज के चीन के बारे में भी उपरोक्त बात ही कहे तो हमारे बीच उनका कोई स्थान नहीं है। जर्मनी भी श्रपनी हार के पिहले राष्ट्रीयता के सबन्ध में नहीं बिल्क विश्वराज—विश्ववन्धुत्ववाद—के

२६. जिस समय मांचू सेना ने चीन को दखल किया उस समय मांचू सम्राट श चु बालक था। श्रर खुन् सम्राट का रिजेन्ट था श्रीर वही शासन करता था। मांचू भाषा में इसका नाम दुरगान था।

२७. मिङ राजदंश के अन्तिम दिनों में देश की हास्तत बड़ी बिगड़ गई। सम्राट्यमा कमजोर थे और इससे फायदा उठाकर प्रान्तों के शासक मनमानी करते प्रजा को लूटते थे । देश पर मांचुओं का भी हमला होता था । इस प्रकार देश में दुर्भिक्ष फैल गया था। इसी समय लि ख़ुश्राङ् ( लि चु छेड ) नामक एक लुटेरे जेनरल ने, जो पन सी प्रान्त का रहने वाला था, पश्चिमी प्रान्तों से विद्रोह को मंदा उठाया । यह यद्यपि साक्षर नहीं था पर योग्य जेनरज था । प्रजा असंतष्ट भी है इसिबिए सर्वों ने लि छुत्राङ का साथ दिया। इसने सन् १६४० ई॰ में होनान ले जिया और पन सी तथा षान सी को दखल करता हन्ना उत्तर-पश्चिम से भिक्त राजवंश की राजधानी पद्द-चिक्त (पेकिक ) पर टट पड़ा | सन् १६४४ ई॰ में यह राजधानी की दीवार तक पहुँच गया | नगर रक्षा का भार नपंसक खोगों पर था जिन्होंने घोखा दे दिया। मिङ् राजवंश के अन्तिम सम्राट छुङ चेङ ने अपने राजमहत्त में ही आत्म हत्या कर ती और गद्दी पर जि छुत्राङ का अधिकार हो गया। इसने अपने को नये राजवंश-बुन-का सम्राट घोषित किया। पर मिङ् राजवंश के एक जेनरत बु सान कड़ (देखिए नांटन॰ २४ इसी ग्रध्याय का ) ने मांचू खोगों की मदद से इसे पेकिङ से हराया और तब पश्चिम की और खदेड़ कर तो गया। व सान कड़ ने लि छुद्याङ तथा उसके दब का पूर्णरूप से नाश कर दिया।

बारे में ही बोलता था। मुक्ते तो लगता है कि आज जर्मनी ने विश्वबन्धुत्व-वाद का प्रचार बन्द कर दिया है और थोडी-थोडी राष्ट्रीयता की बाते करने लगा है। अगर हमारे पूर्वजो ने बहंगी न फेंकी होती तो वह पुरस्कार-विजेता होते। लेकिन हमने बहुत पिंहले ही बहगी फेंक दी और इस बात को भूल गये कि टिकट उसी के अन्दर छिपाया हुआ था। जैसे ही हमको विदेशी आर्थिक और राजनीतिक नियत्रण का भार मालूम हुआ और प्राकृतिक नियमों की शक्तियों से संघर्ष करना पड़ा वैसे ही हमारे सामने पतनोन्मुख राष्ट्र और विलुस होती हुई जाति का चित्र स्पष्ट हो गया।

त्रगर हम चीन के त्रादमी भविष्य में त्रपनी राष्ट्रीयता को जागत करने का कोई उपाय निकाल सके, कोई दूसरी बहगी खोज सके तब तो कोई परवाह नहीं, चाहे जितनी भी विदेशी राजनीतिक और आर्थिक शक्तियाँ दबायें हम यगो तक अपना अस्तित्व बनाये रह सकेंगे। हम प्राकृतिक शक्तियों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते है। ग्रब तक हम चलीस करोड चीनो लोगो की रता दैव की क्रपा से ही हुई श्रोर यह इस बात का द्योतक है कि दैव की इच्छा नहीं है कि हम नष्ट हो। अगर चीन बरबाद होता है तो कसूर हमारे सिर पड़ेगा श्रीर हम ससार के बड़े पापियों से हागे। दैव ने हम चीनियों के ऊपर बड़ी जिम्मेवारी रख दी है। अगर हम अपने आपको प्यार नहीं करते हैं तो दैव के विद्रोही होते हैं। स्त्राज चीन में वह समय स्त्रा उपस्थित हस्त्रा है जबिक हममें से हर के कधे पर बड़ी जिम्मेवारी है। अगर दैव हमको नहीं नष्ट करना चाहता है तो वह निश्चय ही ससार की प्रगति को आगो बढ़ाना चाहता है। अगर चीन समाप्त होता है तो वह महान् शक्तिशाली राष्ट्रो द्वारा ही समाप्त किया जाएगा और इस प्रकार वे शक्तिशाली राष्ट्र ससार की प्रगति के मार्ग में रोड़े होगे। कल एक रूसी ने मुक्तसे कहा- 'क्यों सभी शक्तिशाली राष्ट्रों ने लेनिन पर आक्रमण किया था ? क्योंकि उसने साहस के साथ कहा था कि ससार के लोग दो वर्गामें विभक्त हैं। एक वर्ग की जनसंख्या एक अरव पंचीस करोड है और दूसरे वर्ग की केवल पंचीस करोड़। यह एक अरब पचीस करोड वाला वर्ग केवल पचीस करोड वाले वर्ग द्वारा कुचला जा रहा है ग्रीर कुचलने वाले प्रकृति के साथ एक होकर नहीं बल्कि उसके प्रतिकृल चल रहे हैं। जब हम इस शक्ति का विरोध करते हैं तभी हम प्रकृति के अनुकुल चल रहे हैं। इसिलए अगर हम इस शक्ति का विरोध करना चाहते हैं तो हमें अपने चालीस करोड आदिमियो को संगठित कर ससार के एक अरब पचीन करोड वाले वर्ग के साथ ज़रूर मिलना होगा। इस

राष्ट्रीयता को जरूर प्रोत्साहन दें तथा सबसे पहले अपनी एकता कायम करें तभी हम इसकी बात सोच सकते हैं और निर्वल तथा छोटे-छोटे राष्ट्रो को पचीस करोड वाले वर्ग के विरुद्ध की सम्मिलित लड़ाई में सगठित होने में मदद दे सकते हैं। साथ ही हम शक्ति के विरुद्ध की लड़ाई में न्याय का व्यवहार करेंगे और जब शक्ति का खातमा हो जाएगा और स्वार्थपूर्ण भावनाये लुप्त हो जाएंगी तब हम विश्वबन्धुत्ववाद के बारे में बात कर सकेंगे।

फरवरी १०, १६२४

## चौथा व्याख्यान

इन दिनो ससार की जन-संख्या लगभग डेढ ग्रारब है। इस सख्या का एक चौथाई चीन में रहता है जिसका ऋर्थ यह है कि संसार के हर चार मनुष्यो में एक चीनी है। यूरोप की श्वेताग जातियां की कुल जन-सख्या चालीस करोड है। इन श्वेतांग लोगो में, जो आजकल सबसे उन्नतिशील हैं, चार जातियाँ हैं। मध्य ख्रौर उत्तरी यूरोप में ट्युटेनिक जाति ने बहुत राजो की स्थापना की है जिनमें सबसे बडा जर्मनी है। श्रीर दूसरे राज हैं श्रस्ट्रिया, स्वेडन, नार्वे, हॉलेय्ड श्रौर डेनमार्क। पूर्वी यूरोप में स्लाव जाति ने भी कई राजों को कायम किया है जिनमें सबसे बडा रूस है स्रीर यूरोपीय महायुद्ध ( सन् १६१४-१६१८ ई० ) के बाद बने नये देश जेकोस्लोबाकिया और युगोस्लाविया हैं। पश्चिमी युरोप में सेक्सनो या एग्लो-सेक्सनो ने दो बड़े राज कायम किए है-इगलैएड और सयुक्त राष्ट्र अमेरिका। दिल्ली युरोप में लेटिन जाति ने कई राजां का निर्माण किया है जिनमें सबसे बड़े फास, इटली, स्पेन श्रीर पुर्तगाल हैं। यह जाति दिल्ला श्रमेरिका में भी जाकर बस गई है श्रीर इसने वहाँ भी कई राज कायम किए हैं जिस प्रकार एग्लो-सेक्सन ने उत्तरी अमेरिका में कनेडा और सयुक्त राष्ट्र अमेरिका का निर्माण किया है। युरोप के श्वेताग लोग, जो केवल चालीस करोड हैं, चार बड़ी जातियों में विभक्त हैं तथा उन्होंने कई राज कायम किए है। चॅकि रवेताग लोगों में राष्ट्रीय भावना काफी विकसित थी इसलिए जब वे यरोप महादेश में पूरा-पूरा भर गए तो पश्चिमी गोलाइ के दिल्ला श्रौर उत्तरी अमेरिका में तथा पूर्वी गोलार्ड के दित्तणी स्रोर पूर्वी हिस्सो के अफ्रिका और अस्ट्रेलिया तक फैल गए।

वर्ता मान समय में एग्लो-सेक्सन जाति ने श्रौर दूसरों जातियों की अपेत्वा संसार का अधिक भू-भाग अपने अधिकार में किया है। यद्यपि यह जाति यूरोप में पैदा हुई लेकिन यूरोप महादेश में इसके कब्जे में केवल ब्रिटिश द्वीपपुंज—इंगलैंग्ड, स्कॉटलैंड श्रौर आयरलैंड—ही है। इस द्वीपपुंज का अप्रतादिक महासागर में वही स्थान है जो प्रशान्त महासागर में जापान का। एंग्लो-सेक्सन जाति ने अपनी सीमा पश्चिम की अरं उत्तरी अमेरिका तक, पूर्व की आरे अस्ट्रेलिया और न्युजीलैंड तक और दिव्या की और अफ्रीका तक

बढ़ाई है। यहाँ तक कि उसके श्रिधकार में सबसे श्रिधिक भू-भाग हैं श्रीर वह श्रन्य दूसरी जातियों की अपेदा अधिक धनी श्रीर शिक्तशाली है। यूरोपीय युद्ध के पहले ट्युटेनिक और स्लाव जातियाँ सबसे श्रिधिक शिक्तशाली थीं। इतना ही नहीं, ट्युटेनिक जाति की चतुराई श्रीर योग्यता के कारण जर्मनी ने बीस से भी श्रिधिक छोटे-छोटे राजों को मिलाकर 'महान् जर्मन सघटन' (Confederation) की स्थापना की थी। प्रारम्भ में यह खेती-बारी करने वाली जाति थी उसके बाद श्रीद्योगिक जाति हो गई श्रीर श्रीद्योगिक उन्नति के जरिए इसकी फ़ौज श्रीर नौसेना श्रत्यन्त ही शक्तिशाली हो गई।

य्रोपीय युद्ध के पहले सभी यूरोपीय जातियो का वातावरण साम्राज्यवादी भावना से विषाक्त हो गया था। अञ्छा, तो यह साम्राज्यवाद क्या है १ यह दूसरे देशा पर राजनीतिक शक्ति द्वारा त्राक्रमण करने की भीति है या चीनी कहावत में कहें तो व्यापक त्राक्रमण (Long-range aggression) है! चॅिक युरोप की सब जातियाँ इस नीति से प्रभावित थी इसलिए बार-बार युद होता रहता था। हर दशाब्दी में एक न एक छोटी लडाई ज़रूर होती थी श्रीर एक शताब्दी के अन्दर एक महायुद्ध । सबसे वडा हाल का यूरोपीय युद्ध (सन् १६१४-१८) था जो विश्व-युद्ध भी कहा जा सकता है। क्योंकि अन्त मे सम्पूर्ण समार की हर जाति श्रौर राष्ट्र इसके भवर में पड गया। यूरोपीय युद्ध के कारणों में सबसे पहला कारण सेक्सन श्रीर टय् टेनिक जातियों के बीच सामुद्रिक त्राधिपत्य की प्रतियोगिता थी। जर्मनी ने उच बनने की दौरान में श्रपने जहाँजी वेड़ो को इतना बढ़ाया कि ससार मे उसकी सामुद्रिक शक्ति दूसरे नबर की हो गई। ग्रेट ब्रिटेन चाहता था कि समुद्र पर उसके ही जहाजी बेडो का ग्राधिपत्य रहे। इसलिए उसने जर्मनी को नष्ट करने की कोशिश की जिसकी सामुद्रिक शक्ति उसके (ब्रेट ब्रिटेन ) बाद ही थी। समुद्र में प्रथम स्थान पाने के इस कराडे से ही महायुद्ध शुरू हुआ।

दूसरा कारण अधिक भू-भाग पर कब्जा करने के लिए हर देश का आपस में भगडा करना था। पूर्वी यूरोप में टकी नामक एक निर्वल राष्ट्र है। गत सो वर्षों से संसार के लोग उसे 'यूरोप का बीमार आदमी' कहते आए हैं। क्योंकि वहाँ की सरकार मूर्ख थी और मुलतान स्वेच्छाचारी था। उसकी हालत एकदम डॉवाडोल हो गई और यूरोपीय राष्ट्रों ने उसे आपस में बॉट लेना चाहा। चूंकि टकी की समस्या एक शताब्दी तक नहीं मुलभी और यूरोप का हर देश उसे मुलमाना चाहता था इसिलए युद्ध प्रारम्भ हो गया।

इस प्रकार यूरोपीय युद्ध का पहला कारण श्वेताग जातियों में श्राधिपत्य (Supremacy) के लिए भगड़ा करना था श्रोर दूसरा कारण संसार की नाजुक (Critical) समस्याश्रों के हल करने की चेष्टा था। श्रगर जर्मनी विजयी होता तो युद्ध के बाद समुद्र में उसकी ही शक्ति सर्वश्रेष्ठ रहती श्रोर ग्रेट ब्रिटेन श्रपना सब श्रिष्ठिक मू-माग खो बैठता तथा रोम साम्राज्य की नाई दुकड़े-दुकडे हो जाता। लेकिन युद्ध का नतीजा यह हुश्रा कि जर्मनी हार गया श्रोर उसकी साम्राज्यवादी योजना भी समाप्त हं गई।

ससार के इतिहास मे हाल का यूरोपीय युद्ध सबसे भयानक हुआ है। चार वर्षों तक चार से पाँच करोड तक ब्रादमी हथियारबन्द थे ब्रीर युद्ध समाप्ति के समय तक गी यह नहीं कहा जा सकता था कि कौन विजय प्राप्त करेगा श्रीर कौन पराजित होगा। एक तरफ़ वाले 'मित्र राष्ट्र' कहलाते थे श्रौर दूसरी तरफ़ वाले 'केन्द्रीय राष्ट्र'। र पहले पहल केन्द्रीय राष्ट्रो में जर्मनी ख्रौर ब्रास्ट्रिया थे फिर बाद में टकी ब्रीर बलगेरिया भी मिल गए। मित्र राष्ट्रो मे पहले सर्विया, फास, रूस, इगलैएड ख्रीर जापान थे बाद में इटली और सयुक्त राष्ट्र अमेरिका भी सम्मलित हो गए। संयुक्तराष्ट्र अमेरिका का युद्ध में सम्मिलित होना केवल नस्लगत संबध के कारण हुआ। युद्ध के प्रथम दो वर्षों में जर्मनी श्रीर श्रस्ट्रिया प्रवल रहे । पेरिस श्रीर इंगलिश चैनल जर्मनी श्रीर श्रस्ट्रिया की सेना द्वारा लगभग दखल हो चुका था। ट्यूटन लोगों ने सोचा कि ग्रेट ब्रिटेन निश्चय ही खतम हो गया और अगरेज भी एकदम भयमीत हो गए थे। यह समक्त कर कि अमेरिकावासी भी हमारी ही नस्ल के हैं अगरेज़ों ने सयक्त राष्ट्र अमेरिका की जनता की अपनी ओर मिलाने के लिए नस्लगत संबध का इवाला देकर उन्हें उमाडना शुरू किया। जब अमेरिका ने अनुभव किया कि इगलैएड जहाँ के निवासी हमारी नस्ल के हैं, जर्मन द्वारा जो दूसरी नस्ल के हैं, नष्ट कर दिये जाने के खतरे में हैं तो यह जरूरी है कि 'जाति वाले जाति वाले का पच लेते हैं.' इसलिए अमेरिका एग्लो-सेक्सन जाति की अस्तित्व रत्ता के लिए यह में इगलैएड के साथ हो गया । साथ ही साथ इरा बात से डर कर कि केवल उसकी अर्कली शक्ति काफ़ी नहीं होगी अमेरिका ने जर्मनी को हटाने के लिए और भी तटस्थ राष्ट्रों को यद में सम्मिलित होने के लिए प्रो साहित किया।

१ और २. देखिए प्रथम न्याख्यान का नोट नं प

युद्ध के समय प्रे सिडेग्ट विलसन द्वारा प्रतिपादित जातियों के स्नात्म-निर्णय के सिद्धान्त का चारो स्त्रोर बडा ही स्वागत हस्रा। चॅकि जर्मनी सैनिक शक्ति द्वारा मित्र राष्ट्रों को कचलना चाहता था इसलिए विलसन ने जर्मनी की शक्ति को नष्ट करने और उसके बाद हर कमजोर और छोटी जाति को स्वतत्रता देने की बात का एलान किया। विलसन के एलान का ससार में हर जगह स्वागत हुन्ना। यद्यपि इस पर भी ( यानी इस एलान के सनने पर भी ) भारत की आम जनता ने अपने संहारक प्रेटब्रिटेन का विरोध किया परन्त बहुत से छोटे राष्टां ने जब विलसन के एलान को सुना कि यह युद्ध निर्बल श्रीर छोटी जातियों को स्वतत्रता देने के लिए है तो उन्होंने सहर्ष ग्रेटब्रिटेन की सहायता की । यदापि श्रन्नाम फास की दासता में था श्रीर श्राम जनता फासीसियो के ब्रात्याचार को घृणा की दृष्टि से देखती थी फिर भी उसने लड़ाई में फास की मदद की क्योंकि उसने भी विलसन के न्यायपूर्ण एलान को सुना था। यूरोप के छोटे-छोटे राष्ट्रों का जैसे पोलेखड, जेकोस्लोबाकिया श्रीर रोमानिया श्रादि का मित्रराष्ट्रों की श्रोर से युद्ध मे सम्मिलित होने का कारण यह था कि प्रे सिडेएट विलसन के आत्मनिर्णय के सिद्धान्त ने उनके दिल में भी घर कर लिया था। संयुक्त राष्ट्र ग्रमेरिका की प्रेरणा से चीन भी यह में सम्मिलित हो गया था। यद्यपि चीन ने कोई सेना नहीं भेजी थी परन्तु उसने लाई खोदने आरे युद्ध मोर्चे के पीछे काम करने के लिए लाखो मजदूरो को भेजा था। मित्रराष्ट्रीं द्वारा पवित्र सिद्धान्त के प्रतिपादन के फलस्वरूप अन्त में यरोप और एशिया के सभी पीडित राष्ट्र एक साथ मिलकर केन्द्रीय राष्ट्रों के विरुद्ध उनकी (मित्रराष्ट्रों की ) मदद करने लगे। मविष्य में संसार की शांति बनाए रखने के लिए उसी समय विलसन ने चौदह शतों का भी एलान किया। जिनमे सबसे प्रधान यह थी कि हर जाति को त्रात्मनिर्णय करने का अधिकार होना चाहिए। जबकि हार-जीत अभी भी पलड़े में फुल रही थी तो इगलैएड अगेर फास ने इन शतों को सहर्प स्वीकार किया। लेकिन जब इन लोगो की विजय हुई श्रीर शांति सम्मेलन व बैठा तो इगलैएड, फ्रांस श्रीर इटली ने इस बात का अनुभव किया कि राष्ट्रों के आत्मनिर्णाय वाला विलसन का सिद्धान्त साम्राज्यवादी स्वार्थ से एकदम मेल नहीं खाता है। इसलिए सम्मेलन में उन्होंने विलसन के सिद्धान्तों की अपनी मनोनुकल व्याख्या करने के अनेको उपाय किए। जिसका नतीजा यह हुआ कि सन्धि

इ. वार्सलीज सम्मेजन सन् १६१६ ई० का

बहुत ही अन्यायपूर्ण शतों पर हुई स्रोर निर्बल तथा छोटे-छोटे राष्ट्रो को श्रात्मनिर्ण्य का श्रधिकार श्रौर स्वतत्रता मिलती तो दूर रही बल्कि उन्होने ( निर्बल राष्ट्रो ने ) पहिले से भी ऋधिक खराव हालत मे ऋपने को पाया। यह इस बात का द्योतक है कि मजबूत राजां ख्रीर शक्तिशाली जातियों ने पहले से ही ससार पर बलपूर्वक अधिकार जमा लिया है और दूसरे राजो और जातियों के अधिकार तथा सुविधाओं पर उनका एकाधिपत्य है। अपनी-अपनी स्थिति को सदा के लिए सुरिवत रखने की ब्राशा से ब्रौर छोटी तथा निर्वल जातियों के पुनरूत्थान को रोकने के लिए उन्होंने विश्वबन्धुत्व का सुरीला राग श्रालापना श्रारू किया है श्रीर वे यह कहते फिरते हैं कि राष्ट्रीयता की भावना बहुत सकीर्ण है। सच तो यह है कि उनके अन्तराष्ट्रीयवाद के चोगे के अन्दर साम्राज्यवाद और आक्रमणवाद की छूरी छिपी हुई है। लेकिन विलसन के एलान से जो असर हुआ वह तो मिटाया नहीं जा सकता था। हर निर्बल ख्रौर छोटे राष्ट्र को, जिसने केन्द्रीय राष्ट्रों को हटाने में मित्रराष्ट्रो की सहायता की थी श्रौर विजय के फलस्वरूप। श्रपनी स्वतत्रता पाने की श्राशा की थी, शांति सम्मेलन के फल से घोर निराशा हुई। नजीजा यह हुआ कि श्रन्नाम, जावा, भारतवर्ष, मलाया पायद्वीप, टकी, फ़ारस, श्रफ्रगानिस्तान, मिश्र श्रीर यूरोप के बीसो निर्वल राष्ट्रा में एक नई लहर फैल गई। उन्होंने देखा कि शक्तिशाली राष्ट्रों के आत्मनिर्णय की वकालत से किस प्रकार वे ठगे गए हैं और तब वे स्वतंत्र रूप से अलग-अलग 'जातियों के आत्मनिर्णय के सिद्धान्त' को कार्यान्वित करने में लग गए।

बहुत वधों की भयकर लडाई भी साम्राज्यवाद को नाश करने में असमर्थ हुई । क्योंकि वह विभिन्न राजों के बीच होनेवाली साम्राज्यवादी लडाई थी । वह लड़ाई सभ्यता और बर्बरता के बीच तथा न्याय और शक्ति के बीच की नहीं थी । इसलिए लडाई का फल भी एक साम्राज्यवाद द्वारा दूसरे साम्राज्यवाद का नाश हुआ । इसलिए जो विजयी हुआ वह भी साम्राज्यवादी ही था । लेकिन युद्ध के फलस्वरूप समस्त मानव-समाज के अन्दर अज्ञात रूप से, जो एक आशा का उदय हुआ वह थी रूसी क्रान्ति । रूस की क्रान्ति बहुत पहिले सन् १६०५ में ही शुरू हुई थी लेकिन उस समय उसे सफलता नहीं मिली । लेकिन इस यूरोपीय युद्ध के समय क्रान्तिकारियों को अपने प्रयत्नों में सफलता मिली । उस अवसर ( यूरोपीय महायुद्ध के ) पर क्रान्ति प्रारम्भ

४. सन् १६१७ ई० में

होने का कारण युद्ध के अनुभव से जनता में पैदा हुई महान् जागृति थी। रूस भी पहिले मित्रराष्ट्रों में से एक था। जबिक मित्रराष्ट्र वाले जर्मनी से लड़ रहे थे तो रूस ने लड़ाई में एक करोड़ से अधिक की सेना भेजी थी। यह कोई छोटी सेना नहीं थी। अगर रूस युद्ध में शामिल नहीं हुआ होता तो मित्रराष्ट्रों के पश्चिमी मोर्चे को बहुत पहिले ही जर्मनी छिन्न-भिन्न कर दिए हुए होता। चूकि रूस पूर्वी मोर्चे पर जर्मनी को दबा रहा था इसलिए मित्र-राष्ट्र जर्मनी से दो या तीन वर्षी तक लोहा ले सके और अन्त में विजित से विजेता हो गए। युद्ध के मध्यकाल में रूस ने सोचा और अनुभव किया कि मित्र राष्ट्र वालों की जर्मनी के विरुद्ध लड़ने में मदद देने का अर्थ कई पाश्चिक शक्तिया को एक पाश्चिक शक्ति के विरुद्ध मदद देना है और इससे अन्त में कोई अञ्छा फल नहीं निकल सकेगा। जनता और फीज के एक दल ने मित्रराष्ट्रों से अपना सबध तोड़ लिया और जर्मनी के साथ अलग से सिन्नराष्ट्रों से अपना सबध तोड़ लिया और जर्मनी के साथ अलग से सिन्नराष्ट्रों से अपना सबध तोड़ लिया और जर्मनी के साथ अलग से सिन्नराष्ट्रों से अपना सबध तोड़ लिया और जर्मनी के साथ अलग से सिन्नराष्ट्रों से अपना सबध तोड़ लिया और जर्मनी के साथ अलग से सिन्नराष्ट्रों से उपना सबध तोड़ लिया और जर्मनी के साथ अलग से सिन्नराष्ट्रों से अपना सबध तोड़ लिया और जर्मनी के साथ अलग से सिन्नराष्ट्रों से अपना सबध तोड़ लिया और जर्मनी के साथ अलग से

जहाँ तक इन दोनों के न्यायपूर्ण राष्ट्रीय स्वार्थ का सबध था, जर्मनी श्रोर रूस की जनता को श्रापस में यद्ध करने का कोई भी कारण नहीं था। लेकिन जब साम्राज्यवादी उदेश्य की प्रबलता हुई तो आपस में स्पर्धा शुरू हो गई स्रोर संघर्ष स्रानवार्य हो गया। साथ-साथ जर्मनी स्रपनी सीमा से इतना श्रागे वह गया कि रूस को श्रात्मरत्ना के लिए इगलैंगड, फ्रांस श्रीर दसरे देशों कं सार्थ चलना पड़ा। लेकिन जब रूसी जनता में जागृति हुई ऋौर उन्होंने देखा कि साम्राज्यवाद बडा ही खतरनाक है तो उन्होंने अपने देश में ही क्रान्ति की सूत्रपात किया। पहिले उन्होंने अपने देश के ही साम्राज्यवाद को मिन दिया और साथ ही साथ विदेशी खतरे से बचने के लिए उन्होंने जर्मनी के साथ सन्धि कर ली। थोड़े दिनों के बाद ही, मित्रराष्ट्र वाला ने भी जर्मनी के साथ सन्धि की ऋौर तब सबो ने मिलकर रूस से लड़ने को अपनी-अपनी भौजे भेजी। इसका क्या कारण था? चूँ कि रूसी जनता इस बात का अञ्छी तरह अनुभव कर चुकी थी कि उनके दुःख-दैन्य का कारण साम्राज्यवाद ही है श्रीर इस दृःख दैन्य से छुटकारा पाने के लिए साम्राज्यवाद को मिटाना श्रीर श्रात्मनिर्णय के सिद्धान्त को श्रपनाना एकदम जरूरी है। दुसरे सभी राष्ट्रां ने रूस की इस नीति का विरोध किया और रूस के विरुद्ध लंडने के लिए संगठित हुए। रूस की नीति श्रीर विलसन के एलान का उद्देश्य एक ही था-दोनों ने एलान किया कि निर्वल और छोटे राष्ट्रो को श्रात्मनिर्णाय श्रीर स्वतत्रता का श्रिधिकार है। जब रूस ने श्रपनी नीति का एलान किया तो निर्वल श्रीर छोटी जातियो ने सहर्प इसका श्रनुमोदन किया श्रीर सब के सच 'श्रात्मनिर्णय का श्रिषकार' चाहने लगे। यूरोप में यह जो दुई र्ष सग्राम (सन् १९१४-१९१८ तक का) हुन्ना, इससे वास्तव में कोई बडा साम्राज्यवादी फायदा नहीं हुन्ना। लेकिन रूसी क्रान्ति से मनुष्य जाति के दिल में एक महान् श्राशा का उदय हुन्ना।

संसार के एक अरब पचास करोड आदिमियों में यूरोप और अमेरिका के चालोस करोड़ सबसे अधिक शक्तिशाली हैं और वही से श्वेताग जातियाँ दूसरी जातियों को हडपने में लगी है। अमेरिका के लाल आदिनिवासी नष्ट हो गए, अभीका की काली जाति जल्द ही समाप्त हो जाने को है। मारत की भूरी जाति नष्ट होने की राह पर है और एशिया की पीली जाति श्वेताग जातियों के पीडन के चगुल में है और थोडे ही समय में नष्ट कर दी जा सकती है।

लेकिन पन्द्रह करोड रूसियों ने, जिनकी क्रान्ति सफल हो गई है. श्वेताग जातियों से श्रलग होकर उनके साम्राज्यवादी कारनामों की निन्दा की है। अब वे (रूसी) एशिया की निर्वल और कमजोर जातियां के साथ अत्या-चारी जातियों के विरुद्ध सहयोग करना चाह रहे हैं। इस प्रकार अत्याचारी जातियों की जनसंख्या अब पचीस करोड़ ही है। लेकिन अब तक भी वे श्रमानुषिक तरीको श्रौर सैनिक शक्तियों से बिकये एक श्ररब २५ करोड़ जनता को गुलाम बनाए रखना चाहते हैं। सो ऋब से मनुष्य जाति दो दलां मे विमक्त हो जाएगी-एक तरफ एक अरब पचीस करोड रहेगे और दूसरी तरफ केवल पचीस करोड । यद्यपि दूसरा दल अल्प संख्या में है परन्तु उनकी शक्ति संसार मे सबसे ऋषिक बढी-चढ़ी है श्रीर उनकी राजनीतिक तथा श्रार्थिक ताकत अपार है। इन दो ताकतो के जरिए ही वे निर्वल और छोटी जातिया का शोषण करना चाहते हैं। अगर उनकी फौज और नोसेना रूपी राजनीतिक बॉह काफी मजबूत नहीं होती है तो वे श्रार्थिक बोक्त का दवाव देते हैं। श्रगर उनकी ऋार्थिक बॉह कभी कमजोर पड जाती है तो नौसेना ऋौर फीज की राजनीतिक ताकत से इस्तच्चेप करते हैं। उनकी राजनीतिक शक्ति का श्रार्थिक शक्ति के साथ सहयोग करने का तरीका उसी प्रकार है जिस प्रकार बायाँ हाथ दाहिने हाथ की मदद करता है। अपने इन दोनो हाथों से उन्होंने एक श्ररव पचीस करोड़ को बुरी तरह दबा रखा है। लेकिन 'दैव की इच्छा श्रादमी की इच्छा का श्रनुसरण नहीं करती है।' पन्द्रह करोड जन संख्यावाली स्लाव जाति श्रचानक उठ खडी हुई श्रीर मनुष्य जाति की

श्रममता के विरुद्ध लड़ने के लिए उसने साम्राज्यवाद श्रौर पूँजीवाद पर बड़े जोर का श्राघात किया। अपने गत व्याग्व्यान में मैंने एक रूसी की चर्चा की थी जिसने मुमे बताया था कि 'लेनिन को शक्तिशाली राष्ट्रां ने इसलिए इतना बदनाम किया है कि उसने साहस के साथ यह कहा कि संसार के एक अरब पचोस करोड़ वाले बहुसख्यक लोग पचीस करोड़ श्रल्पसख्यक द्वारा शोषित हो रहे हैं।' लेनिन ने इतना ही नहीं कहा बल्कि उन्होंने शोषित जातियों के श्रात्मनिर्णय के श्रिषकार के पन्न में श्रावाज बुलन्द की श्रीर उनके प्रति होने वाले अन्याय के विरुद्ध श्रान्दोलन मचाया। शक्तिशाली राष्ट्रों ने लेनिन पर इसलिए श्राक्रमण किया कि वे मनुष्य जाति के उद्धारकर्त्ता श्रौर देवता को समाप्त कर देना चाहते थे ताकि उनकी स्थिति सुरचित रहे। लेकिन श्रब ससार की जनता की श्रॉख खुल गई हैं श्रौर वे जानते हैं कि इन शक्तिशाली राष्ट्रों द्वारा फैलाई गई बातें मूठी हैं। संसार के लोगो में श्रव इस हद तक राजनीतिक चेतना श्रा गई है कि वे श्रव श्रपने को उगने नहीं देंगे।

श्चव हम चीन की खंई हुई राष्ट्रीयता को पुनः जीवित करना चाहते हैं और मानव जाति के होने वाले अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए अपने चलीन करोड की शक्ति लगाना चाहते हैं। यही हमारा पुनीत उद्देश्य है। शक्तिशाली लोग डरते हैं कि हमारे अन्दर ऐसा विचार आ गया है और इम ऐसे सिद्धान्त की स्थापना कर रहे हैं जो आपातत: न्यायसंगत है। हमें गुम-राह करने के लिए वे (शक्तिशाली राष्ट्र) विश्वबन्धुत्व की वकालत करते हैं। वे कहते हैं कि चुँकि संसार की सम्यता आगे बढ़ रही है और मनुष्य जाति की दृष्टि भी वितुस्त होती जाती है ऐसी हालत में राष्ट्रीयता की भावना बहुत सकीर्ण है श्रोर वर्त्त मान समय के लिए अनुपयुक्त है। इसलिए हमें विश्वबन्धत्व को प्रोत्साहन देना चाहिए। हाल के वर्षों में इस सिद्धान्त के मारे बहक कर चीन के कुछ युवक जो नई संस्कृति के भक्त हैं राष्टीयता का विरोध करते रहे हैं। लेकिन विश्वबन्धत्व का सिद्धान्त बदनसीब जातियो के लिए नहीं है। विश्वबन्धत्व की बातें करने योग्य होने के पहले हम बदनसीब जातियों को ग्रापने राष्ट्र की स्वतंत्रता ग्रीर समानता के ग्राधिकार को प्राप्त करना चाहिए। मेरे गत व्याख्यान की लाटरी मे प्रथम इनाम जीतने वाले कली का उदाहरण मेरे कथन को स्पष्ट कर देता है। लाग्री का क्रिक्ट विश्वबन्ध्रत्व का द्योतक है और बहगी राष्टीयता की। जिस प्रकार प्रथम इनाम जीतने के साथ ही कुली ने अपनी बहुगी फेकी दी उसी प्रकार हमने विश्वबन्धत्व की आशा से ठगे जाकर, श्रपनी राष्ट्रीयता खो ही है। हमको श्रच्छी तरह समक लेना चाहिए कि विश्वबन्धुत्व का जन्म राष्ट्रीयता से होता है। श्रगर हम विश्वबन्धुत्व को फैलाना चाइते हं तो सबसे पहले श्रपनी राष्ट्रीयता को मजबूती के साथ कायम करना जरूरी है। श्रगर राष्ट्रीयता की भावना काफी हद नही होती है तो विश्ववन्धुत्व कभी प्रगति नही कर सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्रीयता के श्रन्दर ही विश्वबन्धुत्व छिपा है जिस प्रकार बहगी के भीतर टिकट छिपा हुआ था। श्रगर हम राष्ट्रीयता को छोड़कर विश्वबन्धुत्व के विषय में बात करने चलें तो हम उसी कुल की तरह हैं जिसने श्रपनी बहगी समुद्र में फेक दी। हमारा ऐसा करना घोड़े के श्रागे गाड़ी रखने जैसा होगा। में पहिले कह चुका हूं कि हमारा स्थान कोरिया श्रीर श्रन्नाम के लोगो के ऐसा भी नहीं है। वे पराधीन श्रीर गुलाम हें जबिक हम गुलाम भी नहीं कहे जा सकते। इस पर भी हम विश्वबन्धुत्व की वार्ते किया करते हें श्रीर कहते हैं कि हमें राष्ट्रीयता की ज़रूरत नहीं है। सज्जनो क्या यह श्रुक्तिसंगत है १

इमारा इतिहास बताता है कि हम चालीस करोड लोग गी साम्राज्यनादी रास्ते को अपनाए हुए थे। हमारे पूर्वजो ने भी निर्वल और छोटे-छोटे राष्ट्रो को अपने अधीन करने के लिए बराबर राजनीतिक शक्ति का प्रयोग किया था। लेकिन उन दिनो स्त्रार्थिक शक्ति इतनी भयानक नहीं थी। इसलिए दूसरी जाति का त्र्यार्थिक शोषण करने के हम दोषी नहीं हुए । जरा चीन की सस्क्वति की तुलना यूरोप की प्राचीन संस्क्वति से कीजिए। यूनान स्रौर रोम के उत्कर्ष का काल यूरोप का स्वर्ण-युग था लेकिन अपनी शक्ति के चरम उत्कर्प कालका रोम बहुत बाद के हमारे हान् राजकुल के चीन का सम-कालीन था। उस समय चीन की राजनीतिक विचारधारा बडी गंभीर थी श्रीर वहत से वक्ता सचाई के साथ साम्राज्यवाद का विरोध कर रहे थे तथा साम्राज्य विरोधी बहुत साहित्य भी लिखे गए थे; जिनमें सबसे प्रधान था-'मोती के पहाड को त्यागने का तर्क-वितर्क'। इस प्रकार की पुस्तको में चीन की सीमा बढाने की चेष्टात्रों का त्रौर भूमि के लिए दिलाणी त्रसम्य लोगों के साथ होने वाले युद्ध का विरोध किया गया था। इससे ज्ञात होता है कि हान राजकुल के समय में ही चीन ने बाहर वालां के साथ युद्ध करने का विरोध किया था ऋौर विस्तृत पैमाने पर शान्ति की नीति का विकास किया था।

४. ई० पुः २०६ -- सन् २१६ ई० तक

सुड ्राजकुल के समय दूसरे लोगों की भूमि पर कब्जा करने में चीन स्रसमर्थ तो हो ही चुका था साथ-साथ उसके ऊपर विदेशियों का आनमण्य भी हुआ। मगोल लोगो ने सुड ्राजवश को खतम कर दिया ओर देश मिड ्राजकुल की स्थापना होने तक फिर से नहीं उठ सका। इस पुनरुत्थान के बाद चीन की नीति और कम आक्रमक हो गई। जो कुछ हो, उस समय दिव्या चीन समुद्र के बहुत से छोटे-छोटे राज चीन को कर देना और और चीनी सम्यता को अपनाना चाहते थे। स्वेच्छा-पूर्वक उनका इस प्रकार से चीन के साथ आकर मिलना चीन की सैनिक शक्ति के डर से नहीं था, बिल्क उनके दिल में हमारी सस्कृति के लिए उच्च भावना का होना था। मलाया प्रायद्वीप और दिल्णी समुद्र के छोटे-छोटे देश अपने लिए यह इज्जत की बात सममते थे कि चीन उन्हें अपने में मिला ले और उनकी में ट (खिराज) स्वीकार करे। चीन का नहीं करना उनके लिए बेइज्जती की बात होती।

त्राज के शक्तिशाली राष्ट्रों में से किसी को भी इस प्रकार की इस्जत नहीं हासिल हुई। अमेरिका वालों का फ़िलीपाइन वालों के साथ होने वाल व्यवहार को लीजिए। अमेरिका ने फिलीपाइन वालों को अपनी एसेम्बली सगठित करने की और सरकारी कामों में भाग लेने की इजाजत दें दी है; उन्हें वाश्मिटन कांग्रेस में अपना प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया है; उन से रूपया लेना तो दूर रहा उल्टे अपने रूपये से उनकी मदद करते हैं, उन्हें सब्के बनवा देते हैं और उनकी शिक्षा का प्रबन्ध करते हैं। इस प्रकार की दयालुता और दानशीलता तो उदारता की सीमा पार कर जाती है। लेकिन फिर भी फिलीपाइन के लोग अमेरिकी हो जाना इज्जत की बात नहीं समभते और हर साल अपनी स्वतत्रता की माँग करते हैं। या भारतवर्ष में नेपाल को लीजिए। नेपाल के लोग गुरखा कहलाते हैं। यह जाति बडी बहादुर और लड़ाकू है। यद्यपि इग्लैंग्ड ने भारत पर अधिकार कर लिया है पर वह गुरखों से अभी भी डरता है। वह उनसे बडी उदारता से पेश आता है, हर वर्ष रूपये भेजता है, जैसे कि चीन का सुड राजवश किन ततार से डर

६. बह एक खानाबदोश जाति थी जो वर्तमान काल के मंचुरिया के किरिन् प्रान्त में बहुने वाली सुनगारी नदी की तराई में घूमती फिरती थी। यह जाति बारहवीं शती के प्रथम चर्या में बद्धनती हो उठी और सन् ११.६ ई० में चीन के सुङ्वंश के सम्राट् को हराकर विरम्नार कर लिया, राजधानी

कर उसे रुपया भेजते थे। लेकिन श्रम्तर इतना ही है कि सुड्सम्राट् तातार को जो देते थे वह खिराज कहलाता था जबिक इगलैयड का गुरखो को देना सम्भवतः में ट कहलाता है। लेकिन चीनी प्रजातत्र स्थापना के प्रथम वर्ष तक गुरखे चीन को खिराज भेजते थे। जिससे यह सिद्ध होता है कि चीन के चारों श्रोर के छोटे-छोटे राष्ट्रों ने चीन के प्रति श्रपना विश्वास श्रीर श्रपनी श्राशा नहीं छोड़ी है।

दस वर्ष पहिले श्याम देश के वैदेशिक विभाग के दफ़्तर में में गया था। वहाँ मेरी वैदेशिक विभाग के उप-सचिव ( श्रिसिसेटेंग्ट सिकेटेरी ) से वातें हुई थीं। हम एशिया की विभिन्न समस्यात्रों पर बातें कर रहे थे जबिक सचिव ने कहा—'श्रगर चीन में कान्ति हो जाय श्रौर वह (चीन) तथा वहाँ की जाति मजबूत हो जाए तो हम श्याम के लोग सहर्ष चीन के प्रति श्रपनी भक्ति पुनः प्रदर्शित करेंगे श्रौर श्याम चीन का एक प्रान्त हो जाएगा।' यह बातचीत श्याम सरकार के श्राम दफ़्तर में हुई थी श्रौर वक्ता वैदेशिक विभाग के उप-सचिव थे। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने श्रपना निजी मत प्रकट किया था। वे श्रपनी सम्पूर्ण जाति की भावनाश्रों को व्यक्त कर रहे थे। यह इस बात का द्योतक है कि श्रभी तक भी श्याम वालों के दिल में चीन के प्रति उच्च भावना है। लेकिन इन गत दश वर्षों में श्याम एशिया का स्वतंत्र राष्ट्र हो गया है श्रौर दूसरे राष्ट्रों ने इसके साथ जो श्रन्यायपूर्ण सन्धियों की थीं उनमें इसने पुनः संशोधन कराया है श्रौर श्रपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली है। श्रव वह शायद ही चीन के साथ मिलने को तैयार हो।

श्राप सबों को में श्रत्यन्त ही मनोरजक एक दूसरी घटना बताता हूँ। जबिक यूरोपीय युद्ध बडी तेजी के साथ चल रहा था उस समय में केएटन (क्वाडतुड प्रान्त की राजधानी) में वैधानिक सरकार की स्थापना में लगा हुश्रा था। एक दिन ब्रिटिश काउन्सल प्रधान सेनापित के दफ़्तर में मुक्से मिलने श्रीर दिल्गी सरकार का मित्रराष्ट्रों के पत्त में होकर यूरोप में

खाइ फ्रड्पर कन्जा किया और उत्तरी चीन पर राज्य करने लगी। सुङ्श दक्षिणी चीन में जाकर हाङ्चउ को राजधानी बनाकर राज्य करने लगा । सुङ् राजवंश के सम्राट् किन् सम्राट्को खिराज देते थे। इस प्रकार उत्तर चीन में किन् और दक्षिण में सुङ्राजवंश तब तक राज करते रहे जब तक कि मंगोज खाति ने दोनों को हरा कर चीन पर कन्जा नहीं कर खिया।

में सेना भेजने की सम्भावना के सबंध में बातचीत करने आए। मैंने ब्रिटिश काउन्सल से पूछा-'इम क्यों फीज भेजें ?' उन्होंने जवाब दिया, 'जर्मनी से लड़ने के लिए। चॅकि जर्मनी ने चीन पर इमला कर छिड़ ताव् पर कब्जा कर लिया है इसलिए आपको उससे लंड कर अपना भू-भाग लौटा लेना चाहिए।' मैंने कहा-'छिड्ताङ् तो केएटन से काफी दूर है। लेकिन उन स्थानों के बारे में क्या होगा जो हमारे (केएटन से ) बहुत करीब है जैसे हाङ काङ या श्रीर कुछ दूरी पर बर्मा, भूरान, नेपाल श्रीर उसी तरह की दुसरी जगहें जा पहिले चीन के अधिकार में थीं ? श्रीर अब तो श्राप ( श्रंगरेज ) हमसे तिब्बत भी ले लेना चाहते हैं। चीन के पास श्रभी काफी शक्ति नहीं है कि वह अपने खोए हुए भू-भागो को लौटा सके अपर अगर उसने लौटाया भी तो सबसे पहिले ब्रिटेन द्वारा हड़पे हए भ-भागों को लौटाएगा। छिंड ताव, जिसे जर्मनी ने ले लिया है, अपेनाकृत छोटा है, बर्मा उससे बड़ा है श्रीर तिब्बत तो श्रीर भी श्रिधिक बड़ा है श्रगर हम खोए इए भ-भागों को लौटाने चलेंगे तो सबसे पहले-बड़े-बड़े स्थानों से ही प्रारम्भ करेंगे।' जब उन्होंने मेरी बातें सुनीं तो अपने क्रोध को नहीं रोक सके अपैर बोले- 'में श्रापके साथ सार्वजनिक मामलो पर बातचीत करने श्राया हूँ।' मैंने तरत ही उत्तर दिया—'मैं तो सार्वजनिक मामलों पर ही बातचीत कर रहा हा। वहुत समय तक हम एक दूसरे से इस प्रश्न पर वाद-विवाद करते रहे श्रीर दोनों में से कोई भी सुकने को तैयार नहीं था।

श्रन्त में मैंने उनसे कहा—'श्रापकी सम्यता से हमारी सम्यता दो हजार वर्षों से भी श्रिषिक प्राचीन है। हम इस बात की प्रतीद्धा करने को तैयार हैं कि श्राप भी प्रगति कर हमारे मुकाबिले में श्रा जाइए। लेकिन हम पीछे नहीं हट सकते हैं श्रोर न श्रापको यह श्रवसर देना चाहते हैं कि खींचकर श्राप हमें पीछा कर दे। दो हज़ार वर्ष पहिले ही हमने साम्राज्यवाद को त्याग दिया है श्रोर तबसे शांति की वकालत की है श्रोर श्राज चीन की जनता ने इस श्रादर्श को श्रच्छी तरह श्रमुभव कर लिया है। इस वर्ष मान लड़ाई (सन् १६१४ का युद्ध) में श्राप भी शांति-स्थापन ही श्रपना उद्देश्य बनाइए। श्रुल-श्रुक में हमने श्रापका सहर्ष श्रनुमोदन किया लेकिन वास्तव में श्राप श्रमी भी लड़ ही रहे हैं, शांति की बात नहीं कर रहे हैं। श्राप शक्ति की बाते कर रहे हैं न्याय की नहीं। मैं समकता हूं कि बल-प्रयोग के लिए श्रापकी श्रपील

७ देखिए राष्ट्रीयता के सिद्धान्त के तूसरे व्याख्यान का नोट नं० १

श्रत्यन्त ही बर्बरतापूर्ण है। श्रागे बिह्ए श्रीर लिंडए, निश्चय ही हम श्रापका साथ नहीं देंगे। जब श्राप लडते-लड़ते थक जाहएगा श्रीर किसी दिन वास्तिविक शांति की बात करने को तैयार हूजिएगा तो श्रापके साथ मिलकर ससार की शांति का रास्ता खोजने के लिए हम श्रापके दल में जरूर शांमिल होंगे। चीन के युद्ध में सम्मलित नहीं होने श्रीर सेना मेजने के विरोध करने का दूसरा प्रवल कार्या यह है कि हम यह नहीं चाहते कि चीन श्रापके समान ही श्रन्यायी राष्ट्र (Unjust power) बने। श्रापर हम श्रापकी शलाह मानकर मित्रराष्ट्रों के दल में मिलते तो श्राप चीनी सैनिकों को शिद्धित करने के लिये श्रपने श्रफ्तर जरूर चीन में भेजते। इसमे कोई शक नहीं कि श्रन्यनि नायकों श्रीर श्राश्चर्यजनक सैनिक साधनों से श्राप छ; महीने के श्रन्दर तीन से पाच लाख तक सैनिकों को शिद्धित कर जर्मनी को हराने के लिए यूरोपीय युद्ध मोर्चे पर मेज सकते थे। पर यह तो श्राप श्रौर मी बुरा करते!

'बुरा क्यों' १ ब्रिटिश काउसल ने पूछा । मैंने उत्तर दिया—'कई करोड़ सैनिक लेकर वर्षों लड़ने पर भी श्राप जर्मनी को नहीं हरा सकते लेकिन फिर भी आप सोचते हैं कि कई लाख चीनी सैनिकां के जाने से उसकी हार हो जाएगी। वास्तविक फल यह होगा कि चीन में सैनिक जागृति फैल जाएगी। इन कई लाख चीनी सिपाहियों के बीज (Nucleus) से चीनी फौज करोड़ों की हो जाएगी और यह आपके लिए बड़ा अहितकर होगा। जापान ग्रमी ग्रापकी तरफ है श्रीर वह ग्रमी ही ससार का एक शक्तिशाली राष्ट्र हो गया है। अपने सैनिक पराक्रम से वह एशिया पर करता के साथ शासन करता है। उसकी साम्राज्यवादी नीति अन्य शक्तिशाली राष्ट्रो की नीति के ही समान है श्रीर श्राप उससे बुरी तरह डरे हए हैं। फिर चीन की जन-संख्या और साधन जापान से कहीं अधिक हैं। अगर हम आप द्वारा बनाई राह पर चले और चीन आपके दल की तरफ से युद्ध मे शामिल हो तो दस वर्ष बीतने के पहिले ही चीन दुसरा जापान हो जाएगा। श्रगर श्राप चीन के भू-भाग श्रौर जन-सख्या की श्रोर देखें तो श्रापको पता चलगा कि हम दस जापान के बराबर हो सकते हैं। तब श्रापके सम्पूर्ण ससार की शक्ति चीन के साथ एक बार भी लंडने के लिए काफी नहीं होगी। चूँ कि हम श्रापसे सभ्यता में दो इज़ार वर्ष आगे बढ़ चुके हैं और वर्बर तथा कलह-प्रिय भावनाओं से पीछा छुड़ाकर अन्त में शाति के आदर्श को पाप्त कर चुके हैं और चूंकि इम आशा करते हैं कि चीन इमेशा अपने शाति के आदर्श पर इह रहेगा इसिलिए हम इस बड़े युद्ध में शामिल होने को तैयार नहीं हैं।' मेरी बातों को सुनने के बाद ब्रिटिश काउ सल, जो आधा घटा पहिले मुक्ति क्रायहने को तैयार था, बड़ा ही प्रभावित हुआ और बोला—'अगर हम भी चीनी होते तो निश्चय ही आपकी तरह सोचते।'

सज्जनो ! श्राप जानते हैं कि क्रान्ति स्वभावतः ही रक्त चाहती हैं। इसलिए थाड़ दश्रीर बु की क्रान्ति में हर श्रादमी का कहना था कि 'विद्रोही लोग दैव के श्राज्ञाकारी थे श्रोर लोगों के प्रिय थे।' लेकिन युद्ध के बारे में यह कहा जाता था कि उन्होंने श्रनुभव किया कि 'लड़ाई के करड़े के ड डे रक्त की नदी में उपलाते हैं' (battle staves floating on rivers of blood)। सन् १६११ ई० की क्रान्ति में जब हमने मॉचू राज्य को उलट दिया तो कितना रक्तपात हुआ ? कम रक्तपात होने का कारण यह था कि चीनी जनता शातिप्रिय हैं श्रीर यह चीनी स्वभाव का एक विशिष्ट ग्रुण हैं। श्रमल में चीनी लोग ससार में सबसे श्रिधक शांतिप्रिय हैं। मैंने बराबर ससार के लोगों को चीन का उदाहरण श्रनुकरण करने की सलाह दी है। श्रव रूस के स्लाव लोग हमारे साथ कदम रख रहे हें श्रीर हमारी जैसी शांति की नीति को श्रपना रहे हैं तथा वहाँ की दस करोड़ जनता हमारे साथ सहयोग करने को तैयार है।

हमारे चालीस करोड़ लोग सबसे ऋधिक शांतिप्रिय ही नहीं बल्कि सबसे ऋधिक सुसस्कृत हैं। नई सम्यता जो बाद को यूरोप में फैली है ऋौर जो ऋराजकताबाद ऋोर समाजबाद के नाम से प्रसिद्ध है—चीन के लिए पुरानी

म. रया (शिक्षा) राजवंश (ई० प्० २२०५ १७६६) का अन्तिम सम्राट (चप् (ई० प्० १म१म— १७६६) बदा प्रत्याकारी था जिससे उसकी प्रजा तथा कुलीन वर्ग बहुत ही असंतुष्ट हो गया। इसी कुलीन वर्ग के थाङ नामक एक न्यक्ति ने चिप् के विरुद्ध विद्रोह किया और चिप् को हराकर उसे ग्रही से उतार कर स्वयं सम्राट बना। थाङ का राजवंश चीनी इतिहास में वाङ् राजवंश (ई० प्० १७६६-११२२) कहलाता है। याङ का प्रा नाम वाङ् थाङ्था। इसने जब विद्रोह किया था। तो इसका नारा था—'चूँ कि शिक्षा सम्राट गया पापी हैं और स्वर्ग से सुमे इन्हें रोकने की आजा मिली है च्यूँ कि शिक्षा सम्राट गया पापी हैं और सुमे ईरवर का वर है इसिक्ये शिक्षा स्वर्गों को बिना दंड दिये नहीं रह सकता।'

वाङ् राजकृतः का मन्तिम सम्राट् चढ शिन् (ई० प्० ११४४—

न्वीजें हैं। उदाहरण के लिए देखिए—हवाङ १° श्रोर लाव १ का राजनीतिक दर्शन वास्तव में श्रराजकतावाद है। श्रीर लिए-च १ दे हवा-शु १ उजनता का बिना शासक श्रीर कानून के प्राकृतिक दशा में रहने का स्वप्न श्रराजकतावाद का दूसरा उदाहरण नहीं है तो क्या है १ चीन के श्राधुनिक थुवक, जिन्होंने चीन के इन प्राचीन सिद्धान्तों का मनन नहीं किया है, सोचते हैं कि उनके विचार एकदम नये हैं। वे इस बात को नहीं जानते कि यद्यपि ये यूरोप के लिए नये हो सकते हैं पर चीन के लिए हज़ारो वर्ष के पुराने हैं। रूस जिस सिद्धान्त का प्रयोग कर रहा है वह वास्तविक समाजवाद नहीं है बिलक मार्क्सवाद है श्रीर मार्क्सवाद वास्तविक समाजवाद नहीं है। प्राधी १४ (Proudhon) श्रीर बाकुनिन १ (Bakunin) ने जिस चीज की वकालत की है वही वास्तव मे

११२२) बदा अत्याचारी और पापी निकला। इसने पश्चिमी चीनी के वन् नामक मुखिया को गिरप्रतार कर विया था। पर वन् की प्रजा ने सम्नाट चड शिन् के पास एक सुन्दरी की, एक घोड़ा और चार रथ मेजकर अपने मुखिया को छुदाया। वन् छूटकर सम्राट चड शिन् से बदने की तैयारी करने बना और पाल् सम्राट की प्रजा तथा कुलीन वर्ग को अपनी और मिलाने बना। पर बन् के उत्तराधिकारी दु ने इस कार्य को अपने हाथ में लिया और पाल् सम्राट चड शिन् के विकल् विहोह किया और सम्राट को हराया। सम्राट चड शिन् ने आग में कृद कर आत्म-हत्या कर सी । दु राजगदी पर बैठा और उसका वंश चीनी हतिहास में चड राजवंश (ई० पू० ११२२—२४७ई०) के नाम से मसिस हुआ।

१०. क्षारू ति—पीक्षा सम्नार्—प्राग्ऐतिहासिक काल का । इनका समय १० प्० २६६७—२१६७ माना जातां है।

शाव् च—चीन का एक दार्शनिक जो सम्राट् और शासन को
 तुराइयों की जद मानता था। इनका समय ई० प्० की जुडवीं शदी है।

१२. लिए च एक पुस्तक का नाम है और इसके लेखक का नाम भी छि खिए च ( खिए यू खड ) था। ये एक दार्शनिक थे। कहा जाता है कि ये चड राजवंश (ई'०ए०११२२—२४७) के समय में हुए थे पर यह अभी तक निश्चय नहीं हुआ है। इनकी किताब मनोराज्य (Utopia) है।

१६ जिए च ने करपना की कि हवा शु (किएपत जाति ) जनता बिना शासंक के प्रांकृतिक श्रवस्था में रहती थी।

१४ और १४. ये दोनों फ्रांस के दार्शनिक थे।

१४. देखिए 'राष्ट्रीयता का सिद्धान्त' के तीसरे व्याक्यान का नोट नं १

समाजवाद है। समाजवाद दूसरे देशो में श्रमी भी बहस का ही विषय है। इसका कहीं भी श्रच्छी तरह प्रयोग नहीं हुश्रा है। लेकिन हुए शिउ-छुश्रान् १६ के समय चीन में इसका प्रयोग हुश्रा था। उनकी श्रार्थिक प्रणाली वास्तविक समाजवादी प्रणाली थी केवल सिद्धान्त नहीं थी।

यूरोप चीन से राजनीतिक दर्शन में नहीं बल्कि भौतिक सम्यता में ऋधिक बढ़ा हुआ है। युरोप में भौतिक सभ्यता प्रगति के साथ रोजमरें की चीजे जैसे कपडा, घर, खाना, यातायात के साधन ऋादि श्रात्यधिक सुलभ श्रीर समय को बचाने वाली हो गई हैं श्रीर युद्ध के हथियार, जैसे जहरीली गैस श्रीर उसी प्रकार की चीजे श्रत्यन्त ही पूर्ण श्रीर भयानक हो गये हैं। विज्ञान की उन्नति के बाद ही ये सभी आविष्कार और हथियार बने हैं। सत्रहवीं श्रोर श्राठारहवीं शताब्दी के बाद जब बैकन, न्यटन श्रीर दूसरे बड़े-बड़े विद्वानो ने सभी चीज़ो के निरीच् ण, प्रयोग श्रीर श्रनुसन्धान करने की वकालत की तब इस विज्ञान की उत्पति हुई। इसलिये हम जब यूरोप की वैज्ञानिक प्रगति ऋौर यूरोपीय भौतिक सभ्यता की उन्नति के सम्बन्ध में कुछ कहते हैं तब हम एक ऐसी चीज के बारे में चर्चा करते हैं जिसका इतिहास केवल दो सौ वर्ष पुराना है। कई सौ वर्ष पहिले यूरोप चीन के साथ अपनी तुलना नहीं कर सकता था। इसलिए अगर इस युरोप से कुछ सीखना चाहते हैं तो हमें विज्ञान की शिक्षा लेनी होगी, जिसका हमे स्त्रभाव है। राजनीतिक दर्शन की शिद्धा हमें नहीं लेनी है। यूरोप के लोग अभी भी चीन की श्रोर राजनीतिक दर्शन के श्राधारभूत सिद्धान्तों के लिए देखा करते हैं। श्राप सभी जानते हैं कि इन दिनो बड़े बड़े विद्वान् जर्मनी मे पाए जाते है। लेकिन जर्मन विद्वान चीनी दर्शन का श्रीर यहाँ तक कि भारत के बौद्ध सिद्धान्तों का अपने अपूर्ण वैज्ञानिक ज्ञान को पूर्ण करने के लिए अध्ययन करते हैं। यूरोप में विश्वबन्धुत्व का सिद्धान्त ऋभी इसी पीढ़ी में फूला-फला है लेकिन चीन में दो हज़ार वर्ष पहिले ही इसकी चर्चा हो चुकी है। यरोप के लोग हमारी प्राचीन सभ्यता से अभी तक परिचित नहीं हो सके हैं लेकिन इमारी जाति के बहुतो ने राजनीतिक विश्व सम्यता (Political world civilization) पर अपने विचार प्रकट किए हैं। श्रीर जहाँ तक अन्त-र्राष्ट्रीय नैतिकता की बात है इमारे चालीस करोड लोग विश्व-शान्ति के सिद्धान्त को अपनाए हुए हैं। लेकिन राष्ट्रीयता की भावना खो जाने के कारण इमारी प्राचीन सभ्यता और नैतिकता अभी प्रकाश में नहीं आ सकी है और अब तो उनका पतन भी हो रहा है।

विश्वबन्धुत्व जिसके बारे में यूरीप के लोग इन दिनो चर्चा कर रहे हैं, वास्तव में शक्ति द्वारा अनुमोदित विना न्याय का भिद्धान्त है। 'जिसकी लाठी उसकी भैस' वाली कहावत का मतलब यह है कि अपने स्वार्थ के लिए लड़ना ही न्याय है। लेकिन चीनी मस्तिष्क ने युद्ध के द्वारा स्वार्थ-साधन को न्यायपूर्ण नहीं माना है। वह त्राक्रमक लडाई को वर्बरता सममता है। नैतिकता ही विश्वबन्धत्व का असली तथ्य है। किस आधार पर इसकी हम रह्या कर सकते हैं और इस तथा का निर्माण कर सकते हैं ? राष्ट्रीयता के ऊपर। रूस के पन्द्रह करोड आदमी ही यूरोप के विश्वबन्धुत्व के श्राधार हैं, श्रौर चीन के चालीस करोड लोग एशिया के विश्वबन्धत्व के। जैसे कि विस्तार के लिए एक आधार का होना जरूरी है उसी तरह विश्व-बन्धुत्व की बात करने के पहिले हमें राष्ट्रीयता की बात करना आवश्यक है। 'जो ससार को शात रखना चाहता है वह पहता स्रपने राज में शाति स्थापित करे।' पहले हम अपनी खोई हुई राष्ट्रीयता को पुनर्जी वित करे और उसे अधिक मन्यता के साथ चमकने दे तभी हम अन्तर्राष्ट्रीयता की चर्चा करने के योग्य साजित होगे।

## पाँचवाँ व्याख्यान

श्राज मेरे व्याख्यान का विषय यह है कि हम राष्ट्रीयता को पुनर्जी वित करने के लिए कौन सा रास्ता श्रपनावें ? मेरे पहले के व्याख्यानां से श्राप सबों को ज्ञात हो गया होगा कि चीन के वर्त मान पतन का कारण राष्ट्रीयता का नष्ट हो जाना है। दौ सौ वधों से भी श्रधिक हुए जबकि दूसरी जातियों ने हमें गुलाम बनाया श्रीर हम तब से विदेशियों द्वारा शासित होते रहे हैं। पहिले हम मांचू जाति के ही गुलाम थे लेकिन श्रब सभी राष्ट्रों के गुलाम हैं श्रीर पहिले से कहीं श्रधिक जिल्लत उठा रहे हैं। श्रगर हम इसी तरह से चलते रहे श्रीर खोई हुई राष्ट्रीयता को पाने के लिए कोई उपाय नहीं निकाल सके तो चीनी राष्ट्र तो समाप्त हो ही जाएगा, सम्भवतः चीनी जाति भी लुप्त हो जाएगी। इसलिये श्रगर हम चीन को बचाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको श्रपनी राष्ट्रीयता को पुनर्जी वित करने का कुछ उपाय जरूर करना होगा।

**ब्राज** में ब्रापको दो रास्ते बताऊँगा जिनसे हमारी खोई हुई राष्ट्रीयता पुनः लौट सकती है। पहला रास्ता चालीस करोड़ आदिमियों को जगाकर यह दिखलाना है कि आज उनकी क्या स्थिति है। हम उस संकट काल में हैं जबिक हमें दःख तकलीफ को दूर कर सुख की खोज करनी है, मृत्यु से बचकर जीवन प्राप्त करना है। पहले हम अच्छी तरह देख लें और तब काम में जुट पड़े। सज्जनो । अगर आप जानना चाहते हैं कि 'समभना कितना कठिन पहले नहीं जाना कि उसका पतन हो रहा है इसलिए वह नए हुआ। अगर वह पहिले ही इसे देखे हए होता तो नष्ट नहीं होता। प्राचीन कहावत है-'बाहरी शत्र ऋौर बाहरी खतरे के बिना राष्ट्र नष्ट हो जाया करते हैं' ऋौर 'बहुत आपदायें राष्ट्र को पुनजी वित कर देती है।' यह कथन अज्ञरशः मनो-वैज्ञानिक सत्य है। उदाहरण के लिए विदेशी शत्र श्रीर खतरे को लीजिए। श्चगर कोई राष्ट्र समक्तता है कि उसे बाहरी खतरा नहीं है, वह एकदम सुरिचत है, वह संसार में सबसे ऋधिक शक्तिशाली राष्ट्र है और उसके ऊपर विदेशी लोग हमला करने का साहस नहीं करेंगे इसलिये बचाव का प्रबन्ध करना श्रनावश्यक है, तो वह राष्ट्र निश्चय ही गिर जायगा। 'बहुत श्रापदाएँ राष्ट्र को पुनजी वित कर देती हैं' यह इसीलिए ठीक है कि जैसे ही हम सममेंगे कि ये श्रापदाएँ क्या चीज़ हैं तो वीरतापूर्ण कार्य करने के लिए हमारी सारी शक्ति उमड पड़ेगी। यह भी एक मनौवैज्ञानिक सत्य है। मैंने श्रपने प्रथम चार व्याख्यानों में जिस स्थिति का वर्णन किया है श्रगर वह ठीक है तो खोई हुई राष्ट्रीयता कैसे मिलेगी, इसको जानने के पहिले श्रपनी भयंकर परिस्थिति श्रौर संकट-काल को स्पष्टरूप से ध्यान में रख लेना होगा। श्रगर स्थिति को विना सममे हमने राष्ट्रीयता लाने की कोशिश की तो हमारी सब श्राशा सब दिना के लिए धूल में मिल जाएगी श्रोर चीनी जनता जल्द ही नष्ट हो जाएगी।

मेरे पहिले के व्याख्यानों में से उन बातों को लीजिए कि वे कौन-कौन सी आपदाएँ हैं जो हमारे लिए भय के कारण हैं और वे किस-किस तरफ से श्राती हैं १ वे त्रापदाएँ वडे राष्ट्रों की स्रोर से स्राती हैं स्रौर वे हैं राजनीतिक प्रमुत्व, ऋार्थिक नियंत्रण ऋौर शक्तिशाली राष्ट्रो में तीवता के साथ जनसंख्या का बढना । ये तीनों त्रापदाएँ हमारे सिर पर पहिले से ही हैं त्रीर हम बहुत ही भयंकर स्थिति में हैं। राजनीतिक प्रभुत्व द्वारा राष्ट्र को समाप्त करने वाली पहली त्रापदा किसी भी दिन हमारे ऊपर त्रा सकती है। शक्तिशाली राष्ट्रों के राजनीतिक प्रभुत्व के नीचे दबा हुआ चीन किसी भी चएा ट्रकडे-टकडे हो सकता है। इम निश्चय के साथ यह भी नहीं कह सकते कि दूसरे सुबह का सूर्य उगना इम देख सकेंगे या नहीं ? दो तरीकों से राजनीतिक प्रमुख किसी राष्ट्र को नष्ट कर सकता है-वैनिक शक्ति द्वारा त्रीर कूटनीति से। सैनिक शक्ति किस प्रकार राष्ट्र को नष्ट करती है यह जानने के लिए जरा इतिहास की स्रोर नजर दौड़ाइए। याइमन् भें हुई एक ही लडाई में चीन का सुड़ राजवश मंगोलो द्वारा समाप्त कर दिया गया। याड च्वो की लडाई में मिङ्राजवंश का पतन हो गया। विदेशी इतिहास में नेपोलियन प्रथम के साम्राज्य को वाटरलू की लड़ाई ने समाप्त कर दिया। नेपोलियन त्तीय का साम्राज्य सेंडान की लंडाई में चला गया। अगर एक ही लंडाई में किसी राष्ट्र का पतन हो सकता है तो चीन को अपने जीवन का खतरा प्रतिदिन है क्योंकि इमारी फोज, इमारी नौसेना ऋोर युद्ध के प्रधान नाके इस हालत में नहीं हैं

१. यह स्थान केयटन के पास है। यहाँ मिल् भीर मंगोल के बीस सन् १२७६ ई० में लगाई हुई थी।

२. यह नयाक्षु प्रान्त में है। यहाँ सन् १६४४ ई० में बबाई हुई थी।

कि वे देश की रच्चा कर सके । श्रीर विदेशी फीज़ किसी भी समय देश में घुस कर हम पर विजय प्राप्त कर सकती है ।

सबसे नजदीक का राष्ट्र जो इमको समाप्त कर सकता है जापान है। शांति के समय उसके पास दस लाख तैयार सेना रहती है जो मैदान में किसी समय लड़ सकती है श्रीर युद्ध के समय तो उसकी सख्या तीस लाख तक हो सकती है। उसकी नौसेना भी बहुत शक्तिशाली है जो ग्रेटब्रिटेन श्रीर संयुक्त-राष्ट्र श्रमेरिका की नौसेना से मुकाबिला कर सकती है। वाशिगटन सम्मेलन ने उसके जहाजी बेड़े के लिए तीन लाख टन की मात्रा निर्धारित कर दी है। जापान की नौसेना के ग्रंग जैसे जंगी जहाज ( क्र जर ), पनखूब्बी (सबमेरिन) श्रीर विध्वंसक ( डिस्ट्रायर ) श्रादि बहुत ही सुदृढ़ बने हुए हैं श्रीर उनकी लंडने की शक्ति भी ऋसीम है। उदाहरण के लिए देखिए जबकि हाल में ही जापान ने दो विध्वंसक पाइ-श्रो-थान भेजे थे तो उनसे मुकाबिला करने के लिए चीन के पास वैसा एक भी जहाज नहीं था। जापान के पास इस प्रकार के एक सौ से भी अधिक विध्वसक हैं। अगर जापान इन विध्वंसको को लेकर हमसे लड़ने के लिए आए तो वह हमारी रचा-शक्ति को तरत ही तोडकर इस पर भारी चोट कर सकता है। फिर, इसारे यहाँ के समुद्र किनारे के युद्ध के प्रधान-प्रधान नाकों पर सुरुवा के लिए मजबूत किलाबन्दी भी नहीं है। इस प्रकार हमारा पूर्वी पडोसी जापान के पास फीज श्रीर नौसेना दोनों ही है और एक ही चएा में सीधे हम पर धावा बोल सकता है। वह इम पर श्रभी चोट नहीं कर रहा है क्योंकि शायद उपयुक्त मौका श्रव तक उसे नहीं मिला है। लेकिन अगर वह चढाई कर दे तो किसी दिन भी चीन को समाप्त कर सकता है। चीन पर चढाई करने के लिए जिस दिन से जापान सैनिक तैयारी प्रारम्भ करेगा उस दिन से चढाई करने के दिन तक की अवधि दस दिन से अधिक न होगी। इसलिए अगर चीन जापान से अपना संबंध तोड ले तो वह दस दिनों के अन्दर ही चीन को समाप्त कर सकता है।

जापान के बाद प्रशान्त महासागर के पूर्वी तट पर महान् शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका है। उसके पास पहिले जापान से तीन गुनी अधिक नौसेना थी लेकिन वाशिंगटन सम्मेलन के फलस्वरूप उसकी नौसेना शक्ति भी घटाकर पाँच लाख टन निर्धारित कर दी गई है। नये प्रकार के जहाज जैसे पनहुब्बी

३. यह स्थान केयटन के पास है।

श्रीर विश्वंसक श्रादि उसके पास जापान से भी श्रधिक हैं। जहाँ तक सैनिक शिक्षा का सबध है वह संयुक्त राष्ट्र में सभी के लिए सुलम है। पारम्मिक शिक्षा श्रमिवार्य है। देश की हर लड़की-लड़के को पाठशाला जाना पड़ता है श्रीर बहुत से श्रादमियों को हाई स्कूल श्रीर कालेज तक की शिक्षा मिली हुई है। हाई स्कूलों श्रीर कालेजों में वहाँ के हर नागरिक को सैनिक शिक्षा मिलती है जिससे सरकार किसी भी समय फौज में श्रमिनत सैनिक भती कर सकती है। जब संयुक्त राष्ट्र श्रमेरिका युद्ध में सम्मिलत हुश्रा तो वह एक वर्ष से कम समय के श्रन्दर ही बीस लाख सैनिक भेजने में समर्थ हो सका। इस प्रकार यद्यपि श्रमेरिका की स्थायी सेना छोटी है लेकिन उसकी (श्रमेरिका) सैनिक क्षमता श्रद्धत है। थोड़े ही समय में लाखो सैनिक युद्ध मैदान में उतारे जा सकते हैं। श्रगर चीन श्रौर संयुक्त राष्ट्र श्रमेरिका के बीच का राजनीतिक सम्बन्ध टूट जाय तो श्रमेरिका एक महीने के श्रन्दर चीन पर चढ़ाई करने लिए पूर्ण सङ्गठित हो सकता है। इस प्रकार श्रमेरिका सम्बन्ध टूटने के एक महीने के श्रन्दर ही चीन को समाप्त कर सकता है।

सयुक्तराष्ट्र श्रमेरिका से पूर्व की श्रोर यूरोप महादेश पर नजर दौडाने से अटलाटिक महासागर में ब्रिटिश द्वीपपुंज देखने में आता है। एक समय इगलैएड समुद्र का मालिक कहलाता था जबकि संसार में उसकी नौसेना सब से मजबत थी। लेकिन वाशिंगटन सम्मेलन ने उसकी भी नौसेना शक्ति को घटा कर पाँच लाख टन कर दिया है। साधारण जड़ी जहाज, विध्वसक श्रीर पनडुव्त्रियाँ तो उसके पास सयुक्त राष्ट्र श्रमेरिका से भी श्रधिक हैं। चीन से इंगलैएड की यात्रा चालीस या पचास दिनों की है श्रीर चीन में तो ब्रिटेन के बने-बनाए मोर्चे हें-जैसे हाङ काङ जिसे वह कई दशाव्दियों से तैयार करता रहा है। हाङ्काङ् केवल एक छोटा-सा स्थान है लेकिन उसका व्यापार बडा ही समृद्ध है और अपनी प्राकृतिक स्थिति के कारण वह चीन के सभी दिवाणी प्रान्तो पर फौलादी पंजा गडा सकता है। सैनिक वहाँ क्रवायद करते हए नजर त्राते हैं त्रौर जहाजी सैनिकां का वहाँ त्रड्डा है। यद्यपि हाड काङ स्थित फीज श्रीर नौसेना की चढाई हमको तुरत नहीं समाप्त कर सकती है परन्त हमारे पास उन्हें रोकने के लिए कोई शक्ति नहीं है। हाङ्काङ् के त्रलावे नजदीक ही भारतवर्प ऋौर ऋस्ट्रे लिया हैं श्रौर श्रगर इन उपनिवेशो में स्थित जल-थल सेना भी काम में लाई जाय तब तो ब्रिटिश लोगों के लिए चढाई की तैयार करने के दिन से चीन पर विजय करने तक दो मास से ऋधिक नही लगेगे।

इसलिए अगर इगलैग्ड और चीन अपना संबंध तोडता है तो हद से हद दो महीने के अन्दर इगलैग्ड चीन को समाप्त कर देगा।

यूरोप में फ्रांस की स्रोर देखिए। वह इन दिनों सबसे स्रिधिक शक्तिशाली है स्रीर उसकी सेना ससार में सबसे मजबूत है। उसके पास दो-तीन हजार हवाई जहाज है जो जरूरत पड़ने के समय वढ़ाये भी जा सकते है। फ्रांसीसियों का भी चोन के बहुत पास स्रन्नाम में स्रिपना स्रुह्धा है स्रोर स्रन्नाम से उन्होंने सीधे चीन के यून्नान् प्रान्त की राजधानी तक रेलवे लाइन विछाई है। स्रार चीन फ्रांसीसियां सम्बन्ध तोड़ ले तो फ्रांस को फीज चालीस या पचास दिनां के स्रन्दर चीन पर चढ़ाई कर सकती है। इस प्रकार इंग्लैंसड की तरह फास भी दो महीनों के स्रन्दर चीन को समाप्त कर सकता है।

इसका ऋर्थ यह होता है कि शक्तिशाली राष्ट्रों में से कोई भी ऐसा नहीं है जो सैनिक शक्ति से चीन को छिन्न-भिन्न न कर सके। तो क्यों फिर ऋब तक चीन बचा हुन्रा है ? यह अपनी बचाव करने की शक्ति के कारण नही बल्कि केवल इसलिए बचा हुआ है कि सभी शक्तियाँ चीन का शोपए करना चाइती हैं। सब के सब सावधानीपूर्वक मौका देख रहे हैं। चीन-स्थित विभिन्न राष्ट्रां की ताकत शक्ति-सन्तलन का काम कर रही है। जिसके कारण चीन अब तक बचा हुआ है। चीन में कुछ लोग ऐसे हैं जो मूर्ल ता और अत्यक्तिपूर्ण बातो की आशा बाँधा करते हैं। उनका कहना है कि शक्ति-शाली राष्ट्र चीन के प्रश्न को लेकर अब आपस में ही ईव्यील हैं इसिलए शक्ति-सन्तुलन बराबर बना ही रहेगा तथा वे त्रापस में सगठित नही हो सकेंगे। इसलिए जब तक यह स्थिति बनी रहती है चीन को अपनी रचा के मामले को लेकर माथापची नहीं करना चाहिए क्योंकि वह (चीन) नष्ट नहीं होगा । अपने की अपेक्षा दूसरों पर इस प्रकार निम र रहना क्या 'ब्राकाश की ब्रोर टकटकी लगाकर भाग्य टटोलना' नहीं है ? चूँ कि इस प्रकार की भविष्यवाणी पर विश्वास नहीं किया जा सकता इसलिए ऐसी मुख तापूर्ण आशा रखने से हमें अन्त में कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। शक्ति-शाली राष्ट्र श्रभी भी चीन को कुचलना चाहते हैं। लेकिन वे सोचते हैं कि सैनिक शक्ति का प्रयोग चीन के प्रश्न को पुन: हाल के य्रोपीय युद्ध के समान दुसरे महायुद्ध का रूप न दे दे। जिससे नतीजा यह होगा कि हर तरफ की हार श्रीर हानि उठानी पड़ेगी श्रीर श्रन्त में किसी को विशेप लाम भी नहीं होगा। विदेशी राजनीतिज्ञ इस वात को स्पष्ट देखते हैं श्रीर इसलिए ही वे सैनिक शक्ति का प्रयोग चीन के प्रति नहीं करते हैं। क्योंकि ऐसा करने से शक्तिशाली राष्ट्रो के बीच पुनः युद्ध होना स्रिनवार्य हो जायगा। इस पर मी स्रागर वे अपने स्रिधिकार स्रोर सुविधास्रों के सन्तुलन पर स्रापसी कलह को न होने दे तो भी चीन पर शासन करने की समस्या मुठभेड़ लाए बिना नहीं रह सकती। चूँ कि वह स्रिनवार्य मुठभेड उनके लिए बहुत नुकसान-देह होगी जिसे शक्तिशाली राष्ट्र अच्छी तरह स्रानुभव करते हैं, स्रतएव वे युद्ध के स्रस्त-शस्त्र नियंत्रण की बात कर रहे हैं। जापान की नौसेना शक्ति तीन लाख टन तक सीमित कर दी गई है तथा इगलैयड स्रोर सयुक्त-राष्ट्र स्रमेरिका की पाँच लाख टन तक। यह सम्मेलन (वाशिगटन मं) स्रस्त-शस्त्र पर नियत्रण करने के लिए ही हुआ था। लेकिन वास्तव में वहाँ चीन के प्रश्न पर भी विचार हुआ। चीन में स्रधिकार स्रौर सुविधास्रों को लेकर शक्तिशाली राष्ट्र किस प्रकार स्रापसी मुठभेड से स्रपने को बचा सकते हैं ?

जैसा कि मैने अभी कहा है, राजा को समाप्त करने के लिए राजनीतिक शक्तियां द्वारा दो तरीके काम में लाए जाते हैं-पहला सैनिक शक्ति श्रीर दूसरा कूटनीति । सैनिक शक्ति का अर्थ बन्द्क और तीप का व्यवहार करना हें जिसे रोकने का हमको कुछ-कुछ ज्ञान है। लिकन कूटनीति का अर्थ कागज त्रार कलम द्वारा चीन को समाप्त करना है। इसका प्रतिकार कैसे करना चाहिए यह इमने नहीं सीखा है। यद्यपि चीन ने वाशिंगटन सम्मेलन मं अपना प्रतिनिधि मेजा था अप्रौर यद्यपि ऊपरी तौर से कहा गया था कि चीन के सबध में जो प्रस्ताव पास हुए हैं वे उसी के फायदे के लिए हैं तथापि सम्मेलन समाप्त होने के कुछ ही दिनों बाद सभी विदेशी राष्ट्रों के समाचार-पत्रों में चीन के अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण की चर्चा होने लगी। यह निश्चित है कि यह चर्चा प्रतिदिन बढ़ती ही जाएगी। शक्तिशाली राष्ट्रां के केन्द्रित विचार (Concentrated thinking) चीन को उखाइ फेंकने के लिए जरूर कोई न कोई उपाय निकालेगा ही। इसके बाद उनको (शक्तिशाली राष्ट्रां को) अपनी फौज या जहाज भेजने की ज़रूरत नहीं पड़गी। केवल कागज श्रीर कलम तथा श्रापसी सन्तोषजनक सममौता ही हमको बर्वाद कर देगा। सिर्फ यही आवश्यक है कि विभिन्न राष्ट्रों के कुटनीतिज्ञ एक जगह मिले च्रौर अपने इस्ताच्चर कर दे। एक दिन का सममोते पर इस्ताच्चर करना ऋौर एक दिन की सम्मिलित राजनीतिक कार्रवाई चीन को समाप्त कर देगी। ऐसी घटना बेनजीर नहीं है। रूस, जर्मन श्रीर श्रास्ट्रिया द्वारा पोलैगड के श्रग-विच्छेद की घटना एक दिन की सलाह श्रीर समसौते का फल था। इसलिए चीन भी ग्रेटब्रिटेन, फ्रास,

सयुक्तराष्ट्र अमेरिका, जापान अगैर दूसरी शक्तियों के एक दिन की सम्मिलित राय के फलस्वरूप नष्ट हो सकता है। राजनीतिक शक्तियों पर, जो राष्ट्र को नष्ट भ्रष्ट कर देती हैं, गौर करने से पता चलता है कि चीन इन दिनो अत्यत ही भयकर स्थिति में है।

दूसरी श्रापदा विदेशी श्रार्थिक नियत्रण है जो चीन की बुरी हालत किए हुए है। इसके विषय में में पहिले ही कह चुका हूँ। हर वर्ष विदेशी लोग हमारा एक अरव बीस करोड डालर लूट लेते हैं और यह नुकसान दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। व्यापार का सन्तुलन दस वर्ष पहिले बीस करोड डालर था ऋब पचास करोड डालर है। प्रत्येक दस वर्षों में २५० फी सदी की बढ़ती के हिसाब से इस इर वर्ष तीन अरब डालर नुकसान उठाने लगेगे । इस रकम को अगर अपने चालीस करोड़ आदिमयों के बीच बाटे तो हर ब्रादमी पर साढ़े सात डालर सालाना पड़ता है। इसका अर्थ यह है कि चीन के लोगों में से हर को प्रतिवर्ष साढे सात डालर विदेशी राष्ट्रों को देना पड़ता है। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रत्येक ब्रादमी पर साढ़े सात डालर का कर लगा है। अगर हम अपनी बीस करोड स्त्री जाति की जन-संख्या को नई। गिने जो इस साढे सात डालर के लिए जिम्मेवार नहीं है तो यह स्पष्ट है कि हर पुरुष को अपना हिस्सा दो गुना कर देना पड़ेगा श्रीर तब पन्द्रह डालर सालाना हर पुरुष को देना पड़ेगा। फिर पुरुप में भी तो तीन वर्ग है-वृद्ध, बच्चे श्रौर उत्पादक वर्ग । इनमें पहिले दो हिस्सा तो लेते हैं पर कमाई नहीं करते । पहिले दो वर्गों से यह ब्राशा नहीं की जा सकती कि वे भी टैक्स का भार सहन करें। इसका ऋर्ष यह हुन्ना कि पन्द्रह डालर टैक्स देने वाले पुरुषो की सख्या मे दो तिहाई पुरुषो को कम कर देना चाहिए श्रीर तत्र युवक श्रीर प्रोढ वर्ग बच जाते हैं जो श्रीर सबों के बोम को ढोने के लिए उत्पादन करते हैं। इस वर्ग के हर आदमी को ४५ डालर सालाना कर विदेशी राष्ट्रो को देना पड़ेगा।

क्या त्राप इसे भयावनी स्थिति नहीं मानते हैं ? श्रीर यह हर श्रादमी पर जो कर है वह बढ़ता ही जाएगा, घटेगा नहीं। इसलिए जैसा कि में देखता हूँ श्रगर श्रव भी हम नहीं चेतते हैं बिलक उसी तरह से चलते रहते हैं जिस तरह चलते श्राये हैं तो यद्यपि विदेशी क्र्यनीतिज्ञ श्रपने कामों पर ध्यान न देकर सो भी जाएँ तथापि इमारा राष्ट्र दस वर्षों के श्रन्दर वर्षाद हो जाएगा। श्राज हमारी जनता गरीव है। इमारे साधन भी समाप्त हो गए हैं। परन्तु श्रव से दस वर्षों के श्रन्दर इमारी गरीवी कहाँ पहुँच जाएगी यह तो केवल श्रनुमान ही किया जा सकता है। जब इमारे कर्ज का बोक्ता श्राज

से ढाई गुना और श्रिधिक हो जाएगा, तो क्या श्राप सोचते हैं कि चीन जिदा रह सकेगा ?

यह हो सकता है कि यूरोपीय राष्ट्र यूरोपीय युद्ध के अनुभव के बाद लड़ाई और हिंसक कामो मे फिर प्रवृत्त नहीं होना चाहे और उत्ते जना के बदले शांति को तरजीह दें। तब तो हम शक्तिशाली राष्ट्रों के सैनिक नियंत्रण से बच सकते हैं। लेकिन इसी तरह हम कूटनीतिक चालां से नहीं बच सकते हैं। पर मान ले कि हम भाग्यवश इससे भी बच गए तो भी अर्केल आर्थिक नियंत्रण से ही हम समाप्त हो जाऍगे जो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है और हमारी जिन्दगी के रक्त को सोल रहा है।

इसके बाद भी एक तीसरी ऋाफत हमारे सिर पर है। गत सौ वर्षों से हमारी जनसंख्या मे वृद्धि नहीं हुई है श्रौर जब तक हम इसके बढाने का कोई उपाय नहीं करेंगे तो स्त्राने वाली शताब्दी में यह मुश्किल से ही बढ़ेगी। गत शताब्दी में संयुक्तराष्ट्र की जन-संख्या मे दस गुनी, रूस में चार गुनी, ब्रिटेन श्रीर जापान में तीन गुनी, जर्मनी में ढाई गुनी वृद्धि हुई है श्रीर फास में सब से कम वृद्धि होने पर भी वहाँ की जन-सख्या एक चौथाई बढी है। जबकि उनकी जन-संख्या प्रतिदिन बढती जाती है हमारी जहाँ की तहाँ स्थिर है और सबसे बुरी बात तो यह है कि वह कम होती जा रही है। अपने इतिहास की श्रोर ध्यान दीजिए, ज्यां-ज्यो हान् (चीन) नस्ल की जन-संख्या बढ़ती गई चीन के ब्रादिनिवासी म्याव्, याव्, लाव्, बुड् ब्रौर दूसरी नस्ले लुप्त होती गई । इसके विपरीत श्रगर उन नस्लो की जन-संख्या बढती श्रौर उसका दबाव इम पर पड़ता तो त्रासानी से यह देखा जा सकता था कि इम ही नष्ट हो गए होते । शक्तिशाली राष्ट्रों के राजनीतिक प्रमुख के नीचे चीन को सबह से संध्या तक भी अपनी स्थिति बनाए रखने की आशा नहीं है। विदेशी आर्थिक नियत्रण के मारे जैसा कि इसने अभी तुरते अन्दाज लगाया है, दस वर्ष के भीतर ही हमारा पतन हो जाएगा ख्रौर विदेशी राष्ट्रो की बढ़ती हुई जनसंख्या हुमारे भविष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है।

ये तीनो आपदाएँ हमारे िस पर पहिले से ही पहुँची हुई हैं। हम पहिले सही बातो को अच्छी तरह जान ले और अच्छी तरह यह भी समभ लें कि ये आपदाएं हमारे द्वार पर खडी हैं। हम इस बात को घर-घर फैला दें ताकि हर आदमी यह अनुभव करे कि हमारे राष्ट्र का पतन हमारे िलए कितना भयावह होगा और कितनी कठिनाई के साथ चीन सकट से निकल सकेगा जो उसे चारो आरे से घेरे हुए हैं। हम जब ये सब सही बाते अच्छी तरह समक्त लेंगे तब हम क्या करेंगे ? कहावत है—'निराश प्राणी श्रन्तिम बार भी लड़ता है।' जब हम देखें गे कि हमारे बचने की कोई श्राशा नहीं है तब हमें अपनी शक्ति जागृत कर मरने-जीने के संप्राम में शत्रु से लोहा लेना ही पड़ेगा। ये आपदाए हमारे सिर पर मंडरा रही हैं। क्या हम लोहा ले सकते हैं। लोहा लेने के योग्य होने के लिए हम इस बात को हृदयगम कर लें कि हमारी मृत्यु की घडी नजदीक है। अगर हम राष्ट्रीयता का प्रचार करना चाहते हैं तो अपने चालीस करोड़ लोगों को यह अच्छी तरह बता दें मृत्यु उनके शिर पर है और इस पर तब आकुल प्राणी निश्चय ही उठेगा और लड़ेगा। क्या मृत्यु के मुँह में पड़े हुए हम लड़ना चाहते हैं? सजजनो आपमें से अनेकों विद्यार्थी हैं, सैनिक हैं और राजनीतिश्च हैं और आप सभी दूरदशी हैं। आप चालीस करोड़ लोगों को यह साफ दिखा दीजिए कि हमारी नस्ल अत्यन्त खतरे में है। अगर हमारे चालीस करोड़ लोगों को वह साफ दिखा दीजिए कि हमारी नस्ल अत्यन्त खतरे में है। अगर हमारे चालीस करोड़ लोग खतरे को समक्त लेंगे तो अपनी राष्ट्रीयता को पुन: जीवित करना कठिन नहीं होगा।

विदेशी लोग बराबर कहते हैं कि चीन के लोग 'बिखरे बालू की परत' हैं। राष्ट्रीय भावना की हिए से देखा जाय तो यह कथन ठीक है। हमारे यहाँ कभी भी राष्ट्रीय ऐक्य नहीं हुआ। क्या और दूसरे तरह की एकता हमारे यहाँ है ? जैसा कि मैंने पहिले कहा है चीन में परिवार और कुल के ममुदाय अत्यंत संगठित हैं और चीन वालों में परिवार और कुल की भावना अत्यन्त ही ब़ब्दमूल हो गई है। उदाहरण के लिए देखिए:—जब दो अपरिचित चीनी सब्क पर मिलते हैं और आपस में बात करते हैं तो पहिले एक-दूसरे से 'विशिष्ट कुलनाम' और 'महान् नाम' पूछते हैं। अगर संयोग से वे दोनों एक ही कुल के निकल आते हैं तो आक्षर्यंजनक रूप से आपस में वे अत्यन्त ही घनिष्ट हो जाते हैं और एक दूसरे को अपने परिवार के चचा या भाई की नाई समक्तते हैं। अगर इस कीमती भावना का विस्तार किया जाय तो

४. चीन में अक्सर नाम तीन शब्द के होते हैं। पहला शब्द कुबा-नाम होता है और पिछले दोनों असबी नाम। चीनी लोग नम्नता के लिए तो प्रसिद्ध ही हैं। वे जब आपस में एक-दूसरे से मिलते हैं (जिनमें जान-पहचान नहीं है) तो पहिले कुबा-नाम पूछते हैं। पर सीधे यह नहीं कि आपका कुबानाम क्या हैं बिक पूछते हैं' 'आपका विशिष्ट कुबा-नाम (कुइ शिक्)' और जब नाम पूछते हैं तो 'महानू नाम (ना-मिक्)।'

हम कुलवाद को विकित कर उसे राष्ट्रीयता के रूप में ला सकते हैं। अगर हम खोई हुई अपनी राष्ट्रीयता को लौटाना चाहते हैं तो हमें किसी प्रकार का समुदाय संगठन (group unity), बड़े समुदाय का सगठन (large group unity) चाहिए ही। बड़े समुदाय के सगठन करने का सबसे सहल और अञ्झा रास्ता यह है कि उसका आधार छोटे-छोटे समुदाय सगठन पर हो। चीन में ये छोटे-छोटे समुदाय कुल और परिवार के हैं। चीन के लोगों में 'जन्म-स्थान' के प्रति आदर की भावना भी बद्धमूल है। इसलिए एक प्रान्त या एक बस्ती के रहनेवालो का सगठन करना बहत आसान है।

जैसा कि मै श्रनुभव करता हूँ अगर हम इन दो श्रन्छी मावनात्रों को श्राधार मान लें तो सम्पूर्ण देश की जनता का संगठन करना श्रासान हो जाएगा। लेकिन इच्छित उद्देश्य तक पहुँचने के लिए सब का सहयोग ब्रात्यन्त जरूरी है। अगर हम यह सम्बन्ध स्थापित कर ले तो अन्य देशों की अपेना चीन के लिए राष्ट्रीयता प्राप्त करना आभान है। पश्चिम में व्यक्ति ही इकाई है तथा माता-पिता श्रौर सन्तान, भाई-बहिन, स्त्री-पुरुष श्रादि के श्रिधिकार सम्बन्धी कानून का उद्देश्य व्यक्ति की रत्ना करना है। मुकदमी में पारिवारिक हालतें नहीं पूछी जाती हैं, केवल व्यक्ति के आचार-विचार पर ध्यान दिया जाता है। व्यक्ति ही राज का श्रग बन जाता है (The Individual expands immediately into the state) तथा राज और व्यक्ति के बीच कोई सामान्य श्रीर दृढ सामाजिक बन्धन नहीं है। इसलिए जनता को एक सूत्र में बाधकर एक राज के रूप में परिण्त करना चीन में जितना त्रासान है उतना विदेशी राष्ट्रों में नहीं। क्योंकि चीन में परिवार श्रीर व्यक्ति दोनों पर जोर दिया जाता है: परिवार के मुखिया से हर बात में सलाह लेनी होती है। इस प्रथा को कोई तो पसन्ट करते हैं श्रीर कोई इसकी ब्रालोचना करते हैं। लेकिन में सोचता हूँ कि चीन की जनता श्रीर राज के बीच के सरबन्ध में, पहिले परिवार के प्रति मक्ति होनी चाहिए, तन कल के प्रति और अन्त में राष्ट्र के प्रति । इस प्रकार से उत्तरीत्तर विकसित होने वाली प्रणाली सुन्यवस्थित श्रीर सुनियत्रित होगी श्रीर इस प्रकार के छोटे और उड़े सामाजिक सगठना मे जो सम्बन्ध होगा वह वास्तविक सम्बन्ध होगा। ग्रागर हम कुल को सामाजिक इकाई मान ले ग्रीर उसके मीतरी सगठन में सुधार कर सत्र इकाइयों को मिजाकर एक राज का निर्माण करे तो स्वभावतः विदेशी लोगों की अपेदा जो व्यक्ति को इकाई मानते हैं. हमारा काम ऋत्यन्त सहज होगा। जहाँ हर व्यक्ति एक इकाई है वहाँ एक

देश में कम से कम करोड़ो इकाइयाँ होगी; जैसे चीन में चालीस करोड़ हो सकती हैं। श्रीर इतनी श्रलग-श्रलग इकाइयों को एक सूत्र में गूँथना निश्चय ही बहुत कठिन काम है।

पर मान लीजिए कि हमने कुल को इकाई बना ली तो यह तो जानी हुई बात है कि चीन में केवल एक सौ कुलनाम हैं। एक ही कुल के विभिन्न पुरखों को समय-समय पर खास-खास इन्ज़त बख्शी गई थी श्रीर इस प्रकार कुलो की संख्या बढ गई है तथापि इस समय चार सौ से श्रिधिक कुल चीन में नहीं हैं। कुल के सभी आदमी एक गोत्र के होते हैं। हर परिवार बराबर अपनी वशावली में हेर-फेर करता रहता है और अपने पूर्वज को सैकड़ों पीढी पीछे बहुत अतीत का बताता है। पूर्वजों के नाम अक्सर बदल दिए जाते थे श्रीर श्राज कोई भी मूल कुलनाम की खोज नहीं करता है। इस प्रकार पूर्वजों को बहुत प्राचीन मानने की प्रथा चीन में हजारों वर्षों से है श्रीर यह चीनी जनता के सामाजिक जीवन में बद्धमूल हो गई हैं। विदेशी लोग इस प्रथा को निरर्थक मानते हैं लेकिन 'पूर्वजो के प्रति ब्रादर की भावना श्रौर कुल के **ब्रादिमयों के प्रति दया की भावना' हजारों वर्षों से चीनी दिमाग में घुसी** हुई है। इसलिए चीनियों ने देश के पतन पर ध्यान नहीं दिया। उन्हें इस बात की फिक नहीं थी कि कौन उनका सम्राट है। वे केवल अपनाज-कर (Corn tax) देना जानते थे। लेकिन अगर उनके कुल के नाश की सभावना के विषय में कुछ कहा जाता था तो कुल-परम्परा के ट्रटने का भय उनके मन में घर कर लेता था अर्रीर उसे (कुल-परम्परा को) बचाने के लिए वे अपनी जान दे सकते थे। क्वाड तुङ् और फु-चिएन प्रान्तों में पहिले जो पारिवारिक कलह थे उनकी उत्पत्ति यो हुई थी कि किसी परिवार या परि-वार के एक सदस्य की इज्जत या धन पर दूसरे परिवार के किसी आदमी ने धक्का पहुँचाया था । अपने नाम की इज़्जत रखने के लिए परिवार के सदस्य अपने जीवन और धन के बलिदान करने की परवा नहीं करते हैं यद्यपि यह प्रथा बर्बरतापूर्ण जान पड़ती है परन्तु इसके कई गुरा सुरिचत रखने योग्य हैं। त्र्यनमान कीजिए कि इम उन्हें यह बता सकें कि वे विदेशियों द्वारा सताए जा रहे हैं तथा उनकी जाति जल्द ही समाप्त हो जाएगी श्रीर तब परिवार के बचने की भी कोई त्राशा नहीं रहेगी। चीन के त्रादिनिवासियों ने (म्यान्, याव् त्रादि) बहुत पहिले से ही ऋपनी वंश-परम्परा को तोड दिया है। ऋगर हम ऋपने कुलों को संगठित कर एक राष्ट्र नहीं बना लेते हैं जो दूसरे राष्ट्रों का मुकाबिला कर सके, तो किसी न किसी दिन म्यावू श्रीर यावू नस्लो की तरह हमारे पूर्वजों की संतान न रह जाएगी और न उनकी (पूर्वजों की) पूजा ही हो सकेगी।

हम सबसे पहिले इस कुल की आपसी कलह को विदेशी राष्ट्रों के विरुद्ध कलह के रूप में परिशात कर सकते है ख्रीर इस प्रकार देश मे होने वाले इन भयंकर क्ष्माड़ों को सदा के लिए नष्ट कर सकते हैं श्रीर कुल के नाश होने के डर को दिखाकर बहुत आसानी और शीव्रतापूर्वक अपनी जाति को सगठित कर एक शक्तिशाली राष्ट्र बना सकते हैं। हम कुल को ही छोटा-छोटा आधार मान ले और इसी आधार पर राष्ट्र-निर्माण का कार्य प्रारम्भ कर दें। अनुमान कीजिए कि चीन मे चार सौ कुल है। हमारा काम तो केवल चार सौ व्यक्तियों के साथ काम करने के समान होगा। हम पहिले हर परिवार के नाम के साथ जो वनी हुई मूल संस्था है उसी से प्रारम्भ करेंगे श्रीर कुल के नाम पर लोगो को सगठित करेंगे । पहिले यह काम अडोस-पडोस और कसबो में, फिर प्रान्त में अन्त में सारे देश में करेंगे जब तक कि हर परिवार के नाम पर बड़ा-बड़ा सगठित समराय न वन जायगा । उदाहरण के लिए देखिए:- 'चेन्' नामक कल नाम के सभी सदस्य अपने प्रारम्भिक सगठन को ही आधार मानकर पहिले अडोस-पड़ोस ब्रीर कसबों में ब्रीर फिर प्रान्त में रहने वाले अपने कल नाम के नभी सदस्यों को संगठित करे, तो में समक्तता हूँ के दो-तीन वर्षों के अन्दर ही चेम् कुल एक वडी जमात के रूप में संगठित हो जाएगा। जब हर कुल प्रकार के विस्तृत पैमाने पर संगठित हो जायगा तो हम उन कुलो को जिनका स्रापस में कुछ संबंध मिलाकर एक बड़ा समुदाय बना सकते है। हम हर समुदाय को अच्छी तरह बता देंगे कि हमारे ऊपर कितनी बड़ी आपदा है तथा हमारी मृत्य घडी नजदीक आती है। हम यह भी बता देगे कि अगर हम सभी मिल-कर एक राष्ट्रीय सगठन-प्रजातंत्र चीन-की स्थापना कर सके तो इस प्रकार के संगठन के होने पर हमे बाहरी शत्र त्र्यों से डरने का कोई कारण नहीं रह जायगा श्रौर श्रपने राज को पुनजी वित करने में हम श्रसमर्थ नहीं रह सकेंगे।

प्राचीन इतिहास में याव् के बारे में लिखा है—'उसने नौ सगोत्रा" को प्यार कर ब्रादर्श गुर्ण का प्रदर्शन किया था।' जब ये सगीत ब्रापस में मित्रता के साथ रहने लगे तो उसने (याव्) सौ परिवार के बीच शांति स्थापित की

४. नी सपोत्र के बारे में कई मत हैं। पर दो मत अधिक प्रचित्त और मान्य हैं। प्रथम — अपने से चार पुरत पहिले और चार पुरत पीछे कुल नी पुरत नी सगोत्र हैं। द्वितीय — १. नी पुरतों का अपना एक पोत्र २. नाना ३. नानी ४. मौसी के बाल-बच्चे ४. ससुर ६. सास ७. फूफा-फूफू के बाल-बच्चे ८. बारी - कुल नी सगोत्र।

थी। जब सौ परिवार शिच्चित हो गए तो उसने (याव्) बहुत से राजों का संगठन किया और तब काले बाल वाली नस्ल ने शांति युग में प्रवेश किया। उनके (याव्) शांतिमय शासन का कार्य परिवार से ही प्रारम्भ हुआ था। धीरे-धीरे वह सभी आदिमियों के बीच फैलता गया और अन्त में सभी छोटे-छोटे राज संगठित हो गए और काले बाल वाली नस्ल एकता के युग में आनन्द से रहने लगी। क्या उसने (याव्) हमारे सामने राज के पुनरुद्धार करने और शत्रुओं का विरोध करने के लिए एक उत्कृष्ट उदाहरण नहीं रखा है ? अगर हम चार सौ कुलों के बदले चालीस करोड व्यक्तिगत आदमी से काम प्रारम्भ करें तो हमको पता भी नहीं चलेगा कि इस 'बिखरे बालू की परत' को कहाँ से ठोस बनाने का काम शुरू किया जाय। जापान ने महान् यामातो जाति को निर्माण करने के लिए पहिले अपने सामतशाही राजो के स्वाथों का संगठन किया और जिन कारणों से जापान ने यह किया ठीक वे ही कारण हैं जिसकी वजह से मै चीनी जाति के निर्माण के लिए कुल के स्वाथों के सगठन का प्रचार कर रहा हूँ।

श्रगर हमारे सभी लोग जान जाएँ कि वे शोषित है तथा उस अवस्था पर श्रा पहुँचे हैं कि हमारा उबार होना श्रसंभव है श्रीर श्रगर हम सगठित होते हैं तो हमें पहिले विभिन्न कुलो को कुल समुदाय में श्रीर तब इन कुल समुदायों को महान राष्ट्रीय सघ में ज़रूर सगठित करना है। तभी हमारे पास कुछ कियात्मक उपाय हो सकते हैं जिनके द्वारा हम विदेशियों से मुकाबिला कर सकेंगे। जिस हालत में हम अभी हैं, हम विदेशिया से नहीं लंड सकते । क्योंकि हमारे पास संगठित समुदाय नहीं है । अगर संगठित समदाय हो जाय तो विरोध करना आसान हो जायगा। उदाहरण के लिए देखिए:--भारतवर्ष इस समय ब्रिटिश प्रमुत्व के अन्दर है और वहाँ का शासन पूर्णरूप से ब्रिटिश सरकार करती है। भारतीय जनता को राजनीतिक प्रमुत्व के विरोध करने का कोई उपाय नहीं है लेकिन गाधीजी के असहयोग की नीति द्वारा वे ऋार्थिक नियंत्रण का मुकाबिला कर रहे हैं। यह असहयोग क्या है १ भारतीय जनता विदेशियों को उनके ज़रूरत की चीजें उन्हें नहीं देगी और ब्रिटिश लोग जो चीज भारतीयीं को देना चाहेगे उन्हें वे नहीं लेंगे । उदाहरण के लिए लीजिए:--श्रॅगरेज मजद्र चाहते हैं तो भारत के लोग उनके लिए काम नहीं करेंगे, श्रॅगरेज भारतीयां को नाना प्रकार की वस्तर्ए देते हैं लेकिन भारतीय लोग विदेशी माल व्यवहार में नहीं लाएँगे बल्कि अपने देश की बनी चीज़े ही व्यवहार करेंगे। जब गांधीजी की योजना पहिले पहल प्रकाशित हुई तो ग्रॅगरेजों ने उसे निरर्थक समझ कर गांधी की श्रोर ध्यान नहीं दिया। लेकिन काफ़ी दिनों के बाद जब सम्पूर्ण भारत मे श्रमहयोग समितियाँ बनाने लगी तब ब्रिटेन के कारबार पर गहरा धक्का लगा। इसलिए ब्रिटेन ने गाधी को जेल में बन्द कर दिया। अगर हम भारत की असहयोग नीति के फलीभूत होने का कारण ढूँ हैं तो हमें पता चलेगा कि यह सम्पूर्ण देशवासियों की योग्यता थी कि वे उस योजना को व्यावहारिक रूप दे सके। अगर गुलाम देश भारत असहयोग को नीति को कार्यान्वित कर सकता है तो निश्चय ही चीन मे, जो अब तक समाप्त नहीं हुआ है, यहाँ की जनता यद्यपि वह दूसरे कामो को आसानी से नहीं कर सके तो निम्न बाते तो कर ही सकती है जैसे-विदेशियों के लिए नहीं काम करना, विदेशियों की दासता नहीं स्वीकार करना. या विदेशी तैयार माल व्यवहार में लाने से इन्कार करना, देशी चीजां को प्रोत्साहन देना, विदेशी बैंक-नोट नहीं स्वीकार करना, केवल चीन सरकार द्वारा चालू किया गया सिक्का व्यवहार करना श्रीर विदेशियों के साथ के श्रार्थिक सबध को तोड लेना श्रादि। जनसंख्या रूपी समस्या श्रासानी से इल हो जाएगी। चीन की जनसंख्या पहिले से ही सबसे बड़ी है श्रीर उसके पास (चीन के पास) साधन भी श्रपार हैं। इमारे भूतकाल के शोषण का कारण हमारे यहाँ की जनता की अज्ञानता है जो (जनता) 'जडता में पैदा होती है श्रीर स्वम में मरती है।' श्रगर भारत की नाई हमारे लोग भी असहयोग करने लगे और अगर कुल के आधार पर हम राष्ट्रीय एकता कायम कर सके, तो कोई बात नहीं चाहे विदेशी लोग किसी प्रकार का-रैनिक, श्रार्थिक या जनसंख्या सबंधी दबाव क्यो न लाएँ, इस निर्भय रहेगे। इसलिए चीन को तात्कालिक मृत्यु के मुख से बचाने के लिए सबसे मौलिक उपाय यह है कि इस पहिले एकता कायम करें। अगर तीन या चार सी कुल समुदाय राज के लिए संगठित हो जाएँगे तो हमारा रास्ता स्वयं निकल श्राएगा श्रीर तब कोई बात नहीं चाहे जिस राष्ट्र से हो हम मुकाबिला करने में समर्थ होगे।

विदेशी शक्तियों के विरोध करने के दो रास्ते हैं—पहला कियात्मक जैसे राष्ट्रीय भावना को जगाना, प्रजातत्र श्रीर जीविका की समस्याश्रों के हल का रास्ता ढूँढ्ना श्रीर शक्तिशाली राष्ट्रां से लोहा लेना। दूसरा निषेधात्मक है जैसे श्रमहयोग श्रीर निष्क्रिय विरोध, जिनसे विदेशी साम्राज्यवादी कार्रवाइयॉ कमजोर हो जाऍगी, राष्ट्रीय स्थिति सुरिच्चित रहेगी श्रीर राष्ट्र सत्यानाश से बच जाएगा।

फरवरी २२, १६२४ ई०

## छठवाँ व्याख्यान

सज्जनो । त्र्याज मेरे भाषण का विषय है-त्र्यपनी राष्ट्रीय स्थित को इम कैसे पुनर्सगठित कर सकते हैं ? इस प्रश्न के अध्यपन करने के लिए पिछले व्याख्यानो में जो कुछ कहा गया है उसे हमे नहीं भूलना चाहिए। वर्तमान समय में हमारी राष्ट्रीय स्थिति क्या है १ ब्राज के संसार में हमारी जाति और हमारे राष्ट्र का क्या स्थान है ? विचारको का एक दल का जिन्हे लोग पेगम्बर स्रोर उद्धारक कहते है, कहना है कि चीन की स्थिति स्रद्ध उपनि-वेश-मी है। लेकिन जैसा कि इस समस्या की छानवीन करते समय मैंने बताया है कि चीन ऋद उपनिवेश से भी कही ऋधिक गया गुजरा है। अन्नाम फास का उपनिवेश है श्रौर कोरिया जापान का। श्रगर चीन श्रद्ध उपनिवेश होता तो ब्रन्नाम ब्रौर कोरिया से, जो पूर्ण उपनिवेश हो चुके हैं, उसका स्थान थोड़ा ऊँचा होता। लेकिन सची बात तो यह है कि अन्नाम और कोरिया से हमारी स्थिति की कैसे तुलना की जा सकती है ? मेरे विचार से चीन पूर्ण उपनिवेश से एक सीढी ब्रौर नीचे हैं। इसलिए मैंने चीन के लिए एक नया नाम रखा है श्रीर बह है 'हाइपो। उपनिवेश' इस नाम की व्याख्या मैं भली भाति कर चुका हूँ इसलिए उसे स्नाज पुनः दोहराने की जरूरत नहीं सममता।

प्राचीन काल में चीन का स्थान संसार मे क्या था ? एक समय चीन अत्यन्त ही शक्तिशाली और सुसस्कृत राष्ट्र था । वह ससार का सर्व श्रेष्ठ राष्ट्र था और उसका स्थान वर्तमान समय के शक्तिशाली राष्ट्र ग्रेटब्रिटेन, सयुक्तराष्ट्र अमेरिका, फास और जापान से कही अधिक ऊँचा था । चूँ कि एक समय में चीन ही संसार का एकमात्र शक्तिशाली राष्ट्र था और हमारे पूर्वज इतने ऊँचे स्थान तक पहुँच गए थे इसलिए मैं कहता हूँ कि आज हमारा स्थान उपनिवेश-सा भी नहीं है । क्यो चीन एक समय उच्चता के उत्तु ग शिखर पर पहुँच गया और फिर क्यों एक ही बार दस हजार फीट नीचे गिर पड़ा । प्रधान कारण में आपको पहिले ही बता चुका हूँ:—चूँ कि हमने राष्ट्रीय भावना खो दी इसलिए हमारा राष्ट्र दिनो दिन गिरता गया । इसलिए अगर हम अपनी राष्ट्रीय भावना जगानी पड़ेगी । अगर हम अपनी राष्ट्रीय भावना

जगाना चाहते हैं तो हमें दो शर्ते पूरी करनी होंगी। पहली-हम इस बात को श्रच्छी तरह समम ले कि हमारी स्थिति श्राज श्रत्यन्त भयावह है श्रीर दूसरी, अपने खतरे को जानकर हम चीन के प्राचीन सामाजिक समुदाय-परिवार श्रीर कुल-को श्रव्छी तरह से काम मे लावें श्रीर उन्हें एक महान् राष्ट्र बनाने के लिए सगठित श्रीर मजबूत करे। जब ये काम पूरे हो जाएंगे श्रीर हमारे पास चालीस करोड की सम्मिलित शक्ति लडने के लिये हो जाएगी तो कोई परवाह की बात नहीं: चाहे हमारी स्थिति कितनी भी नीची क्यों न हो हम उसे जपर उठाने में समर्थ हांगे। इसलिए जानना और संगठित होना श्रपनी राष्ट्रीयता को पुनर्जी वित करने के लिए एकदम जरूरी है। जब श्राप सभी इन जरूरतो को समक्तने श्राये हैं तो सम्पूर्ण देश की चालीस करोड़ जनता के बीच इन्हें फैला दीजिए ताकि सब श्रादमी इसे श्रच्छी तरह समम लें ब्रौर तब हम अपनी खोई हुई राष्ट्रीय भावना की फिर से जागृत करने की स्रोर श्रयसर होंगे। हमारी पुरानी राष्ट्रीय भावना सोई हुई है। हम उसे पहिले जरूर जगा ले श्रीर तब हमारी राष्ट्रीयता में पुनः चेतना का संचार शुरू हो जाएगा। जब हमारी राष्ट्रोयता जाग्रत हो जाएगी तो हम एक कदम श्रौर श्रागे बढ़ा सकेंगे श्रीर तब राष्ट्रीय स्थिति के लौटाने के मसलो की छानबीन कर सकेगे।

चीन ने अपनी प्राचीन प्रतिज्ञा को केवल एक रास्ते से प्राप्त नहीं किया था। साधारणतः पहिले कोई भी राष्ट्र अपनी विशाल सैनिक शक्ति के कारण और तब सस्कृति की विभिन्न शाखाओं का विकास कर शक्तिशाली बनता है। लेकिन अगर कोई जाति या राष्ट्र अपनी स्थिति अच्चुण्ण बनाए रखना चाहती है तो उसके लिए नैतिकता एकदम जरूरी है। उच्च नैतिकता का विकास करके ही कोई राष्ट्र लम्बे समय तक और शान्ति के साथ रहने की आशा रख सकता है। प्राचीन समय में एशिया में मंगोल जाति से बढ़ कर कोई दूसरी शक्तिशाली जाति नहीं थी। पूर्व में इस जाति ने चीन पर आधिपत्य जमाया और पश्चिम में यूरोप को अपना दास बनाया। चीन अपने महान् उत्कर्ष के दिनों में भी कास्पियन सागर के पश्चिमी किनारे से आगे अपनी शक्ति नहीं ले जा सका था तथा मुश्किल से पूर्वी किनारे तक भी पहुँच सका था। इसलिए उसकी (चीन की) सीमा कभी भी यूरोप से नहीं जुड़ सकी थी। लेकिन मंगोल राजवंश के समय मंगोलो ने प्रायः सम्पूर्ण यूरोप को इडप लिया था। इस प्रकार चीन वाले अपने उत्कर्ष के समय जितने शक्तिशालो थे। मंगोल उनसे भी अधिक शक्तिशाली थे। फिर भी मगोल

राजकुल बहुत दिनो तक नही टिक सका । जबिक दूसरे राजकुल जो मंगोल से कम शक्तिशाली थे, बहुत दिनो तक बने रहे । इसका कारण इम मगोलां के चित्र-वल में पाते हैं जो श्रीर राजकुलां की श्रपेता हीन था । चूँकि चीन जाति का चित्र-वल दूसरी जातियों से कहीं ऊँचा था श्रीर यद्यपि मंगोलां ने षुङ्राजवश के समय चीन को दखल कर लिया था परन्तु बाद में वे चीनियों द्वारा श्रपने में धुला-मिला लिए गए श्रीर यद्यपि मांचुश्रों के हाथ मिड राजवंश का दो बार पतन हुश्रा लेकिन वे भी चीनियों द्वारा श्रपने में खपा लिए गए । श्रपनी जाति के उच्च चारित्रिक बल के कारण ही इम केवल श्रपने को बनाए ही नहीं रह सके बल्कि राष्ट्र के पतन हो जाने पर भी हमारे पास बाहरी जातियों को धुला-मिला लेने की शक्ति बची रही । श्रमली बात तो यह है कि श्रपर इम राष्ट्रीय प्रतिधा को लौटाना चाहते हैं तो इम सभी लोगों को एक राष्ट्र के रूप में संगठित करने के श्रलावे हमें पहिले श्रपनी प्राचीन नैतिकता भी पुनः प्राप्त करनी होगी। तभी इम श्रपने पहिले की-सी राष्ट्रीय प्रतिधा प्राप्त करने की योजना बना सकते हैं।

चीन की प्राचीन नैतिकता को अभी भी चीनियों ने नहीं छोड़ा है। हमारी नितिकता में पहिले राजमिक और मातृ-पितृ-मिक्त, तब दयालुता और प्रेम तब ईमानदारी और न्याय और इसके बाद सामंजस्य और शाति आती है। चीनी जनता में अभी भी ये प्राचीन गुए पाए जाते हैं। लेकिन विदेशी-जातियों का जब से चीन में प्रमुत्व हुआ है और जब से विदेशी संस्कृति ने अपना प्रभाव सम्पूर्ण देश में फैलाना प्रारम्भ किया है तब से जनता के एक समुदाय ने जो विदेशी संस्कृति के कारए बेहोश हो गए हैं, प्राचीन नैतिक गुए को यह कह कर छोड़ना प्रारम्भ कर दिया है कि नई संस्कृति के सामने प्राचीन संस्कृति वेमतलव है। हम यह नहीं समक्ति हैं कि प्राचीन काल की अच्छी बातों को हमें मुरिब्त रखना चाहिए और केवल बुरी बातों को ही छोड़ देना चाहिए। चीन में अभी पुराने और नए दो विचारों के बीच संघर्ष हो रहा है और हमारे बहुत से लोग नहा जानते हैं कि उन्हे किस पथ का अनुसरण करना चाहिए।

कुछ ही दिन पहिले मैं एक देहात मे था और वहाँ में एक पूर्वज-मंदिर में गया। आराम करने के लिए जब मैं मंदिर के सबसे मीतरी हिस्से

<sup>1.</sup> चीन के लोग अपने पूर्व की पूजा करते हैं। इसके लिए हर शहर तथा बड़े गॉर्नो और कसबों में पूर्व ज मंदिर होता है।

में पहुँचा तो मैंने श्रपनी दाहिनी श्रोर 'मातृ-पितृ भक्ति' शब्द लखा पाया लेकिन बांई ग्रोर कुछ नहीं था। में समक्ता हूँ वहाँ जरूर पहिले 'राजभिक्त' शब्द लिखा होगा। इस प्रकार लिखा हुआ शब्द मेंने कई बार देखा है। बहुत से पूर्वज मदिरो स्त्रोर परिवार मदिरों में ऐसी ही हालत है। दूसरे दिन जब मैंने गौर से देखा तो ज्ञात हुआ कि 'मातृ-पितृ मक्ति' शब्द बड़े श्रव्वरो में लिखा है। जबकि वाई श्रोर की दीवार पर श्रचर मिठाने के चिह्न हैं जो नये जान पड़े । यह था तो देहात के लोगो का था उस मंदिर में रहने वाले सैनिको का काम होगा । लेकिन मैंने ऐसे बहुत पूर्वज मदिरो को देखा है जहाँ सैनिको का हिरा नहीं रहा है। वहाँ भी दीवार पर से 'राजमिक शब्द मिश दिया गया है। यह आदमी के एक समदाय की मनोवृत्ति का परिचय है कि चॅिक ब्रव हमने प्रजातंत्र की स्थापना की है इसलिए 'राजभक्ति' की चर्चा की कोई जरूरत नहीं है। उनका कहना है कि प्राचीन काल में राजाओं के प्रति राजभक्ति प्रदर्शित की जाती थी श्रीर चूँ कि गणतत्र प्रणाली में कोई राजा नहीं है इसलिए राजमिक की भी जरूरत नहीं है श्रीर इसे उठा फेकना चाहिए। इस प्रकार का कथन सचमच में गलतफहमी के कारण है। हम देश में राजान्त्रां को नहीं चाहते हैं लेकिन राजमक्ति के बिना हमारा काम नहीं चलेगा। अगर हम कहें कि राजमिक्त अब सडी हुई चीज हो गई है तो राष्ट्र के बारे में क्या होगा ? क्या हम राष्ट्र के प्रति राजमिक्त नहीं प्रदर्शित कर सकते हं ? यह तो सच है कि हम राजाश्रो के प्रति राजमिक रखने की बात अब नहीं सोच नकते हैं लंकिन जनता के प्रति. अपने कर्त व्य के प्रति राजभक्ति का क्या होगा ? जब इम किसी काम का भार लेते हैं तो सम्पर्श रूप से जर तक काम समाप्त न हो जाय इमको पीछे नहीं हरना चाहिए। अपार सफलता नहीं मिलती है तो हमे अपना जीवन बलिटान करने में भी श्रागा-पीछा नहीं करना चाहिए-यही राजभक्ति है। पाचीन राजभक्ति की शिक्षा की सोमा प्राण न्योछावर करने तक की थी। यह तो एकदम गलत धारणा है कि प्राचीन काल की राजमिक राजास्रों के प्रति थी स्रौर चूँ कि अब राजा नहीं हैं इसलिए इसकी भी ज़रूरत नहीं रही और अब हम अपनी मर्जी के मुताबिक जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। श्रव हर श्रादमी जो प्रजातन की बात करता है प्राचीन नैतिक मापदड को तोड डालता है श्रीर सिद्धान्ततः तो यह ठीक है। गर्यातंत्र प्रणाली में भी राजभक्ति का होना जरूरी है लेकिन वह राष्ट्र श्रीर जनता के प्रति होती है, राजाश्रो के प्रति नहीं। चालीस करोड़ के प्रति राजभक्ति रखना स्वभावतः ही किसी एक

॰ यक्ति के प्रति रखने से कही उच स्तर का होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि राजभक्ति के ऊँचे नैतिक गुणों को हम अभी भी अपनाना चाहिए।

मातृ-पितृ-भक्ति गुण तो चीन मं श्रीर भी विलक्षण रूप से पाया जाता है। इसे पालन करने में श्रीर जानियां से इम बहुत श्रागे बढे हुए हैं। 'मातृ-पितृ-भक्ति कानून' नामक पुस्तक मं माता पिता के प्रति किए जाने वाले कक्त व्यो का इतना विशद वर्णन है कि वह मनुष्य के सम्पूर्ण कार्य-चेत्र को समाविष्ट किए हुए हैं श्रीर हर विषय में परिव्यात है। ससार के किसी भी सभ्य देश में मातृपितृ भक्ति के ऊपर इतनी सुन्दर पुस्तक नहीं है। मातृ-पितृ-भक्ति तो श्रमी भी श्रपरिहार्य है। श्रगर गण्तंत्र प्रणाली के मानने वाल सभी लोग राजभक्ति श्रीर मातृ-पितृ-भक्ति को श्रितम सीमा तक करते रहे तो हमारा राष्ट्र स्वभावतः ही फूले-फलेगा।

दयालता श्रौर प्रेम भी चीन के उच्च नैतिक सिद्धान्तों के श्रंग हैं। प्राचीन काल में मो-चर ने जिस प्रकार प्रेम की व्याख्या की है वैसी किसी ने भी नहीं की है। उनके 'बिना भेद-भाव के प्रेम' का सिद्धान्त वैसा ही है जैसा ईसामसीह के 'विश्व प्रेम' का सिद्धान्त । पूर्वजो ने देश की सरकार पर प्रेम का सिद्धान्त यों लागू किया था:-- 'प्रजा को अपने बच्चां-सा प्यार करो और सभी आदिमियां के प्रति सदय रही और सभी प्राणियों को प्यार करो । कर्त व्य के सभी चेत्रों में प्रेम की भावना थी जिससे हम देख सकते हैं कि कितनी अञ्छी तरह उन्होंने दयालुता और प्रेम को व्यावहारिक रूप दिया था। जब से हमारा विदेशिया के साथ सम्पर्क होने लगा है तब से कुछ लोगों ने सोच लिया है कि विदेशियों की अपेदा चीनियो की दयालुता श्रौर प्रेम का श्रादर्श निम्नकोटि का है। क्यांकि चीन मे विदेशी लोग शिचा-प्रचार श्रीर रोग-दुःख दूर करने के लिए स्कूल श्रीर श्रस्पताल कायम कर दयालुता आरे प्रेम के आदर्श को व्यावहारिक रूप दे रहे हैं। दयालुता त्रीर प्रेम के मुन्दर गुणों को व्यावहारिक रूप देने मे लगता है माने अन्य दूसरे देशों से चीन बहुत पीछे है और इसका कारण यह है कि इन गुर्णो का दिखावा वे (चीनी) कम करते हैं। पर दयालुता ऋौर प्रेम चीनी चरित्र के प्राचीन गुगा हैं ग्रौर जब हम दूसरे देशो की बातां का अध्य-यन करते हैं तो हम उनसे व्यावहारिक तरीका ले श्रौर प्राचीन चीन की

२. चीन के एक दाशैनिक जिनका समय ई० पू० पाँचवीं शताब्दी माना जाता है।

दयालुता ऋौर प्रेम को पुनः जागृत करे ऋौर उसे ऋषिक भन्यता के साथ चमकने दें।

ईमानदारी श्रीर न्याय-पाचीन काल में चीन श्रपने पडोसी राष्ट्रो से व्यवहार करने में श्रौर श्रपने मित्रो से मिलने-जलने में हमेशा ईमानदारी का वर्त्ताव रखता था। मेरी राय मे ईमानदारी के गुण विदेशियों की अपेचा चीनी लोग ब्राधिक व्यवहार में लाते हैं। यह तो कारबार के मामलो में अञ्छी तरह से देखा जा सकता है। चीनी लोग अपना कारबार करने में लिखा-पढ़ी की वातें नहीं करते है। श्रकसर जबानी ही सभी काम होते हैं जिस पर पूर्णेरूप से विश्वास किया जाता है। इस प्रकार जब विदेशी लोग चीन वालों को किसी प्रकार के माल का ऋाड र देते है तो लिखा-पढ़ी के शर्त्त नामे की जरूरत नहीं होती है। केवल हिसाब की बही में दर्ज कर लिया जाता है त्र्योर सब काम पूरा समभा जाता है। लेकिन जब चीन वाले िदें ियां को किसी प्रकार के माल का आर्ड र देते हैं तो व्योरेबार शर्तनामें भी अब्बरत हारी है। अगर काई मुख्तार या सरकारी प्रतिनिधि (Deplomatic officer) उस स्थान पर नहीं रहा तब विदेशी लोग भी चीनी-प्रया का अनुसरण कर अपनी लेन-देन की बही में आर्ड र दर्ज कर लेते हैं। पर इस प्रकार की घटना बहुत कम होती है। प्रायः शत्त नामा लिखा ही जाता है। मान लीजिए दोनां टल ( ग्राड र देने वाले ग्रीर लेने वाले ) बिन्ना लिखा-पढ़ी के इस बात पर राजी हो जाए कि पूर्व निश्चित मूल्य पर ही माल लेंगे श्रीर श्रगर माल की बिक्री का टर इस बीच घट जाय श्रीर फिर भी वह माल ले ले तो उसे ( माल लंन वाले को यानी जिसने माल का आड र दिया था ) स्वभावतः ही घाटा उठाना पड़ेगा । उदाहरण के लिए लीजिए जब कि किसी माल का आड र दिया गया उस समय माल की कीमत दस हज़ार डालर हो लंकिन माल छड़ोंने के समय विक्री का दर घट जाने के कारण उसका मूल्य पाँच हजार डालर हो जाय तो उसे ( ख्राड र देने-वाले को ) माल लेने मे पॉच हजार की घटी होगी। चूँ कि माल के लेन-देन की बातचीत के समय कोई शर्च नामा नहीं लिखा गया इसलिए चीन का व्यापारी माल लेने में इकार कर सकता है लेकिन, नहीं, वह अपनी प्रतिज्ञा-पालन के लिए पाँच हज़ार का घाटा उठाना सहन करेगा पर माल लेने से इंकार नहीं करेगा। जिसके फल-स्वरूप विदेशी लोग जिन्होंने चीन के भीतर मागों में व्यापार किया है चीनी लोगों की अत्यन्त प्रशंसा करते हैं और कहते हैं चीनी लोग अपनी बात का विदेशियों के लिखित शर्तानामें से भी अब्बी तरह पालन करते हैं। जापान

में, यद्यपि-विदेशी व्यापार जब भी जापानी व्यापारी का आड र लेते है तो बराबर शर्च नामा लिखा लेते है तथापि जापानी व्यापारी शर्च नामे को बराबर तोड देते हैं। उदहरण के लिए अगर माल का आड र देते समय उसका दाम दस हजार डालर तय हुआ लिकन माल लेने के समय अगर दाम घ कर पॉच हज़ार डालर पर आ गया तो शर्च नामे के रहने पर भी जापानी व्यापारी माल लेने से इंकार कर देते हैं जिसके फलस्वरूप विदेशी लोग जापानिया के विरुद्ध वरा-बर कचहरी में मुकदमा पेश किया करते हैं। जिन विदेशी लोगा ने पूर्वी एशिया में बहुत दिनो तक रह कर चीनियो और जापानियो दोनों के साथ व्यापार किया है वे चीनियों की बराबर प्रशसा करते हैं लेकिन जापानियों की नहीं।

न्याय:--- अपनी चरम शक्ति के दिनां में भी चीन ने किसी दूसरे राष्ट्र को कभी पूर्णारूप से नाश नहीं किया। कोरिया पर नजर दौडाइए जो पहिले नाम के लिए चीन का करद राज्य था पर वास्तव मे एक स्वतत्र राष्ट्र था। बीस वर्ष पहिले तक कोरिया स्वतत्र था। केवल गत दश या इससे कुछ ऋधिक वर्ष हुए कि उसने ऋपनी स्वतत्रता खोदी है। उस समय की बात है जब कि युरोपीय युद्ध घमासान रूप से चल रहा था, में एक दिन एक जापानी मित्र से ससार की समस्यात्रां पर बात कर रहा था। उसी समय जापान भी मित्रराष्ट्रां की ऋोर से जर्मनी के विरुद्ध युद्ध में सम्मिलित हुन्ना था। मेरे जापानी मित्र ने कहा कि वे जापान का जर्मनी के विरुद्ध युद्ध मं सम्मिलित होना पसन्द नहीं करते हैं। वह ज्यादा अच्छा समझते थे कि जापान या तो निष्पत्त रहता या अगर युद्ध में सम्मिलित भी होता तो मित्र-राष्ट्रों के विरुद्ध जर्मनी की ऋोर से। लेकिन इतना कहने के बाद वे आगे कहते गये कि चूं कि जापान ग्रौर इगलैएड मित्र थे ग्रौर उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय सन्धि-पत्र पर हस्ताच्चर किया था इसलिए जापान को 'ईमानदारी स्रोर न्याय' के साथ उस शर्च को पूरा करने के लिए अपने अधिकारों की बलि चढ़ानी चाहिए थी त्रौर भित्र राष्ट्र का पत्न लेना चाहिए था। मैने तुरत ही उसी जापानी सज्जन से पूछा 'क्या चीन श्रीर जापान ने शीमोनोसेकी (Shimcnosek1) के सन्धि-पत्र पर इस्ताक्तर नहीं किए थे जिसकी सबसे महत्वपूर्ण शर्त कोरिया को पूर्ण स्वतत्रता प्रदान करनी थी ? क्यो जापान इगलैगड के साथ हुई सन्धि को कायम रखने के लिए अपने राष्ट्रीय अधिकार का बलिदान करता है जब कि चीन के प्रति वह ईमानदार नहीं है स्रोर शीमोनोसेकी की सन्धि को तोड़ रहा है? कोरिया की स्वतत्रता की माँग और उसका

प्रस्ताव जापान की स्रोर से ही हुआ। था स्रौर धमकी के बल पर उसे स्वीकार कराया गया था। स्रौर स्रब जापान ही स्रपनी बात से मुकर रहा है। इसे स्राप किस प्रकार की ईमानदारी स्रौर न्याय कहते हैं १ सचमुच में जापान इगलैएड के साथ हुई सिन्ध को पालन करने की वकालत करता है स्रौर चीन के साथ हुई सिन्ध की नहीं क्यांकि इगलैएड शक्तिशाली है स्रौर चीन कमजोर। जापान दबाव के मारे यूरोपीय युद्ध में सिम्मिलित हुस्रा है, ईमानदारी स्रौर न्याय की भावना से नहीं। चीन हज़ारो वपों तक शक्तिशाली राष्ट्र था स्रौर उस समय कोरिया बचा रहा। बीस वर्षों से स्रिधक नहीं बीते हैं कि जापान शक्तिशाली हुस्रा है पर कोरिया समाप्त हो गया। इसी एक उदाहर से कोई भी देख सकता है कि जापान की 'ईमानदारी स्रौर न्याय' की भावना चीन से हीन है स्रौर चीन की ईमानदारी तथा न्याय का मापदड दूसरे राष्ट्रों से ऊँचा उठा हुस्रा है।

चीन के पास एक ऋौर दिव्य गुर्ण है ऋौर वह है सामजस्य ऋौर शांति की इच्छा। त्राज संसार के सभी राष्ट्रो ख्रौर जातियों के बीच अर्केला चीन ही ऐसा है जो शांति का प्रचार करता है। दूसरे राष्ट्र युद्ध सबधी बातें करते हाल के वर्षों मे. बहुत सी बड़ी लड़ाइयो और अपरिमित मृत्य से हुई हानि के अनुभव के बाद व युद्ध मिटाने की बात करने लगे हैं। बहुत से शाति सम्मेलन हुए हैं जैसे पहिले का हैग सम्मेलन, युद्ध के बाद वार्सलीज सम्मेलन, जनेवा सम्मेलन, वाशिंगटन सम्मेलन श्रीर सबसे हाल में हुश्रा लौसान (Lausanne) सम्मेलन । लेकिन विभिन्न राष्ट्रो के प्रतिनिधि युद्ध के भय से शाति की चर्चा करने के लिए सम्मलित हुए हैं। उनकी शाति-स्थापना की यह इच्छा स्वामाविक प्रवृत्ति से नही है बल्कि उन्हे इसकी स्रावश्यकता महसूस हुई है। चीनी लोगों में शांति की उत्कट इच्छा हज़ारों वर्षों से चली श्रा रही है। वह उनकी (चीनियों की) स्वाभाविक प्रवृत्ति है। व्यक्तिगत सब्ध में 'नम्रता और विनय' पर अधिक जोर दिया जाता है। देश के शासन क सबध में एक प्राचीन कहावत है-'जिसे ब्रादमी की हत्या करने में त्रानन्द नही त्राता है वही सभी त्रादमियों को सगठित कर सकता है।' यह सब विदेशी राष्ट्रों के ब्रादर्श से बहुत भिन्न हैं। चीन की राजभक्ति, मातृ-पितृ भक्ति. दया, प्रेम, ईमानदारी श्रौर ऐसे ही श्रौर प्राचीन गुण स्वभावतया विदेशी सदाचारों से बढ़े हुए हैं। लेकिन शाति के नैतिक गुण में तो दूसरे देशों की जनता से इस अर्रीर अधिक बढ़े हुए हैं। यह विशिष्ट गुरा हमारी

जाति की खूबी है श्रीर हम केवल इसे दिल में ही न रखे बल्कि भव्यता के साथ चमकने भी दे श्रीर तब हमारी राष्ट्रीय प्रतिष्ठा पुनः कायम हो जाएगी।

हमको केवल प्राचीन नैतिकता ही नहीं बल्कि प्राचीन विद्या को भी पुनर्जाप्रत करना जरूरी है। माचू लोगो के ब्राधिपत्य के बाद से हमारे चालीस करोड लोग सोते रहे हैं। हमारी प्राचीन नैतिकता भी सोती रही है श्रौर हमारी प्राचीन विद्या भी गाढी निद्रा में है। श्रगर हम श्रपनी राष्ट्रीय भावनात्रों को पुनः प्राप्त करना चाहते हैं तो हम अपनी विद्या और नैतिक श्रादर्श को, जिसका पालन इम न करते रहे थे, पुनः लाएँ । यह प्राचीन विद्या है क्या ? राज के सबध में मनुष्यों ने जितने सिद्धान्त बनाए हैं उनमें चीन का राजनीतिक दर्शन सबसे ऊँचा है। हम सोचते हैं कि हाल के वधों में यूरोप श्रीर श्रमेरिका के राष्ट्रों ने बड़ा कदम बढ़ाया है। फिर भी उनकी नई सस्क्रति चीन के प्राचीन राजनीतिक दर्शन के समान पूर्ण नहीं है। चीन के पास राजनीतिक दर्शन का इतना ब्यौरेवार श्रौर स्पष्ट नमूना है कि विदेशी राजनीतिज्ञों ने उनके मुकाबले में न कोई ईजाद की है न कुछ कहा ही है। 'महाविद्या' नामक पुस्तक में लिखा है-'किड चीज के स्वमाव को अच्छी तरह परखो, ज्ञान की परिधि बढान्त्रो, ऋपने उद्देश्य को शुद्ध रखो, मन पर श्रिधिकार करो, निजी गुणा को बढाश्रो, परिवार में व्यवस्था रखो, देश पर शासन करो श्रीर ससार म शाति स्थापित करो।' यह श्रादमी को भीतर से बाहर की और विकसित करने की शिक्षा देता है। यह अपने भीतरी गुरा से प्रारम्भ करके संसार में शाति स्थापित करने तक ले जाता है। इस प्रकार के गभीर ख्रीर सबके ऊपर लागू होनेवाला तर्क विदेशी राजनीतिक दार्शनिको म न तो पाई जाती है और न उन्होंने कभी कहा ही है। यह पारिडत्य का अमुल्य पिरा है जो चीन के 'राज-दर्शन' की खुबी है और यह सुरावित रखने योग्य है।

'मन पर अधिकार रखने, उद्देश्य को सचा बनाने, व्यक्तिगत गुणों को विकसित करने और पारिवारिक व्यवस्था रखने' का सिद्धान्त स्वभावतः ही नैतिक च्रेत्र का है। लेकिन आज के दिनों में इसे ज्ञान के च्रेत्र में रखना ही अधिक उचित होगा। हमारे पूर्वजों ने नैतिक दिशा में अपना बडा प्रभाव स्थापित किया था। पर जब से हमारी राष्ट्रीयता का हास प्रारम्म हुआ तब से राष्ट्रीयता के समान ही हमारी विद्या का वास्तविक मर्म भी समात हो गया। साधारण जनता प्राचीन पुस्तकों को पढ़ती है और वराबर रूढ रूप से इस वाक्य को अपने वार्त्तालाप में व्यवहार करती है जिसे मैंने अभी ऊपर उद्धृत

किया है। लेकिन वह इन शब्दों की बिना व्याख्या द्वा ख़ै और बिना गूढ़ अर्थ को जाने ही दोहराती रहती है। 'मन पर अधिकार रखने और उद्देश्य को समा बनाने' का ज्ञान भीतरी इच्छाओं के नियंत्रण करने पर होता है और इसकी व्याख्या करना कित है। सुड राजकुल के समय के विद्वानों ने इस मानसिक शिक्षा पर बहुत ध्यान दिया था और जैसे-जैसे इम उनकी पुस्तकों को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उन्हें कितनी सफलता मिली थी। लेकिन 'व्यक्तिगत गुणों का विकास करना, परिवार में व्यवस्था रखना और राष्ट्र पर शासन करना' बाहरी सुधार है जिन्हें हमने व्यवहार में नहीं लाया है। कम से कम भूत काल के सैकडों वर्षों के बीच तो इनमें से किसी में भी हमें ऊपरी सफलता तक नहीं मिली है। जिसके फलस्वरूप हम अपने देश पर भी शासन नहीं कर सकते है और विदेशी लोग यह देख कर कि हम शासन करने में असमर्थ हैं, यहाँ आना चाहते हैं और हमारे ऊपर अन्तर्राष्ट्रीय नियत्रण स्थापित करना चाहते हैं।

हम चीन पर शासन क्यो नही कर सकते हे ? कैसे विदेशी लोग हमारी इस कमजोरी को जान जाते है ? मेरा व्यक्तिगत अनुमान है कि विदेशी लोगों को यह देखने का तो अवसर मिलता नही कि हम अपने परिवार की व्यवस्था ठीक से करते हैं या नहीं । लेकिन वे इस बात को देख सकते हैं कि हममें व्यक्तिगत शिष्टता की कमी है। चीनियों के प्रत्येक शब्द श्रौर काम में मुक्चि की कमी जान पड़ती है। चीनी जनता के साथ किसी का अगर एक बार भी सम्पर्क हुआ कि वह हमारी इस कमजोरी को समक्त जाता है। साधारण विदेशियों की चीनी लोगों के प्रति यह धारणा है कि वे अशिद्धित श्रीर श्रसभ्य है। श्रपवाद-स्वरूप केवल वे विदेशी है जो चीन में दस-बीस वर्ष रह चुके हैं या वरट्रेन्ड रसल (Bortrand Russell) के समान बढ़े-बड़े दार्शनिक लोग ह जिन्हे जीवन परखने की सूक्ष्म दृष्टि है श्रीर जो चीन श्राते ही यह समक्त जाते हैं कि यहाँ की सभ्यता यूरोपीय या श्रमरीकी सभ्यता से कही ऊँची है। इस प्रकार के लोग ही चीन की योग्य प्रशासा करते हैं। साधारण लोगों की ऐसी धारणा क्यों है ? इसका कारण यह है कि चीन वाले व्यक्तिगत शिष्टता पर बहुत कम व्यान देते हैं । मैं बडी-बडी गलतियां की बात नहीं कर रहा हूँ। प्रतिदिन की जिन्दगी के कामो और आचरणा मे चीन के लोग बड़े असावधान हैं। जब चीन के लोग प्रारम्भ में सयुक्त राष्ट्र अमेरिका गये तो वहाँ श्रमरीकी लोगो ने उनके साथ समानता का व्यवहार किया श्रौर श्रमरीकी जनता श्रार चीनी जनता में कोई श्रन्तर नहीं माना। बाद

में सभी बड़े होटलों में चीनी अतिथियों को जगह नहीं मिलने लगी और बड़े-बड़े भोजनालयों ने अपने यहाँ भोजन करने के लिए चीनियों का प्रवेश निषेध कर दिया। इसका एकमात्र कारण यह है कि चीनियों में स्वच्छता की कमी है।

एक बार मैं एक जहाज में एक अमरीकी कतान से बात कर रहा था। उसने मुक्ते चीन के एक मंत्री के बारे में कहा जो उसी जहाज से मेरी यात्रा करने के पिहले वाले खेप (खेचे) मे गये थे। वे मत्री महोदय जहाज पर जहाँ कहीं भी नाक छिड़कते थे और थूकते फिरते थे। यहाँ तक कि मूल्यवान् कालीन पर भी वे ऐसा करने से बाज नहीं आते थे। यह सचमुच ही घृणा की बात है। मैंने कतान से पूछा कि उसने मत्री महोदय के उस आचरण पर क्या किया। कतान ने कहा, 'मैं तो कुछ दूसरी बात सोच ही नहीं सका और उनके सामने ही अपना रेशमी कमाल निकाल कर कालीन पर से मैंने उनके थूक को साफ कर दिया लेकिन मेरे इन कार्य की ओर भी उनका कम ही ध्यान गया।" चीनी मत्री की यह आदत चीनी जनता के लिए साधारण बात है और यह घटना इन बात का द्योतक है कि हम व्यक्तिगत स्वच्छता के मामले में कितने गिरे हुए हैं।

कनफ़्युसियस ने कहा है- 'श्रगर चटाई ठीक से विछी हुई नहीं है तो उस पर मत बैठो।' इससे ज्ञात होता है कि उन्होंने व्यक्तिगत ब्राचरण पर कितना ध्यान दिया था। यहाँ तक कि उन्होंने वैठने-उठने तक की छोटी-छोटी वाते तक कह दी हैं। सुड्राजकुल के समय के कनफ्युलियस के अध्येता 'मन पर अधिकार रखने, उद्देश्य को सच्चा बनाने और व्यक्तिगत विकास करने' के मामलों में बहुत सावधान थे। लेकिन श्राधुनिक चीन के लोग इस पर मश्किल से ध्यान देते हैं। क्यों विदेश के बड़े-बड़े भोजनालय चीनिया को घुसने नहीं देते ? किसी ने मुक्ते एक घटना वताई थी जो इस प्रश्न का उत्तर देती है। एक बार ठीक भोजन के समय जबकि कई भद्र-पुरुष श्रोर महिलाये भोजन-गृह में इकट्टे होकर आपस मे विनोद कर रहे थे उसी समय वहाँ उपस्थित एक चीनी भद्र पुरुष ने बडी ख्रावाज के साथ वायुत्याग किया। सभी विदेशी घुणा-सूचक शब्द बोलते हुए तितिर-वितिर हो गए श्रीर भोजनालय के मालिक ने चीनी सज्जन को बाहर निकाल दिया। इस घटना के बाद किसी चीनी ब्रादमी को बड़े-बड़े भोजनालयों मे प्रवेश नही करने दिया जाता है। एक बार शघाई में एक चीनी व्यापारी ने कुछ विदेशी लोगों को एक भोज में आमित्रत किया आरे खाने के लिए जब सब टेबुन के चारो ओर

बैठ गए तो ठीक उसी समय व्यापारी ने वायुत्याग किया। सभी विदेशियों का चेहरा व्ययता से लाल हो उठा। वह व्यापारी वायुत्याग तो नहीं ही रोक सका उल्टे खड़े होकर अपना कपड़ा माडता हुआ जोर से टूटी-फूटी ऑगरेजी में कहने लगा—'ए-स-कोस-मी' ज्ञमा कीजिये—(ऑगरेजी शब्द एक्सक्युज मी का विकृत उच्चारण)। इस प्रकार का व्यवहार अत्यन्त ही असम्यतापूर्ण और बेहूदा है। फिर भी विद्वान लोग और विद्यार्थी इस काम को बराबर करते हैं और सचमुच में इसका मुधार कठिन है। कुछ लोग कहते हैं कि शक्ति भर हल्ला करने की आदत स्वास्थ्य के लिए वड़ा लाभदायक है। इस प्रकार की गलत धारणा तो और भी निन्डनीय है। में चाहता हूँ कि हमारे देश की जनता जल्द से जल्द इन लराव आदतो को छोड़ दे और यह उनकी व्यक्तिगत शिष्टता के मामले में पहला कदम होगा।

फिर, चीनी लोग ग्रपनी श्रॅगुली के नलो को एक इंच या इससे भी अधिक बढाना पसन्द करते हैं तथा उन नखों को साफ भी नहीं करते और इसे ही शिष्टता मानते है। फासीसियों को भी नख बढाने की आदत है पर वे के या के इंच बढाते हैं। वे सोचते हैं कि यह उनके कठिन काम करनेवाला मजद्र नहीं होने का सबूत है। सम्भवतः चीनियो की भी यही धारणा है। परन्तु कठिन अम के प्रति इस प्रकार की वृशा-भावना अम की मर्यादा के, जो हमारे कुमिङ ताङ का सिद्धान्त है, एकदम विरुद्ध है। फिर, चीनियो के दॉत बहुत पीले और काले होते हैं और उन्हें वे कभी ठीक न्तरह से साफ नहीं करते । अपने शरीर के प्रति ध्यान नहीं देने का यह दसरा दोव है । प्रे समी गदी ऋदते प्रतिदिन की स्वच्छता के सरल तरीकों से मिट सकती हैं। परनत चीन के लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। जिसके फलस्वरूप यद्यपि हमे 'व्यक्तिगत गुर्सो के विकास करने, परिवार को व्यवस्थित रखने, राज पर शासन करने ऋौर संसार में शाति-स्थापित' करने की विद्या है परन्त जैसे ही विदेशी हमसे मिलते हैं वे हमको असम्य करार दे देते हैं ख्रौर इसलिए हमारी विद्यायों का ऋष्ययन गंभीरता से नहीं करते। रसल जैसे दार्शनिकों को छोड कर कोई भी विदेशी पहली नजर में चीन को देखकर उसकी सम्यता को नही समम सकता है श्रीर केवल वे लोग ही जो चीन मे दस या इससे भी श्रधिक वर्षों तक रह चुके हैं हमारी संस्कृति की लम्बी परम्परा की प्रशंसा कर सकते हैं। अगर हर आदमी कुछ ठीक ढंग से व्यक्तिगत आदतो को सुधारने की कोशिश करे, 'मीतरी चरित्र को बाहर की ब्रोर प्रकट होने दे,' चरित्र की छोटी से छोटी वातों पर ध्यान दे, श्रीर विदेशियों के साथ मिलने पर उनकी

स्वतंत्रता पर बेह्दे ढग से ब्राघात न करे तो विदेशी लोग निश्चय ही चीन वालो की इज्ज़त करेंगे। यही कारण है कि मैं आज व्यक्तिगत स्वव्छता पर बोल रहा हूँ। आप युवक लोग विदेशियो की आधुनिक संस्कृति से ज़रूर शिक्षा ग्रहण करे और पहिले अपना विकास करे तभी आप परिवार की व्यवस्था करने श्रीर राज पर शासन करने' की बात कर सकते हैं। श्राज हर देश का शासन-प्रबन्ध उन्नतिशील है पर चीन में अवनति की ओर जा रहा है। क्यो १ क्या इसलिए कि हम विदेशी राष्ट्रों की राजनीतिक प्रभत्व श्रीर श्रार्थिक नियत्रण के नीचे हें ? हाँ, यह बात तो ठीक है लेकिन अगर इसके मौलिक कारण को ढुँढें तो हमको पता चलेगा कि यह चीनी लोगो के व्यक्तिगत गुण को विकास न करने के और भी कारण हैं। हम यह भूल गए हैं कि चीन के पूर्वजों ने व्यक्तिगत सुधार को 'मन पर ब्रिधिकार रखना, उद्देश्य को सच्चा बनाना. हर चीज़ के असली तत्व को परखना और ज्ञान की परिधि को बढाना' तक पहुँचा दिया था। कितनी विवेकपूर्ण शिद्धा है, कितना विस्तृत दर्शन है ! श्रीर यह चीन की प्राचीन विद्या है । श्रगर श्रव हम श्रपने परिवार को व्यवस्थित रखना चाहते हैं श्रीर श्रपने राष्ट्र पर शासन करना चाहते हैं और विदेशी नियंत्रण मे नहीं रहना चाहते हैं तो हम अपना व्यक्तिगत सुधार अवश्य प्रारम्भ कर दे, इम अपनी प्राचीन विद्या और विस्तत दर्शन को पुनः जीवित करे श्रोर तभी हम उत्साह की जागति कर सकते हैं. चीनी राष्ट्र की प्रतिष्ठा को पुनः लौटा सकते हैं।

प्राचीन विद्यात्रों के अलावे उसी तरह की हमारी प्राचीन योग्यताएँ भी हैं। आज चीन की जनता विदेशी यंत्रों के विकास और आधुनिक विज्ञान की आश्चर्यजनक प्रगित देखती है तो वह स्वभावतः सोचती है कि विदेशियों के मुकाबिले में उनकी योग्यता कुछ भी नहीं है। लेकिन हजार वर्ष पहिले चीनियों की योग्यता क्या थी १ यूरोप की कुछ अमूल्य चीजों का आविष्कार प्राचीन चीन में ही हुआ था। उदाहरण के लिए कम्पास को लीजिये। आज के महान् जहाजी युग में कम्पास एक घंटा क्या एक च्या के लिए भी हटाया नहीं जा सकता है। यह कम्पास चीन वालों ने हजारों वर्ष पहिले आविष्कार किया था। चीनियों ने बिना किसी प्रकार की योग्यता के ही कम्पास का आविष्कार नहीं किया होगा और जिसे चीन वाले पहिले ही व्यवहार में लाये थे उसे ही विदेशी लोग आज व्यवहार में ला रहे हैं। यह इस बात का परिचायक है कि चीन की योग्यता विदेशियों से कितनी बढ़ी-चढ़ी थी। एक और चीज़ है जिसका स्थान सम्यता के हतिहास में बहुत ऊँचा है और

वह है मुद्रग्ए-कला। पश्चिम का मुधरा हुआ आधुनिक छापाखाना लाखों समाचार-पत्र एक घरटे में छाप सकता है। लेकिन मुद्रग्ण कला का इतिहास चीन के प्राचीन आविष्कारों से प्रारम्म होता है। फिर चीनी मिट्टी का बर्तन लीजिए। यह आज मानव-समाज के प्रतिदिन के व्यवहार की चीज़ हो गई है। इसके आविष्कार का अय भी चीन को ही है और यह चीन की खास चीज है। विदेशी लोग अब तक भी इसकी नकल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चीनियों द्वारा बनाए गए बर्तन में जो लालित्य और सुन्दरता है वह नकल में कहाँ! आधुनिक युद्धों में बिना धुआँ वाली बालद व्यवहार की जाती है लेकिन यह भी चीनियों द्वारा आविष्कृत धुआँदार काली बालद का परिष्कृत रूप है। ये प्रधान-प्रधान और अमूल्य आविष्कार—कम्पास, मुद्रग्ए-यत्र, बालद आदि—पश्चिमी राष्ट्र आज अच्छी तरह जानते है और व्यवहार में लाते हैं तथा इन्हीं के द्वारा आज वे महान् बने हुए हैं।

श्रादमी के मोजन, वस्त्र, घर श्रीर यातायात के साधनो में भी चीन ने बहुत सी चीजो का त्राविष्कार कर मानव समाज को दिया है। जैसे पेय पटार्था को ही लीजिए। चीन ने चाय की पत्तियों का ग्राविष्कार किया जो श्राधुनिक ससार की परमावश्यक वस्तुत्रों में से एक है। सभ्य देश श्राज चाय को व्यवहार करने में होड लगाए हुए हैं और मदिरा के स्थान पर इसे व्यवहार में लाने लगे हैं। इस प्रकार चाय शराब पीने की गन्दी श्रादतों को छडा रही है: साथ-साथ मनुष्य को इससे कई दूसरे लाम भी हैं। वस्त्र को लीजिए-विदेशी लोग रेशमी चीजो को सबसे मूल्यवान समकते हैं श्रीर रेशमी कपडा पहनने वालो की संख्या धीरे-धीरे बढ़ रही है। रेशम का कीडा जिससे रेशम पैदा होता है, हजारो वर्ष पूर्व सबसे पहिले चीन में पाया गया था। घर-विदेशियो द्वारा बनाए जाने वाले घर सचमुच में हर तरह से पूर्ण होते हैं लेकिन मकान बनाने का सिद्धान्त और मकान में लगने वाली सभी मुख्य-मुख्य चीजे चीनियो द्वारा ही निकाली गई हैं। उदाहरण के लिए देखिए-मेहराबदार दरवाजा चीन में ही सबसे पहिले पहल बना था। याता-यात के साधन को लीजिए-पश्चिमी लोग सोचते हैं कि लटकता हुआ पुल श्राधिनक इजिनियरिंग की उपज है श्रीर यह पश्चिमी लोगो की योग्यता का ही फल है। लेकिन विदेशी लोग जो चीन के भीतरी प्रदेशों की यात्रा करते हैं ऋौर सच्चान् तथा तिब्बत की सीमा पर पहुंचते है, वे देखते हैं कि चीनी लोग दो ऊँचे पर्वतो के बीच का रास्ता श्रीर गहरी नदिया को लटकते हुए पुल पर से पार करते हैं। तब वे अनुभव करते हैं कि लटकते हुए पुल के स्राविष्कार का श्रेय भी चीनी लोगों को ही है विदेशियों को नहीं जैसा किं वे पहले सोचा करते थे। इन सारी बातों से पता लगता है कि प्राचीन काल में चीन वाले स्रयोग्य नहीं थे। लेकिन उनकी योग्यता स्रागे चलकर खतम हो गई स्रौर जिसके फलस्वरूप हमारी राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का भी हास हो गया। स्रागर हम पहिले जैसी ही प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहते हैं तो हम प्राचीन योग्यता को भी निश्चय ही जगाना होगा।

त्रगर हम प्रपनी प्राचीन नैतिकता, विद्या श्रीर योग्यता को पुनः लाने में सफल हो जात है तो भी इस श्राधुनिक ससार में चीन को श्रागे बढ़ाकर श्रीर राष्ट्रों के मुकाबिले में हम प्रथम स्थान देने के योग्य न हो सकेंगे। प्रगर हम श्रपने पूर्वजा के समय-सी, जबिक चीन की धाक लमार भर पर कायम थी, विरासत में मिली चीज़ों को फिर से प्रस्तुत कर सके तो भी चीन को प्रथम दर्जे का राष्ट्र बनाने के लिए हमको यूरोप श्रीर श्रमेरिका की श्रव्छी वातों को सीखना ही पड़ेगा। जब तक हम विदेश की श्रव्छी चीज़ों को नहीं सीखते हैं हम पीछे ही पड़ते जाएँगे। क्या दूसरे देशों से चीन के लिए सीखना कठिन होगा ? हमने श्रपनी धारणा बना ली है कि विदेशी यत्र बड़े पेचील होते हैं श्रीर उनके चलाने की कियाश्रों को सीखना श्रासान नहीं हैं। पश्चिम में हवाई जहाज चलाने का काम सबसे कठिन समका जाता है श्रीर यह सबसे श्राधुनिक श्राविष्कारों में से हैं। फिर भो हम प्रतिदिन ताइ-पातौ ( केए-न के एक स्थान का नाम ) से हवाई जहाजों को उडते हुए देखते हैं। श्रीर क्या वायुयान-सचालक चीनी नहीं हैं ?

श्रगर चीनी लोग वायुयान-संचालन का काम सीख सकते हैं तो श्रोर दूसरा कौन सा कठिन कार्य है जिसे वे नहीं सीख सकते हैं श्रपने ज्ञान श्रोर युगा से चली श्राती हुई सस्कृति के दृढ श्राधार श्रोर साथ-साथ श्रपनी बुद्धि के कारण विदेश की श्रच्छी-श्रच्छी चीजों को सीखने में हम निश्चय ही समर्थ होंगे। पश्चिम की सबसे श्रच्छी चीज विज्ञान है। यह ज्ञान तीन सो वर्णों से प्रगति कर रहा है लेकिन गत श्राधी शताब्दों में तो इसने बडी ही तीत्र गित से श्रागे पैर बढ़ाया है। विज्ञान की प्रगति ने श्राटमियों के लिए 'प्रकृति की शक्तियों को छीन लेना' श्रीर प्राकृतिक शिक्तियों जो कर सकतो हे उन्हें कर दिखाना सम्भव कर दिया है।

सबसे हाल में श्राविष्कृत शक्ति त्रिजली है। पहिले शक्ति (Power) कोपले से पदा की जाती थी श्रीर उससे मशीने चलती था। श्रव पश्चिमी

विज्ञान एक कदम आगे बढकर बिजली के युग में पहुँच गया है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में एक आश्चर्यजनक योजना तैयार हो रही है जिससे सम्पूर्ण देश के कारखानों की बिजली शक्ति एक सगठित प्रणाली में गॅथ दी जाएगी। वहाँ हजारों कारखाने है श्रीर हर कारखाने में शक्ति पदा करने की श्रपनी-श्रपनी मशीन है और हर मशीन में बिजली की शक्ति पैदा करने के लिए कोयला जलता है। इस प्रकार हजारों कारखानों में बहुत कोयले और बहुत परिश्रम की जरूरत होती है। इन कारखानों में कोयले की इतनी ज्यादा खपत है कि हजारो मीलों में बिछी हुई रेल लाइने भी उतना जलावन नहीं ला सकती जितने की ज़रूरत होती है। इसका नतीजा यह हन्ना है कि रेलगाडियाँ विभिन्न स्थानों की कृषि की उपज को इधर-उधर नहीं ले जा सकती हे और जिससे इन पटाथों के विकने का उतना बडा वाजार नही मिलता है जितना वडा मिलना चाहिए। चुँकि कोयले को व्यवहार करने से इस प्रकार की भयानक दो असुविधाएँ हैं, इसलिए सयुक्त राष्ट्र अमेरिका एक के न्द्रीय शक्ति उत्पादक घर (Central Power House) बनाने को सोच रहा है जो हजारों कारखानों में लगने वाली विजली शक्ति को एक प्रगाली में ग्य देगा। त्रगर इस महाशक्ति की योजना सफलीभूत होती है तो हजारो कारखानो के शक्ति उत्पादक यंत्र एक केन्द्रीय यत्र मे एकत्रित कर दिए जा सकेंगे। हर कारखाने को कोयला भोंकने के लिए बहुत से मज़द्रो की ज़रूरत नहीं रहेगी। काम को अच्छी तरह चलाने के लिए बिजली शक्ति वाहक एक ताँबे का तार काफी होगा। इस योजना के लाभ का उदाहरण इस व्याख्यान-भवन में एकत्रित हजारो श्रादिमयों से दिया जा सकता है। अगर यहाँ एकत्रित हजारां आदिमियों से हर एक के पास एक छोटा-छोटा चल्हा भोजन बनाने के लिए होता यह कितना बडा तकलीफदेह और व्यर्थं का काम होगा। लेकिन अगर हम सभी लोग मिल जाएँ और भोजन एक बड़े चूह्हे में बने तो हम सबो के लिए बडा ही आरामदायक होगा और सस्ता भी पड़ेगा। अभी सयुक्त राष्ट्र अमेरिका अपने सभी कारखानों को एक विद्युत शक्ति प्रशाली में गूँथने की योजना बना रहा है। अगर चीन पश्चिम की बातों को सीखना चाहता है तो उसे कोयले की शक्ति से नहीं बल्कि बिजली की शक्ति से पारम्भ करना होगा और सम्पूर्ण राष्ट्र को एक मन से होकर काम में जुट जाना पड़ेगा। इस प्रकार से सीखने के रास्ते की तुलना सैनिकों द्वारा सामने से आक्रमण करने वाली नीति से की जा सकती है जिसमें आगे वढी हुई सेना को रोक कर आक्रमण किया जाता है। अगर हम ज्राज तक की गई उन्नति से फायदा उठा सके तो दस वर्षों के अन्दर दूसरे राष्ट्रों से त्रागे तो नहीं बढ़ सकेंगे लेकिन उनके साथ कदम तो जरूर मिला सकेंगे। अगर हम पश्चिम से सीखना चाहते हैं तो हमें अगली पिनत के समकन्न होना होगा, पीछे से अनुसरण करने से काम नहीं चलेगा। उदाहरण के लिए विज्ञान के अध्ययन में हमको दो सौ वधों के समय की वचत होगी। त्राज हम इस परिस्थिति में हैं कि त्रगर हम त्रव भी सोए ही रहें श्रौर संघर्ष करना नहीं प्रारम्भ करें श्रौर श्रपनी राष्ट्रीय प्रतिश्र प्राप्त करने के तरीको को नहों जानें तो सब दिनो के लिए हमारा राष्ट्र समाप्त हो जाएगा और हमारी जाति लप्त हो जाएगी। लेकिन अब जब हम जानते हैं कि कैसे काम करे तो इमें नसार की आधुनिक धाराओं का अनुसरण करना ही होगा त्रीर पश्चिमी राष्ट्रों की अच्छी बातो को सीखना ही पड़ेगा। हम इस बात के ऋध्ययन में लग जाऍगे उसमे निश्चय ही दूसरों से ऋागे बढ जाएँगे और 'सबसे अन्तिम का प्रथम होना' वाली कहावत को पूरा कर दिखाएँगे। यद्यपि इम कई शताब्दी पीछे पिछड़े हुए है लेकिन अब ससार के साथ ऋपना कदम बढाने में हमें कुछ ही वर्ष लगेगे। जापान इमारे सामने सबसे अञ्छा उदाहरण है। पहिले चीन से उसने अपनी सस्कृति को नकल की थी और इमसे उसकी सस्कृति कहीं हीन थी। लेकिन हाल के वर्षों में जापान ने केवल यूरोप श्रीर श्रमेरिका की सभ्यता का श्रध्ययन ही नहीं किया है बल्कि कुछ ही दशाब्दियों में वह संसार का एक शक्तिशाली राष्ट्र बन गया है। मैं तो नहीं सोचता हूँ कि हमारी बुद्धि जापान से कम तेज है। श्रीर श्रव जापान की श्रपेक्वा हमें पश्चिम से सीखने मे श्रासानी है। इसलिए श्रगला दस वर्ष का समय हमारे लिए संकट-काल है। अगर हम भी जापानियां की तरह अपने को जाग्रत कर लें और राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को ऊँचा उठाने के लिए पूर्ण इच्छा से काम मे जुर जाएँ तो एक दशाब्दी के अन्दर ही विदेशी राजनीतिक और आर्थिक नियत्रण तथा विदेशियो की बढ़ती हुई आबादी के दबाव और हमारे जो अन्य प्रकार की आपदाएँ है इन सबों से अपना पिंड छुड़ाने मे अवश्य ही समर्थ हो सकेंगे। जापान ने पश्चिम से कुछ दशाब्दियो तक ही सीखा श्रीर ससार का एक शक्तिशाली राष्ट्र बन गया। लेकिन चीन की जन-सख्या जापान से दसगुनी ऋौर क्तेत्र-फल तीस गुना ऋधिक है और जापान की अपेद्धा उसके साधन भी ऋधिक हैं। अगर चीन जापान के मुकाबिले का हो जाय तो वह अकेला ही दम बड़ी शक्तियों के बराबर होगा। इन दिनों ससार में पाँच ही बड़ी शक्तियाँ हैं— ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राष्ट्र ऋमेरिका, श्रांम, जापान श्रीर इ.जी, श्रीर जब जर्मनी श्रीर रूस ऋपना सगठन कर लेंगे तो छः या सात शक्तियाँ हो जाएगी। ऋगर चीन केवल जापान के ऐसा भी हो जाय नो उसे ऋपने राष्ट्र के ऋन्दर ही दस शक्तियों की ताकत होगी श्रीर तब वह ऋपनी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय श्रीतिष्ठा प्राप्त करने के योग्य हो सकेगा।

जब चीन इस प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेगा उसके बाद क्या होगा ? प्राचीन काल में चीन में एक कहावत प्रचलित थी-- 'कमजोरों को उवारों स्त्रौर गिरे हुन्नो को उठान्त्रो।' इस भद्र नीति के कारण ही चीन हजारां वर्षों तक उन्नतिशील रहा और स्रन्नाम, श्याम, वर्मा, कोरिया तथा दूसरे छोटे-छोटे राज श्रपनी स्वतत्रता कायम रखने में समर्थ हो सके थे। जैसे ही यरोपीय प्रभाव पूर्वी देशो पर फैला, अन्नाम फास द्वारा, वर्मा प्रेट ब्रिटेन द्वारा और कोरिया जापान द्वारा हडप लिया गया। ग्रागर हम चीन को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो हमें केवल राष्ट्रीय प्रतिष्ठा ही प्राप्त नहीं करनी चाहिए बल्कि संसार की जिम्मेवारी भी अपने ऊपर लेनी चाहिए। अगर चीन इस जिम्मेवारी को नहीं ले सका तो वह ससार के लिए लाभ के बदले महान् हानिकारक ही सिद्ध होगा चाहे वह जितना भी मजबूत क्यो न हो जाय। ससार के प्रति सचमुच हमारा कर्त्त व्य क्या है ? शक्तिशाली राष्ट्र जिस रास्ते का अनुसरण कर रहे है उसका मतलब दूसरे राष्ट्रों को समाप्त करना है। अगर चीन शक्तिशाली हो जाय, और दूसरे देशो को रौदना चाहे और बड़े-बड़े राष्ट्रो की साम्राज्यवादी नीति का ग्रनुसरण कर उन्हीं लोगों के रास्ते जाय तो यह उसका बड़े राष्ट्रो का केवल पदानुकरण मात्र होगा। इसलिए इस अपनी नीति पहिले ही निर्धारित कर लें। सिर्फ अगर इस कमजोरों को उबारे श्रौर गिरे हुन्नो को ऊँचा उठाएँ तो हम श्रपने राष्ट्र के दैवी कर्त्त व्य का ही पालन करेंगे। इस कमजोरी और अलग्सख्यक लोगों की सहायता निश्चय ही करेंगे श्रीर ससार के बड़े शक्तशाली राष्ट्रों का विरोध करेंगे। त्रगर सम्पूर्ण देश की जनता इस बात के लिए कटिबद्ध हो जाय तो हमारा राष्ट्र निश्चय ही उन्नतिशील होगा अन्यथा हमारे लिए कोई आशा नहीं है। ग्राज हम चीन की प्रगिन करने के पहिले इस बात की प्रतिज्ञा कर लें कि इम गिरे हुए को उठाएँगे और कमजोरों की महायता करेंगे और जब इम मजबत हो जाएँगे और शक्तिशालियों के राजनीतिक और आर्थिक प्रभुत्व की श्राप बीती मुसीबतो पर गौर करेंगे श्रीर दूसरे निर्वल श्रीर श्रह्मसख्यक लोगों को उसी तरह की तकलीकों में पड़े हुए देखें गे तो हम उठ खड़े होंगे त्रीर साम्राज्यवाद को भ्वस कर देंगे। तब सब्चे रूप में 'देश में शासन करना त्रीर ससार में शांति स्थापित करना होगा।'

त्रगर भविष्य में हम इस उद्देश्य तक पहुँचना चाहते हैं तो ग्रव हम निश्चित रूप से ग्रपनी राष्ट्रीय भावनात्रों को जगायें, राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को प्राप्त करे ग्रीर ग्रपनी प्राचीन नैतिकता ग्रीर शांति की इच्छा के ग्राधार पर ससार को सगठित करे ग्रीर समानता तथा श्रातृत्व का विश्व-शांसन कायम करे। हम चालीस करोड जनता पर इसकी बड़ी जिम्मेवारी है। ग्राप सज्जन वृन्द हमारे चालीस करोड के एक हिस्से हैं। ग्राप सभी इस जिम्मेवारी को को कंधे पर जरूर लीजिए ग्रीर ग्रपने राष्ट्र की सची भावना को प्रगट कीजिए।

मार्च २, सन् १६२४ ई०

## प्रजातन्त्र का सिद्धान्त

## पहला व्याख्यान

सज्जनो, त्राज में जनता की सर्वभौमिकता के सम्बन्ध में बोलने जा रहा हूँ। जनता की सार्वभौमिकता है क्या १ इस शब्द की परिभाषा करने के पहले हम यह जान लें कि 'जनता' क्या है १ मनुष्यों का एकत्रित और संगठित समुदाय ही जनता है। यह सार्वभौमिकता क्या है ? राज के सम्पूर्ण नेत्र पर स्थापित शक्ति और अधिकार ही सार्वभौमिकता है। आज के सब-से अधिक शक्तिशाली राष्ट्र को चीनी भाषा में 'सामर्थ्यवान राष्ट्र' कहते हैं श्रीर विदेशी भाषा में शक्तिशाली राष्ट्र। चीनी भाषा में यत्रों की ताकत को 'घोड़े का सामर्थ्य' और विदेशी भाषात्रों में 'घोड़े की शक्ति' कहते हैं। इस प्रकार सामर्थ्य और शक्ति परस्पर एक दूसरे के ऋर्थ में व्यवहृत होते हैं। त्रादेश को पालन कराने ह्यौर जनसाधारण की कार्यवाही को व्यवस्थित रखने की शक्ति ही 'सार्वभौमिकता' है श्रीर जब 'जनता' श्रीर 'सार्वभौमिकता' एक साथ मिला कर बो ने जाते हैं तो वे जनता की राजनीतिक शक्ति के अर्थ मं लागू होते हैं। 'राजनीतिक शक्ति' को समझने के लिए हमें यह जानना जरूरी है कि शासन व्यवस्था क्या चीज है। बहुत लोग सोचते हैं कि शासन व्यवस्था बहुत गृह स्त्रीर कठिन विषय है जिसे साधारण लोग नहीं समक सकते हैं। चीन के सैनिक बरावर कहा करते हैं 'हम सैनिक ही हैं और राजनीति के बारे में कुछ नहीं जानते हैं।' वे क्यो इसके बारे में अनजान हैं इसका एकमात्र कारण यह है कि वे शासन-व्यवस्था को एक गभीर श्रीर गृह श्रध्ययन का विषय मानते हैं। वे नहीं जानते कि यह बहत ही स्पष्ट ग्रीर समक्त में ग्राने वाला विषय है । ग्रागर सैनिक वर्ग कहते हैं कि वे शासन व्यवस्था में दखल नहीं देगे तो हम उनकी बात समक सकते हैं लेकिन अगर वे कहते हैं कि वे शासन व्यवस्था को समक्त नहीं सकते हैं तो वे मूर्ख हैं। चूँ कि सरकार के पीछे सैनिक शक्ति रहती है इसलिए उन्हें जुरूर सममना चाहिए कि शासन व्यवस्था क्या है ? संतेप मे. सरकार जनता की चीज है जो जनता द्वारा जनता के कामां को नियंत्रित करती है। यह नियंत्रण करने की शक्ति ही राजनीतिक सार्व-भौमिकता है और जब जनता सरकार का नियत्रण करती है तो उसे हम 'जनता की सार्वभौमिकता' कहते हैं।

श्रव जब हमने 'जनता की सार्वभौमिकता' को समक्त लिया तो इसके कार्यों का अध्ययन करे। हम जब अपने आसपास के जीवन को देखते हैं या श्रतीत की घटनाओं का अध्ययन करते हैं तो सीधे शब्दों में अगर कहे तो हम मानव जाति के अस्तित्व की रह्या के लिए हम मानव शक्ति का उपयोग होता हुआ पाते हैं। श्रस्तित्व बनाए रखने के लिए मानव जाति को सरज्ञा श्रीर जीविका जरूर चाहिए श्रीर इन दो चीजों की पूर्ति करने में ही मानव जाति प्रतिदिन व्यस्त है। सरता का ऋर्थ है आत्म-रता चाहे वह व्यक्तिगत हो या एक समदाय का या एक राज का। आत्म-रत्ना की शक्ति ग्रस्तित्व वनाए रखने के लिए जरूरी है। जीविका का ऋर्थ भोजन की तलाश करना है। ग्रात्म-रत्ता ग्रौर भोजन की तलाश—ये दो प्रमुख साधन हैं जिनसे मानव जाति ग्रपना ग्रस्तित्व बनाए रखती है। लेकिन जहाँ मनुष्य ग्रपने श्रस्तित्व को बनाए रखने की चेष्टा करता है वहाँ दूसरे प्राणी भी श्रपनी रज्ञा में सचेष्ट रहते हैं। जबिक मनुष्य भोजन की तलाश कर रहा है तो दूसरे प्राणी भी अपने भोजन की तलाश में हैं और इस प्रकार मनुष्य की सुरज्ञा श्रीर जीविका दूसरे पाणियां की सुरत्वा श्रीर जीविका के साथ टकराती है श्रीर तब संघर्ष पैदा हो जाता है। संघर्ष के बीच श्रपने को जिन्दा रखने के लिए मनुष्य जुरूर लड़ना है ब्रोर इस प्रकार मानव-जीवन के प्रारम्भ से मनुष्य जाति ने लंडना नहीं छोडा है। इस तरह मान । जाति ने अपनी ताकत सप्राम में लगाई है श्रीर वह इस घरती पर जन्म लेने के समय से श्राज तक भीपण संघर्ष के बीच ही रही है।

मानव जाति का यह सघर्ष कई कालों में विभक्त किया जा सकता है। मानव इतिहास के प्रारम्भ होने के पूर्व का प्रारम्भिक छोर जंगली जीवन का समय ही पहला काल है। हम नहीं जानते कि वह काल कितना लम्बा बीता होगा। परन्तु हाल में भू-गर्भ-तत्ववेत्ताछों ने पत्थरों की परतों का अध्ययन करते समय उनमें मानव प्राणि के जो अवशेष पाए हैं वे बीस लाख वर्षों से अधिक प्राचीन नहीं हैं। बीस लाख वर्षों से अधिक प्राचीन पत्थरों में मानवीय चिह्न नहीं मिलते हैं। श्रीसत ब्रादमी कई लाख वर्ष पहले की घटनाछों को अत्यन्त ही संदिग्ध छोर अनिश्चित मानते हैं लेकिन आधुनिक भू-गर्भ-विज्ञान की प्रगति से भू-गर्भ-तत्ववेत्ता पत्थरों की विभिन्न परतों में अन्तर कर सकते हैं और हर परत कई पीढियों का प्रतिनिधित्व करता है। वे उन पत्थरों से विभिन्न भू-गर्भ-युग की व्याख्या करते हुए यह बतला सकते हैं कि कौन परत आधुनिकतम है और कोन परत प्राचीन।

इम लोगों को बीस लाख वर्ष बहुत ही लम्बा समय जान पडता है लेकिन भू-गर्भ-तत्ववेत्तात्रां के लिए यह एक ग्रत्न काल सा है। पत्थर के कितने परत ऐसे हैं जो बीस लाख वर्पा से भी ऋधिक पुराने हैं। लेकिन जब से पत्थर बनना ग्ररू हुआ। उससे पहले की पथ्वी के इतिहास जानने की कोई सामग्री नहीं है। लोक-प्रचलित सिद्धान्त यह है कि पत्थर बनने के पहले एक तरह का तरल पदार्थ था। उसके पहले गैस जैसी कोई चीज थी विकासवाट दर्शन के अनुसार प्रारम्भ में पृथ्वी गैस-पिंड थी और सूर्य का एक ग्रंश था। शुरू-शुरू में सूर्य और गैस-पिंड से ग्राकाश मे तारा-मंडल बना । जब सूर्य में सिकुडन पैदा हुई तो बहुत से गैस-पिंड उससे टूट-टूट कर बिखर गए जो कि अन्त में जमकर तरल पदार्थ के रूप में हो गए और वे तरल पिंड ही पीछे कड़े होकर पत्थर में परिशात हो गए। सबसे प्राचीन चट्टान करोडो वर्ष पहले का मिलता है। भू-गभ -तत्ववेसाय्रों ने दो करोड वर्ष प्राचीन पत्थरों का निश्चित प्रमाण पा लिया है। इसलिए वे ब्रानुमान करते हैं कि गैस-पिंड के तरल पिड के रूप में परिशात होने में करोड़ो वर्ष जरूर लगे होंगे ऋौर फिर उतना ही समय तरल पिड के कड़े होकर पत्थर बनने में भी लगा होगा। सबसे प्रथम पत्थर बनने के समय से आज तक का समय कम से कम दो करोड वयां का है। चूं कि इस बात का कोई लिखित वृत्तान्त नहीं है इसलिए हमें यह बहुत दीर्घ काल सा जान पडता है। लेकिन भू-गर्भ-तत्ववेत्ता इसे अपेनाकृत अर्वाचीन मानते हैं।

इस मू-गर्भशास्त्र से हमारे ब्राज के विषय का क्या सम्बन्ध है १ पृथ्वी की उत्पत्ति से ही मनुष्य की उत्पत्ति का हाल हम जान सकते हैं । भू-गर्भ-तत्व वेतात्रां ने पाया है कि मानव-इतिहास केवल वीस लाख वर्ष के ब्रान्ट्र का ही है ब्रार मानव सम्यता की उत्पत्ति तो केवल दो लाख वर्ष पहले हुई है । उस काल के पहले मनुष्य ब्रार पशु में बहुत कम अन्तर था इसलिए दार्शनिकों का कहना है कि मनुष्य का पशु से ही विकास हुआ है; वह एकाएक मनुष्य होकर ही नही पैटा हुआ था । इन दो लाख वर्षों के अन्दर मनुष्य और सभी प्राणी क्रमिक विकास से गुजरते हुए वर्ष मान अवस्था तक में पहुँचे हैं । इम कीन से युग में ब्रा पहुँचे हैं १ यह युग जनता की शक्ति का है; प्रजातंत्र का है । यद्यपि प्रजातंत्र की चर्चा दो हजार वर्ष पहिले यूनान और रोम में हुई थी तथापि केवल गत डेढ़ शताब्दियों से ही ससार में उसका पैर स्थिर रूप से जम सका है । इस काल के पहले निरकुश राज और उसके भी पहलें दैवी-प्रमुन्त का युग था । देवी प्रमुन्त युग के पहले जङ्गली जीवन का समय था

जिसमें मनुष्य पशुस्रों से लहता था। मनुष्य भी रहना चाहता था स्रोर पशु भी। मनुष्य के पास अपनी स्थिति बनाए रखने के टो साधन थे—एक तो जीविका की तलाश स्रोर दूसरा स्रात्म-रहा। स्रित प्राचीन काल में मनुष्य पशुस्रों का मह्मण करता था स्रोर पशु मनुष्य का। इन दोनों के बीच निरन्तर सघर्ष चलता रहता था। सम्पूर्ण पृथ्वी विपैले सापों स्रोर खूँखार जानवरों से भरी थी। मनुष्य खतरों से घिरा हुस्रा था स्रोर इसलिए उसे स्रपनी जीवन-रह्मा के लिए लहना पहता था। मनुष्य श्रोर जानवरों के बीच होने वाला उस समय का सप्राम स्रव्यस्थित दङ्ग का था। उसमें दलबन्दी नहीं थी। हर स्रादमी स्रपने लिए लहता था।

मनुष्यां की उत्पत्ति के मूल-स्थान के सम्बन्ध में कुछ लोगों की राय है कि पहले पहल कुछ खास स्थानों पर ही मनुष्यों की उत्पत्ति हुई होगी। लेकिन भू-गर्भ-तत्ववेत्तात्रों का कथन है कि पृथ्वी पर जब एक बार मनुष्य पैदा हुन्ना तो वह हर जगह पैदा ह ने लगा होगा। क्योंकि जहाँ भी पृथ्वी के नीचे देखा जाता है वहाँ ही मानव श्रवशेष पाए जाते हैं। मनुष्यों श्रोर जङ्गली जानवरों के बीच का सवर्ष श्रमी तक बन्द नहीं हुन्ना है। श्रगर हम मलयिया (Malysia Islands) द्वीपसमूह के जङ्गली भागों में जाय तो हम पायेंगे कि यह सवर्ष श्रमी भी चल रहा है। श्रगर हम किसी जङ्गली पहाड़ों या बडी मरुभूमि में जाएँ जो निर्जन श्रोर निर्धूम है तो हम श्रमी भी उन माचीन युगों के मनुष्यों श्रीर पशुश्रों के वातावरण का कुछ श्रनुमान कर सकते हैं। धुं घले श्रतीत का इतिहास हम इसीलिए जान सकते हैं कि हमने उस काल के मनुष्यों के चिह्न श्रीर श्रवशेषों का पता पा लिया है। इनके बिना श्रतीत में घटी घटनाश्रों के सम्बन्ध में हम कुछ भी नहीं जान सकते हैं।

भूतकाल की घटनात्रों के अध्ययन करने का साधारण तरीका यह है कि हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। लेकिन इतिहास लिखित वृत्त है और लेखन-कला के आविष्कार के पहले की सभ्यता का कोई भी लिखित इतिहास नहीं है। चीन के पास पाँच या छः हजार वर्षों से अधिक प्राचीन लिखित इतिहास नहीं है। चीन के पास पाँच या छः हजार वर्षों से अधिक प्राचीन लिखित इतिहास नहीं है और मिश्र के पास दस हजार वर्षों से अधिक का नहीं है। सभी प्रकार के ज्ञान उपार्जन करने में चीन पूर्णक्प से पुस्तका पर निर्मर रहा है लेकिन विदेशी राष्ट्र दूसरे उपायों का अवलंबन करते हैं। उन देशों के प्रारम्भिक और माध्यमिक पाठशालाओं के छात्र किताबों से ज्ञान उपार्जन करते हैं लेकिन विश्वविद्यालयों के छात्र-वास्तविक पर्यविद्यान करते हैं। चट्टानो-जानवरों और जङ्गली जातियों के जीवन के अध्ययन के साथ-साथ किताबों

का भी अध्ययन कर वे परिशाम निकालते हैं कि हमारे पूर्वजो का समाज कैसा था। उदाहरण के लिए देखिए-- ग्राफीका या मलयसिया द्वीपसमृहो की जङ्गली जातियो का पर्यवैद्यन हम को प्राचीन असम्य जातिस्रो की स्रवस्था जानने में मदद करता है। इसलिए विज्ञान पढने वाले श्राधनिक विद्यार्थी श्रपने श्रनुसधान में केवल पुस्तकों पर ही निर्भर नहीं रहते हैं। श्रनुसंघान के बाद वे जो पुस्तक प्रकाशित करते है वह उनके निरीच्चण करने वाली पैनी बुद्धि की उपज होती है। श्रीर वह मानव जाति सम्बन्धी वृत्त की सामग्री हो जाती है। खोज करने के दो तरीके हैं-निरीक्षण करना या वैज्ञानिक तरीका श्रौर निर्णयात्मक या दार्शनिक तरीका। मानव विकास के सिद्धान्त इन्हीं दो तरीको से कायम किए गए है। मनुष्य ऋौर जङ्गली पशुत्रो के बीच पारिम्भक सवर्ष में मन्ष्य केवल अपनी निजी शारीरिक ताकत व्यवहार करते थे या कभी-कभी पूरी जाति भी मिलकर लड़ती थी। उदारहण के लिए, अगर एक जगह कुछ लोग कुछ जानवरों के साथ संघर्ष में लगे हो श्रीर दूसरी जगह मनुष्य का दूसरा समुदाय भी ठीक वैसा ही कर रहा हो तो इन दोनो जगहो के मनुष्य एक दूसरे के प्रति श्रापस के साहश्य को तथा जानवरों से श्रपनी विभिन्नता को समक सकते है और ऐसी अवस्था में एक साथ सगठित होकर दूसरे प्राणियों के साथ लड सकते हैं। यह निश्चित है कि मनुष्य-मनुष्य के साथ ही लड़कर उसे नष्ट करने तथा इस प्रकार अपनी ही नस्ल की हानि पहुँचाने के लिए दूसरे वर्ग के प्राणियों के साथ नहीं संगठित हुआ होगा। इसलिए उस काल के मनुष्यों का सॉपो श्रौर जानवरों के विरुद्ध एक में संगठित होना एकदम स्वाभाविक था-कृत्रिम नहीं श्रौर जब साँप तथा जानवर नष्ट हो गए तो मनुष्य भी इधर-उधर फैल गए। उस काल में लोकप्रिय सार्वभौमि-कता ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। जानवरों के साथ लडने के लिए मनुष्य केवल अपना शारीरिक सामर्थ्य व्यवहार मे लाया, किसी प्रकार का अधिकार नहीं। वह जङ्गलीपन का युग था।

बाद में जब मनुष्या ने विपेले सॉपों श्रीर जङ्गली जानवरां का प्रायः सफाया कर डाला श्रीर जब उनकी श्रवस्था में कुछ सुधार हुआ तथा उन्होंने रहने योग्य श्रव्छी जगह पाली श्रीर तब मनुष्यों का समुदाय एक जगह बसने लगा श्रीर पालने योग्य जानवरों को घरेलू बनाने लगा। यह चरागाह वाली ज़िन्दगी तथा सभ्यता का प्रारम्भिक युग था उस काल के मनुष्य लगभग श्राजकल के मंगोलिया या दिल्ल पश्चिम एशिया के श्ररव लोगों के समान थे जो श्रभी भी चरागाह वाले युग में ही है। श्रव मनुष्य के रहने के तरीकां में महान

परिवर्त्त न हुन्ना। जानवरों के साथ संग्राम एक प्रकार से समाप्त हो गया था त्रौर सभ्यता का विकास हो रहा था तथा जिसे हम मानव-इतिहास का प्राचीन युग कहते है वह त्रा पहुँचा था। त्रिंग मनुष्य ने प्राकृतिक शक्तियों के साथ संग्राम करना प्रारम्भ किया। सच्चेप में, प्रथम त्र्रवस्था में मनुष्य ने जानवरों के साथ लडाई की जिसमे या तो उसने निजी पाश्चिक शक्ति का या त्र्रमेका की सङ्गठित शक्ति का उन्हे (जानवरों) मार डालने में प्रयोग किया। दूसरी अवस्था में, मनुष्य प्रकृति के साथ युद्ध करने लगा। प्रथम अवस्था में चूँ कि मनुष्य नहीं जानता कि कन्न जानवर उस पर इमला कर देगा इसलिए उसे विश्वास नहीं था। कि एक च्या से दूसरे च्या तक वह जी सकेगा या नहीं। त्र्रपनी रच्चा के लिए उसके पास केवल दो पाँव क्रौर दो हाथ थे, लेकिन वह पशुत्रां से अधिक बुद्धिमान था इसलिए लाठी श्रौर पत्थर को हथियार के रूप में व्यवहार करना उसने सीख लिया। इस प्रकार अन्त में उसने जज्ञली जानवरों पर पूर्ण विजय प्राप्त की श्रौर तभी वह एक दिन त्रागें की बात सोच सका। जन वह जानवरों से लड रहा था उसकी जिन्दगी एक च्या के लिए भी सुरिच्नत नहीं थी।

जब जगली जानवरों का भय जाता रहा तो मानव जाति मे वृद्धि होने लगी श्रौर ससार में बसने के अनुकुल स्थान मनुष्या से भरने लगे। ये अनुकुल स्थान कौन-कौन थे ? ये वे ही स्थान थे जो हवा ख्रीर वर्षा से सुरिह्मत थे ख्रीर जहाँ श्रॉधी-तफानो का भय नहीं था जैसे कि नील नदी के काँठे श्रौर एशिया में मेसोपोशमिया। यहाँ की भूमि ऋत्यन्त उपजाऊ थी और चारो ऋतुऋों मे शायद ही कभी वर्षा होती थी। साल मे एक बार नील नदी में बाढ श्राती थी और उसके दोनो किनारो की जमीन बाह की मिट्टी से पट जाती थी। खेती करना श्रासान था श्रीर श्रनाज तथा धान अपरिमित पैदा होते थे। इस प्रकार के भू-भाग केवल नील नदी के कॉठा श्रौर मेसोपोग्रामिया में ही थे। इसलिए साधारणतः यह कहा जाता है कि नील नदी के काँठे और मेसोपोटा-मिया ही संसार की सभ्यता के उत्पत्ति-स्थान थे। इन दोनों कॉठो के उर्वरा होने तथा वर्ष भर श्राधी-तुफान श्रीर वर्षा से सरिवत रहने के कारण वहाँ खेती करना श्रौर जानवर पालना श्रासान था श्रोर वहाँ की नदिया मे काफी जलजन्त मिल जाते थे इसलिए रहना भी त्रासान था। विना ऋधिक भानसिक श्रोर शारीरिक परिश्रम के मनुष्य बैठा-बैटा जीवन व्यतीत करता था। धीरे-धीरे उसकी सन्तान बढ़ने लगी। जब यह जाति बहुत समृद्धिशाली हो गई तब वहाँ मनोनुकल जगह की कमी के कारण कुछ लोगों को वैसी जगह जाना पडा जो उतनी श्रुच्छी नहीं थी श्रीर जहाँ श्रॉधी-त्फान श्रीर बाद स्राटि प्राकृतिक श्राफतों का डर बराबर बना रहता था।

पीली नदी का काँठा चीनी सभ्यता का उद्गम-स्थान था। यद्यपि यह भू-भाग त्र्रॉधी-त्फान त्रौर बाढ का बराबर शिकार होता रहता है त्रौर अत्यधिक ठ ढा भी है और इस कारण यह, स्थान स्वभावतः ही सम्यता की उत्पत्ति के योग्य नहीं हो सकता है तथापि केसे चीन की प्राचीन सभ्यता का श्राविर्माव यहाँ से ही हुआ ? पीली नदी के किनारे रहने वाले दूसरे भू-भाग से ब्राए थे, सम्भवतः मेसोपोटामिया से जिसकी सभ्यता चीनी सभ्यता से दस हजार वर्ष पुरानी है। तीन सम्राधे और पाँच शासन-कर्तांग्रों के समय से पहले ही चीनी जाति के ये पुरखा मेसोपोटामिया से हटकर पीली नदी के काँठे में आ गए थे और चीनी सभ्यता का विकास करने लगे थे। विषैत्ते सॉपो श्रीर जगली जानवरों को मार भगाने के बाद उन्हें प्राकृतिक श्रापदाश्रों जैसे श्रॉधी-तूफान श्रौर बाढ का मुकावला करना पडा था। यह स्वामाविक है कि इन ग्रापटा श्रो के टालने श्रीर प्रकृति के साथ सवर्ष करने की कोशिश करते होंगे। स्रांधी श्रोर वर्षा में बचने के लिए उन्हें वर बनाना पड़ा होगा श्रीर शीत में बचने के लिए कपटा तैयार करना पड़ा होगा । जिस समय मनुष्यो ने इन नी जो को बनाना सील निया तो वह सभ्यता के दौरान में बहुत दर आगे यह चुका था। देकिन पाक्रतिक आगराएँ न नो नियमित रूप से आया करती होगी और न व श्रामानी से रोकी जा सकती होगी। श्रॉधी का एक भोका घर को उजाड देता होगा, बाढ़ उन्हें बहा ले जाती होगी: अभि की एक भमक घर को राख कर देती होगी श्रौर विजली का प्रहार उन्हें ध्वस्त कर देता होगा। बाढ, श्रमि, श्रॉधी श्रौर बिजली इन चार श्राफ़तो को प्राचीन काल के लोग नहीं समक्त सकते थे। उनके कोपड़े घास और लड़की के वन होते थे और इन बडी आपदाओं के सामने नहीं टिक सकते होंगे। इसलिए उनको नष्ट होने से बचाने के लिए उनके पास कोई उपाय नहीं था। जानवरों के साथ सम्राम करने के युग में लड़ने के लिए मनुष्य स्रपनी शारीरिक ताकत लगा सकता था परन्तु प्रकृति के साथ संघर्ष करने के युग में केवल लड़ाई का कोई महत्व नहीं था। इस हालत में मन्ध्य जाति को काफ़ी कठिनाइयो का सामना करना पडा होगा तभी कोई बुद्धिमन पुरुष मनुष्य मात्र की भलाई के लिए योजनात्रों के साथ त्रानिर्भाव हुआ होगा।

१. चीनी इतिहास का प्रागेतिहासिक काच

इस प्रकार महान यूरे ने पानी को वशा में किया तथा बाढ़ की आप्राप्तत से लोगा को बचाया आरे यू छाव-श<sup>3</sup> (नीड निर्माता) ने लोगा को बताया कि जगलो में वृद्धो घर कैसे घर बनाना चाहिए और आँधी-त्फ़ान रूपी आपदाओं को कैसे रोकना चाहिए।

इस समय के बाद से धीरे-धीरे सम्यता आगे बढ़ती ही गई। मनुष्य सगिटत होने लगे श्रीर चूँ कि जमीन काफी थी श्रीर उस पर बसने वाले थोड़े थे इसलिए खाद्य-सामग्री प्राप्त करना बहुत त्रासान था । ऋब एक ही समस्या रह गई थी प्राकृतिक महान् श्रापटाश्रों की, जिनसे जानवरों के साथ लडने की तरह शारीरिक ताकत से नहीं लंडा जा सकता था। इसीके बाद दैवी शक्ति की भावना का उदय हुआ। बड़े-बड़े बुह्मिन लोग देवता श्रीर दैवी शिचात्रों के सिद्धान्त का प्रचार करने लगे ख्रौर उन्होंने आपत्तियों से बचने तथा दैवी आशीर्वाट प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करने की प्रथा चलाई। उनकी प्रार्थना फलदायक होती थी या नहीं यह जानने का कोई उपाय नहीं था। जो कुछ हो, चूँ कि वे देव के विरुद्ध लड रहे थे इसलिए उनके सामने देवतात्रां का त्राशीर्वाद प्राप्त करने को छोड स्त्रौर कोई उपाय नहीं था। एक दूरद्शी व्यक्ति ही नायक चुना जाता होगा जैसा कि अफ्रीका में आजकल जेंगली कबीलो का सरदार होता है । इस व्यक्ति का मुख्य कर्त्त व्य प्रार्थना करना ही था। इसी प्रकार अभी भी मगोलिया और तिब्बत के रहने वाले 'जीवित बुद्ध' को अपना शासक चुनते हं अरीर एक धार्मिक शासन के अन्दर रहते हैं। इसीलिए प्राचीन काल के लोग कहा करते थे कि राज के दो कर्न क्य हैं-पूजा श्रौर युद्ध-प्रांर्थना करना श्रौर लडना।

चीन में प्रजातंत्र को स्थापित हुए अभी तेरह वर्ष ही हुए है। हमने राजतत्र को हटाकर निरंकुश शासन-प्रणाली को समाप्त किया है। जापान में श्रमी भी राजतन्त्र है और वहाँ वाले देवताओं की पूजा करते हैं। जापानियों ने अपने सम्राट को 'तेन्नो' (दैवी सम्राट्) की उपाधि दे रखी है। हम भी चीन से सम्राट को 'देव-पुत्र' कहा करते थे, और इस प्रकार दैवी प्रभुत्व युग से ही चिपटे हुए थे यद्यपि निरंकुश शासन-प्रणाली बहुत पहले से ही हमारे यहाँ फलने-फूलने लगी थी। कई सो वर्ष पृव वृशों हारा जापानी सम्राट गही से उतार दिया गया था पर 'मेजी (Mel]।) पुनर्स्थापन' के बाट जो आज से साट वर्ष

देखिए राष्ट्रीयता के तीस रे व्याख्यान का नोट न० २०

३. चीन के प्राय-ऐतिहासिक काल के पौरायिक सन्नाट

पहले हुन्ना है, तोकोगवा से गद्दी छीन ली गई श्रौर पुनः 'स्वर्गा'य सम्राट' का पद प्रतिष्ठित हुन्ना। इसलिए जापान मे श्रमी भी निरकुरा शासन-प्रणाली वाला श्रौर देवी प्रणाली वाला प्रमुत्व शासन दोनो प्रकार का राज है। पहिले रोम का सम्राट भी श्रपने राज का धार्मिक मुखिया भी होता था। जब रोम का पतन हुन्ना श्रौर सम्राट गद्दी पर से उतार दिया गया तो उसका (रोम का) राजनीतिक प्रमुत्व जाता रहा। पर किसी तरह रोम का धार्मिक प्रमुत्व कायम रहा श्रौर सभी राष्ट्रों के लोग श्रमी भी रोम स्थित पोप की श्रभ्यर्थना करते हैं ठीक उसी तरह से जैसा कि 'वसन्त श्रौर पतकाड विवरण्' काल में विभिन्न राष्ट्र चउ राजकुल के प्रति श्रगनी श्रद्धा-मिन्त प्रकट करते।

इस प्रकार जानवरों के साथ संग्राम करने के बाद प्रकृति के साथ सवर्ष का काल आया और इस सवर्ष से 'दैवीय प्रसुत्व' का जन्म हुआ। इसके बाद का कदम निरंक्श शासन था जबकि बड़े-बड़े शक्तिशाली योद्धात्रो श्रीर राजनीतिक नेतात्रों ने धार्मिक श्रिधकारियों के हाथां से प्रमुख छीन लिया था। वे अपने को ही धार्मिक सस्थाओं का प्रधान मानकर स्वय सम्राट बन गए । श्रव श्रादमी-श्रादमी के बीच के संप्राम का युग उपस्थित हुआ । प्रकृति के साथ होने वाल संघर्ष ने जब ब्राट्मी-ब्राट्मी के सघर्ष का रूप लेना प्रारम्भ किया तो लोगों ने अनुभव किया कि केवल धार्मिक विश्वासों पर निर्भार रहने से न तो समाज की रक्ता ही हो सकती है श्रौर न सग्राम म सहायता ही मिल सकती है। साथ-साथ दूसरी जातियां से होड लेने के लिए सम्य सरकार तथा शक्तिशाली सैनिक प्रमुत्व की एकान्त जरूरत है। जब से लिखित इतिहास मिलता है तब से ही मनुष्य के विरुद्ध मनुष्य की होने वाली लडाई का पता चलता है। पहले मनुष्यों ने धार्मिक श्रोर निरक्षश शासन दोनों ही शक्तियों का उपयोग अपने समाम में किया। लेकिन बाद में जब दैवी प्रभुत्ववाद कमजोर पड गया श्रीर क्रमशः नष्ट होने वाला रोम साम्राज्य लुप्त हो गया तब निरकुश शासन सुदृढ़ हो गया ख्रीर फास के सम्राट लई चौदहवे (Louis XIV) के समय तक वह शक्ति की चरम सीमा तक पहुंच गया। लुई चौटहवें ने कहा था कि राज ख्रौर राजा के बीच कोई

३. चड राजवंश (ई० पू० ११२२-२४८) के ई० पू० ७२२-४८१ तक का काल 'वसन्त पतम्मइ काल' कहलाता है। कनप्रयूसियस ने 'वसन्त श्रीर पतम्मइ विवरण' नामक एक इतिहास की पुस्तक जिल्ली है जिसमें इस काल का वर्णन है।

श्रन्तर नहीं है—'मे राजा हूँ श्रीर में ही राज भी हूँ।' उसने राज के प्रत्येक श्रिषकार को श्रपने हाथ में ले लिया श्रीर निरकुराता की हद कर दी जैसा कि चीनी सम्राट छिन्-श हवाड ्ति" ने किया था। यह निरकुश राजतन्त्र प्रतिदिन भयानक ही होता जाता था श्रीर श्रन्त में जनता इस सहन नहीं कर सकी। प्रायः इसी समय विज्ञान में भी उत्तरोत्तर प्रगति हो रही थी श्रीर मानव जाति की बुद्धि भी निश्चित रूप से विकसित हो रही थी। जिसके फलस्वरूप एक नई जागृति पैदा हुई। जनता ने देखा कि निरकुश शासन-प्रणाली केवल शक्ति को श्रपने चगुल में रखने का साधन हैं; वह राज श्रीर जनता को श्रपनी निजी सम्पत्ति बनाता हैं, एक व्यक्ति को बडा बनाता है श्रीर बहुतों के दुःख-तकलीफ की श्रोर ध्यान नहीं देता है। जब यह हालत श्रमह्य हो उठी श्रीर लोगों ने स्पष्ट श्रनुभव किया कि यह प्रणाली बहुत निक्षष्ट है श्रीर इसलिए उनको इसका विरोध करना चाहिए श्रीर तब उस विरोध ने कान्ति का रूप धारण किया। इस प्रकार गत सौ वधों में क्रान्तिकारी विचारों की धारा बड़े वेग से बहती रही है श्रीर इसने प्रजातन्त्रात्मक क्रान्तियों को जन्म दिया है। यह क्रान्ति जनता श्रीर राजाश्रां के बीच का सवर्ष है।

समय का यह विभाजन हमें प्रजातन्त्र की उत्पत्ति के समफने में मदद देगा। साराश में, पहला युग मनुष्गं श्रीर पशुश्रों के बीच लड़ाई का युग था जिसमें श्रोर किसी शक्ति का नहीं बल्कि श्रपनी शारीरिक ताकत का उपयोग मनुष्यों ने किया। दूसरे युग में मनुष्य प्रकृति से लड़ा श्रीर उसने दैवी शक्तियों का पल्ला श्रपनी सहायता के लिए पकड़ा। तीसरे युग में मनुष्य का मनुष्य के साथ, एक राज का दूसरे राज के साथ श्रीर एक जाति का दूसरी जाति के साथ का संग्राम प्रारम्भ हुश्रा श्रीर निरंकुश शासन-प्रणाली इस युग की प्रधान इथियार रही। हम श्रव चौथे युग में हैं जिसमें एक राज के श्रन्दर ही जनता का सम्राद्रों श्रीर राजाश्रों के विरुद्ध सघर्ष चल रहा है। श्राज का संघर्ष है श्रच्छाई श्रीर बुराई के बीच, न्याय श्रीर ताकत के बीच। चूँ कि जनता का प्रमुख दहता के साथ बढ़ता जाता है इसलिए हम इस युग को जनता की सार्वभीमिकता—प्रजातन्त्र—का युग कह सकते है। यह काल श्रत्यन्त ही नया है। हमने इसके श्रन्दर श्रभी हाल में ही प्रवेश किया है श्रीर प्राचीन युग का निरकुश शासन मिटा दिया है।

४. चीन का एकदम निरंकुश सम्नाट् जिसने प्रथम-प्रथम सम्पूर्ण चीन को एक सूत्र में बाँधा श्रीर जिन् राजवंश की स्थापना की । इस राजवंश का समय इं० पू० २४६-२०७ है । कोई-कोई ई० पू० २५४-२०६ मानते हैं ।

परिवर्त्त होना अञ्छा है या बुरा ? जबिक जनता में बुद्धि नही थी श्रीर वह धार्मिक राजाश्रों श्रीर दयाल महात्माश्रों के ऊपर निर्भर रहती थी तो उस समय निरकुश शासन प्रणाली का कुछ मूल्य था। निरकुश शासन के पहले धार्मिक मनुष्यां ने सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए देवतात्रो का ब्राश्रय लेकर धर्म की स्थापना की। उस काल मे दैवी प्रभुत्ववाद ने बड़ा अञ्चा काम किया । लेकिन अब दैवी प्रभुत्व और निरकश शासन-प्रणाली भूतकाल की चीज़े हो गई है श्रीर हम प्रजातन्त्र—जनता के प्रभुत्व यग में आ गए है । क्या इसके लिए कोई न्यायसगत कारण है कि क्यो हमको निरक्श शासन का विरोध करना चाहिए श्रौर प्रजातत्र पर जोर देना चाहिए ? हॉ है: क्योंकि सम्यता का तेजी से आगे बढ़ने के साथ-साथ मनुष्य की बुद्धि भी विकसित होती जा रही है और एक नई आत्म-चेतना का विकास होता जा रहा है: जिस प्रकार कि हम जब बच्चे थे तो माता-पिता के ऊपर निर्भार रहते थे लेकिन जब युवा हो गए तो हमे उन्हों के ऊपर निर्भार नहीं रहना चाहिए बल्कि स्वतंत्रतापूर्वक अपनी जीविका का मार्ग ढॅढना चाहिए। फिर भी श्राज कुछ ऐसे बुद्धि-जीवी है जो निरकुश शासन के पचपाती है और प्रजातंत्र की भत्सीना करते हैं। जापान मे ऐसे कितने ही लोग हैं और यूरोप तथा अमेरिका में भी हैं। चीन में ही बहुत से पराने विद्वान राजतत्रवादी है और हमारे यहाँ पराने राजकर्मचारियो का एक समुदाय है जो अभी भी सम्राट को पुनः गदी पर बैठाने श्रौर राजतत्र शासन-प्रणाली कायम करने की वकालत करता है। हमारे यहाँ के शिक्तित वर्ग के कुछ लोग निरकश शासन का समर्थन करते हैं श्रीर कुछ लोग प्रजातत्र का। इसमें कोई सदेह नहीं कि हमारी सरकार श्रमी भी दृढ़ नहीं हो सकी है। इस प्रजातत्र शासन प्रणाली की वकालत करते हैं; इसलिए हमें विभिन्न देशों में लागु की गई प्रजातत्र शासन प्रणाली का अध्ययन करना चाहिए।

दो लाख वर्ष पहिले से लेकर दस या कुछ, श्रीर श्रधिक हजार वर्ष पहले तक मानव जाति दैवी प्रभुत्व के श्रन्दर रही श्रीर दंवी प्रभुत्ववाद उस काल के लिए एकदम ठीक भी था। श्रगर श्रभी तिव्वत में धार्मिक नेता को हटाकर उसके स्थान पर किसी राजा को नियुक्त किया जाय तो जनता श्रवश्य ही विद्रोह कर उठेगी; यथाकि उसे धार्मिक नेता में विश्वास है। उसने 'जावित बुद्ध' को श्रपना शासक चुना है। वह उसके प्रभुत्व का श्रादर करती है श्रीर उसकी श्राज्ञा का पालन करती है। एक हज़ार या कुछ श्रीर श्रविक वर्ष पहले यूराप में भी ऐसी ही स्थित था। चीनी सरकाते का विकास

यूरोपीय सस्कृति से पहले हुन्ना है इसिलए हमारे यहाँ दवी प्रमुत्व की न्नपेद्धा निरकुश शासन ही न्नप्रिक दिनां तक था। चीन में निरकुश शासन बहुत पहिले प्रारम्भ हुन्ना था। लेकिन प्रजातन शब्द—लोकिप्य सार्वभौमिकता— बहुत हाल में चीन में प्रवेश कर पाया है। न्नाप सभी जो न्नाज यहाँ मेरे द्वारा चालित कान्ति का समर्थन करने न्नाए हैं स्वभावतः ही प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं। व पुराने राजकर्मचारी जो राजतत्र को पुनः स्थापित कर फिर से सम्राट बनना चाहते हैं स्वभावतः ही प्रजातत्र के विरोधी है न्नीर निरकुश शासन में विश्वास करते हैं। न्नाधिनक चीन के लिए राजतंत्र या प्रजातत्र कीन वास्तव में न्नाधिक लाभपट है है इस प्रश्न को गभीरता के साथ न्नाप्य करने की न्नावश्यकता है। मूलतः दोनो ही शासन चलाने न्नीर जनता के लिए राज की कार्यवाही सम्पादित करने की प्रणालियाँ हैं। लेकिन प्रत्येक ग्रुग की राजनीतिक न्नावश्यक है।

सबसे जरूरी प्रश्न यह है कि क्या चीन आज प्रजातन्त्र के योग्य हो गया हैं ? कुछ लोग ऐसे भी जो है कहते हैं कि चीनी जनता अभी बहत पिछड़ी हुई है इसलिए वह लोकप्रिय शासन के लिए तैयार नहीं है यद्यपि संयुक्त राष्ट्र त्रमेरिका एक प्रजातन्त्र राज है लेकिन जब युनान् श खाइ सम्राट बनने की चेष्टा कर रहा था तब गुडनाव ( Dr. Frank J. Good Now. वे जॉन हॉपिकन्स विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे ) नामक एक अमेरिकी प्रोफेसर राजतन्त्र प्रणाली की शासन-व्यवस्था के सम्बन्ध में उसे सलाह देने चीन त्र्याया था। उसकी दलील थी कि चीनी जनता का विचार प्रगतिशील नहीं है. उसकी सस्कृति युरोप श्रीर श्रमेरिका से पीछे है. इसलिए उसे प्रजातन्त्र स्थापित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। गुडनाव की दलील से युनान रा खाइ ने काफी फायदा उठाया और प्रजातन्त्र को तोड स्रपने को चीन का सम्राट वोपित किया। अप्रव जब हम चीन के लिए प्रजातन्त्र शासन-प्रणाली की वकालत करते हैं तो हम यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि इसका ऋर्थ क्या है ? चीन में इतिहास के प्रारमिक काल से ही कभी प्रजातन्त्र की स्थापना नहीं हुई । यहाँ तक कि गत १३ वर्षों में भी हमारे यहाँ प्रजातन्त्र नहीं रहा है। चीन के गत चार हजार वर्षों की शान्ति या अर्शान्ति के युग में केवल राजतन्त्र का ही बोलवाला रहा है। अगर हम इतिहास देखे कि क्या वास्तव में राजनन्त्र चीन के लिए अञ्चा था या नहीं तो हम पना चलेगा कि इसका नतीजा आया लासप्रद रहा है और आया हानिकारक। लेकिन

अगर हम अपनी राय चीनी जनता की बुद्धि और योग्यता पर कायम करें तो हम इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि जनता की सार्वभौमिकता चीन के लिए कही अधिक लामप्रद होगी। कनप्यसियस (ई० प्० ५५१-४७६) स्रीर मेनमुस्रम (३७२-२८६ई० पू०) ने दो हजार वर्ष पहले जनता के अधिकार के सम्बन्ध मे कहा है। कनप्यसियस ने कहा है— 'जब महासिद्धान्त लागू होगा तो त्राकाश के नीचे के सब प्राणी सार्वजनिक भलाई के लिए कार्य करेंगे।' वे स्वतन्त्र ह्यौर भाईचारे वाले ससार के समर्थक थे जिसमे जनता ही शासन करती हो। वे वरावर याव श्रीर पुन की उपमा देते थे क्यों कि इन्होंने साम्राज्य पर एकाधिकार करने की कोशिश नहीं की थी। यद्यपि उनका शासन भी निरकशवादी ही था लेकिन उन्होंने जनता को अधिकार दे दिए थे. इसलिए कनप्यसियस उनकी इतनी ऋधिक प्रशंसा करते थे। मेनसुऋस ने कहा है-'संसार में जनता सबसे मूल्यवान है उसके बाद जमीन श्रीर श्रनाज श्रीर सबसे अन्त में राजा।' उन्होंने फिर एक जगह कहा है-- 'जिस प्रकार मनुष्य देखता है उसी प्रकार देव भी देखता है स्त्रीर जैसा मनुष्य सनता है वैसा देव भी सनता है' श्रीर 'मैंने श्रत्याचारी चड़ की सजा के बारे में सना है लेकिन किसी सम्राट की इत्या के बारे में नहीं सना है। " उन्होंने अपने समय में ही ग्रानमव किया था कि राजा हो ही यह कोई जरूरी नहीं है श्रोर राजा होने की प्रथा सब दिन टिकेगी भी नहीं। इसलिए उन्होंने (मेनसुत्रास) उन्हें ही धार्मिक साम्राट कहा जो जनता के सुख के लिए काम करते थे। लेकिन जो लोग निर्देयी ये श्रीर जिनके सिद्धान्त का कोई ठिकाना नहीं था उनको उन्होंने व्यक्तिवादी कहा श्रौर जिनका (व्यक्तिवादियो का ) विरोध सब को करना चाहिए। इस प्रकार चीन में दो हजार वर्ष पूर्व प्रजातन्त्र की भावना का उदय हुन्ना था। लेकिन उस समय यह भावना चीन में फैल नही सकी। जैसा कि विदेशी लोग कहते हैं प्रजातन्त्र उस समय एक मनोराज्य ( Utopia ) था. एक ब्रादर्श था जिसकी पूर्ति तुरत नहीं हो सकती थी।

पंक् राजवंश (ई० प्० १७६६-११२२) का अन्तिम समाट को बढ़ा अत्याचारी था । चीन के सभी इतिहासकारी ने इसकी भर्सना की है ।

७ इसका-तालयं यह है कि चड यद्यपि सम्राट था पर जब वह म्रत्याचारी हो गया तो उसे सम्राट की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। क्योंकि सम्राट वही है जो न्यायपूर्वक प्रजा की रक्षा करता है। इसिब्रिए मेर्नास्यस कहते हैं कि वास्तविक सम्राट सजा नहीं पाते हैं।

चूँ कि विदेशी लोगों में चीन वालों के लिए अञ्छी धारणा नहीं है और वे चीनियों को श्रक्रीका या दिलाणी समद्र की जड़ली जातियां के समान देखते हैं इसलिए जब चीनी लोग उनसे प्रजातन्त्र की बात करते हैं तो वे इस पर हढता के साथ अपनी असम्मति प्रकट करते हैं। उनका कहना है कि यूरोप ऋोर ऋमेरिका के मकाबले चीन को प्रजातन्त्र पर बोलने का कौन सा ऋधि-कार है। यह गलत धारणा उन्होंने इमलिए नना ली है कि विदेशी विद्वानों ने हमारे इतिहास या हमारे देश की हालत का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन नही किया है और न वे यह बात जानते हैं कि सचमुच चीन प्रजातन्त्र के लिए तैयार है या नही। यूरोप अप्रीर अप्रमेरिका से पढ कर लौटे हुए हमारे देश के विद्यार्थी सुर में सुर मिला कर कहते हैं कि चीन अभी प्रजातन्त्र के योग्य नहीं है। इस प्रकार की धारणा एकदम गलत रास्ते पर ले जाने वाली है। मैं जब इतिहास का अध्ययन करता हँ तो पाता है कि यरोप और अमेरिका से बहुत पहले ही चीन उन्नित की स्रोर उन्मुख था स्रौर वह हजारों वर्ष पहले ही प्रजातन्त्र की चर्चा करता था। यह सच है कि प्रजातन्त्र की भावना केवल सैद्धान्तिक रूप में ही यहाँ उपजी स्रौर व्यावहारिक रूप में विकसिन नहीं हो सकी। अब केवल डेट् सौ वर्षों से ही यूरोप अौर अमेरिका ने प्रजासत्तात्मक राज (Republic) की स्थापना कर प्रजातन्त्र का व्यवहार किया है। हम जिनके पूर्वज इसका (प्रजातन्त्र का) स्वप्न देख चुके हैं, अगर चाहते हैं कि हमारा राष्ट्र अधिक काल तक और शातिपूर्वक बना रहे श्रोर हमारे यहाँ के लोग सुखमय जीवन व्यतीत करें तो हम निश्चय ही संसार की गति का अनुसरण करेंगे श्रीर जनता के प्रमुत्व को व्यवहार में लावेंगे। लेकिन निरंक्श शासन के मुकाबले में प्रजातन्त्र की पैदाइश अभी हाल में हुई है श्रीर संसार के बहुत से राष्ट्रो में श्रमी निरंकुश शासन प्रणाली ही चालू है। जिन्होंने प्रजातन्त्र को अपनाया है उन्हें बहुत सी निराशास्त्रों श्रीर श्रमफलताश्रो का सामना करना पडा है। प्रजातन्त्र की चर्चा तो चीन में दो हजार वर्ष पहले ही की गई थी पर वह केवल डेढ सौ वर्ष पहले पश्चिम में लागू किया गया है। ऋव वह बहुत तेजी के साथ संसार में फैल रहा है।

श्राधुनिक युग में सबसे पहले प्रजातन्त्र इंगलैयड में लागू किया गया। चीन में जिस समय मिड राजकुल का श्रान्त श्रौर माचू राजकुल का प्रारम्भ हो रहा था, इगलैयड में काँमवेल (Cromwell) के नायकत्व में एक जन-क्रान्ति हुई जिसके फलस्वरूप राजा चार्ल्स प्रथम (King Charlse I) करल

किए गए। इस कार्य से यूरोप श्रीर श्रमेरिका की जनता में सनसनी श्रीर डर फैल गया क्योंकि उसने ससार में ऐसी घटना पहले कभी नहीं सुनी थी। उसने सोचा कि इस कार्य के करने वाले दगाबाज और विद्रोही हैं। राजाओं की गुप्त इत्या तो हर देश की आम बात थी लेकिन कॉमवेल द्वारा चार्ल्स प्रथम का वध गुप्त रूप से नहीं हुआ। था। राजा पर खुले आम मुकदमा चलाया गया श्रौर वे (राजा चार्ल्स प्रथम) राष्ट्र तथा जनता के प्रति वफादार नहीं रहने के दोषी करार दिए गए श्रौर इसलिए मृत्यु-द्र्य उन्हें मिला। यूरोप मे यह धारण हुई कि इंगलैंगड के लोग जनता के अधिकारो की रज्ञा करेंगे और प्रजातन्त्र को आगे ले जाने में सहायक होंगे लेकिन सबो ने आश्चर्य के साथ देखा कि अंगरेजो ने प्रजातन्त्र के बदले निरकुश शासन को तरजीह दी। यद्यपि चार्ल्स प्रथम मारा गया लेकिन वे ( अंगरेज ) दूसरे राजा के लिए लालायित हो उठे । दस वर्षों के अन्दर ही पुनः राजतन्त्र की स्थापना हो गई श्रीर चार्ल्स द्वितीय का राजा के रूप में स्वागत किया गया। यह घटना ठीक उम समय की है जब माचू लोग मिड्राजकुल के पतन के ठीक पहले महान् दीवार को पारकर रहे थे। यह टोमी या कुछ श्रीर श्रधिक वर्षों की ही तो बात है। दो शताब्दियों में कुछ पहले टगलैएड में प्रजानन्त्र का युग रहा परन्तु वह जल्दी ही समाप्त हो गया स्त्रोर निरंकुश शासन ने पुनः वहाँ स्रापना पजा फैला लिया।

इस घटना के एक सो वर्ष वाट अमेरिका की क्रान्ति हुई जबिक इगलेएड से अलग होकर उपनिवेशा ने अपनी स्वतन्त्रता घोषित की और सयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने स्व-शासन की स्थापना की। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जिसको कायम हुए अब डेढ़ सौ वर्ष वीत रहे हैं, आधुनिक ससार में प्रजातन्त्र को लागू करने वाला पहला राष्ट्र है। अमरीकी प्रजासत्तात्मक राज की स्थापना के दस वर्ष वाट फास की राज-कान्ति हुई। फांस की राज-काति के समय स्थिति यो थी—जब से लुई चौदहवे ने राज के सब अधिकारों को अपने हाथ में ले लिया और एकदम से निरंकुश होकर शासन करने लगा तब से फास की जनता को असीम कठिनाइयाँ उठानी पड़ी। जब लुई चौदहवें के उत्तराधिकारी ने निर्दयता और अत्याचार की और मी हद कर टो तब जनता असहनशील हो उठी और विद्रोह करने लगी। उसने लुई सोलहवें को उसी प्रकार मार डाला जिस प्रकार अगरेजों ने चार्ल्स प्रथम पर मुकदमा चला कर और उसे राष्ट्र तथा जनता के प्रति वफादार नहीं होने का दोषी सिद्ध कर मार डाला था। लेकिन लुई सोलहवें के मारे जाने पर यूरोप के और

सभी राष्ट्र उसका बदला लेने के लिए उठ खंड हुए श्रीर दस वर्षा तक लडाई होती रही। जिसके फलस्वरूप कान्ति श्रमफल है। गई श्रीर राजतन्त्र ने पुनः एक बार सिर उटाया। जो कुछ हो, परन्तु इस समय के बाद से फास की जनता में प्रजातन्त्र की भावना श्रीर भी श्रिष्टिक जागृत हुई।

प्रजातन्त्र के इतिहास की चर्चा करने वाला हर आदमी फ्रासीसी दार्श-निक रूसो (Rousseau) के बारे में जानता है जिसने कि पूर्ण रूप से जनता के अधिकारों की वकालत की थी और जिसके प्रजातन्त्र के सिद्धान्त के फलस्वरूप फ्रांस की राज-क्रान्ति में शक्ति पैदा हुई थी। रूसो की सम्पर्श जिन्दगी के प्रजातन्त्र के ऊपर किए गए विचारों और लेखों का सबके प्रधान ग्रन्थ 'सामाजिक कवलियत' Social Contract) है। जिन भावनात्र्यों के ऊपर यह पस्तक लिखी गई है वे यों हैं-मनुष्य को स्वतन्त्रता ग्रीर समानता का पैदाइशी अधिकार है। यह अधिकार उसे प्रकृति की ओर से मिला है लेकिन इसे मन्द्र ने ठकरा दिया है। रूसो के सिद्धान्त के अनसार जनता को प्रकृति के द्वारा 'सार्वभोमिक अधिकार' मिलता है लेकिन जब हम इतिहास के विकास का ग्राप्ययन करते हैं तो पता चलता है कि प्रजातन्त्र स्वर्ग से पैदा हुई चीज नहीं है वाल्क समय की हालतो ग्रीर घटनान्त्रों के हेर-फेर से उसका जन्म हुआ है। नस्ल के विकास मे ऐसी कोई बात नहीं पाई जाती है जिससे रूसो का दर्शन सत्य सिद्ध हो. इसलिए वह निराधार सा है। प्रजातन्त्र के विरोधी अपने मत के प्रतिपादन में रूसो के निराधार तकों का ही सहारा लेते हैं परन्त हम लोगों को जो प्रजातन्त के हिमायती हैं, इन तकों के फेर में पड़ने की कोई जरूरत नहीं । विश्वव्यापी नियम (Universal Principle) पहले यथार्थ बातो के ऊपर निर्भार रहता है और तत्र मिद्धान्तो पर । यथार्थ बातों के ऊपर ही सिद्धान्त बनते हैं ।

उदाहरण के लिए पैदल लड़ने के दाव-पेंच के विज्ञान को लीजिए, जिसका अध्ययन अब व्यवस्थित रूप से किया जाता है। क्या वह कुछ सिद्धान्तों से प्रारम्भ हुआ या यथार्थ बातों से १ आधुनिक सैनिक विज्ञान विशारद कहते हैं कि अपने देश के लिए लड़ने जाने के पहले सैनिक स्कूलों मे प्रवेश करों और सैनिक विज्ञान का अध्ययन करों। यह कथन ऐसा लगता है कि मानो यथार्थ के पहले सिद्धान्त रखा जा रहा हो। लेकिन जब हम संसार की प्रगति का अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि आदि मानव ने विषैते साँपा और पशुआं को मार भगाने के पहले उनसे लाखों वधीं तक सप्राम किया था। क्या उस समय के मनुष्यों के पास किसी प्रकार का सैनिक विज्ञान था।

हो सकता है कि उनके पास हो, लेकिन उन्होंने कोई लिखित वृत्त नहीं छोडा है इसलिए उसके जानने का भी कोई उपाय नहीं है। फिर दो लाख वधों से मनुष्य श्रापस में एक-दूसरे से श्रीर एक राष्ट्र से लडता रहा लेकिन चूंकि इन सबो का कोई लिखित इतिहास नहीं है इसलिए यह जानने का कोई जिरया नहीं है कि मानव जाति कितनी लडाइयों के बीच से गुजर चुकी है। चीनी इतिहास से हमको पता चलता है कि दो हजार वर्ष पहले सैनिक शास्त्र की तेरह पुस्तके थीं। उन पुस्तकों में उस समय तक के जाने हुए लडाई के सिद्धान्त विश्वित थे श्रीर उन्हीं से चीनी सैनिक दर्शन का विकास हुश्रा है। जब इम इन तेरह पुस्तकों को पढ़ते हैं तो जान पडता है कि उन पुस्तकों के लिखने के पहले निश्चय ही बहुत सी वास्तविक लडाइयाँ हुई होगी।

श्राधुनिक सैनिक विज्ञान भी भूत काल के युद्ध-सम्बन्धी श्रानुभवो श्रौर तब से धीरे-घीरे होने वाली प्रगति पर निर्भार है। हाल में निर्धाम बारूद के त्राविष्कार के बाद से यद्ध करने की कला में महान परिवर्त्त हो गए हैं। पहले जब सैनिक शत्र ऋंग को देखते थे तो वे एक पक्ति के पीछे दूसरी पक्ति बनाकर उनसे लड़ने के लिए आगे बढ़ते थे। आधुनिक संग्राम में सेना जैसे ही शत्र हो। को देखती है जमीन में लेट कर गोली चलाने लगती है। क्या बारूद के बन्द्रक का व्यवहार ही जमीन पर लेटकर गोली चलाने का कारण है १ क्या व्यावहारिक ज्ञान और अनुभव इन विषया की पुस्तका के पहले के हैं या पुस्तकों के लिखे जाने के बाद के हैं ? सेना को फैला कर रखना, लेट कर गोली चलाना या इसी तरह के दूसरे सैनिक तरीके, जो विदेशी राष्ट्र व्यवहार में लाते हैं, अभीका के बोअर युद्ध (Boer War) के समय से चले हैं। बोग्रर लोगों से अँगरेजी फीज कतार बॉधकर लड़ती थी। जिसके फलस्वरूप ग्रॅगरेजी फीज को बडी हानि उठानी पडी। जमीन पर लंट कर युद्ध करने की कला बोन्नर लोगां से प्रारम्भ हुई। प्रारम्भ मे जब वे (बोग्रर) हॉलेएड से ऋफीका में श्राकर बसे तो उनकी सख्या केवल तीन लाख थी और उन्हें अफ्रीका के निवासियों से लंडना पड़ा। जब बीअर लोग पहले आए थे तो उन्हें बडी असुविधाएँ हुई थीं क्योंकि अफ्रीकावासी उनसे लेटकर लड़ने थे। तब उन लोग ने भी यह तरीका सीख लिया। जब श्रॅगरेजी सेना बोश्रर लोगों से लड़ी तो उसे (श्रॅगरेजी फीज को) काफ़ी चित उठानी पड़ी। तब ऋँगरेजी सैनिकां ने भी बोश्रर लोगों के दाव-पेंच मीख लिए ऋौर जब वे लौट कर इगलेंग्ड गए तो यह दाव-पेच पूरी सेना को सिखा दिया। ससार के दूसरे राष्ट्रों ने यह तरीका इंगलैंगड से सीखा ऋौर ऋव हर देश सैनिक शिक्ता में इस तरीके को व्यवहार करता है। इससे यह स्पष्ट पता लग जाता है कि यथार्थ बात ऋौर ऋनुभव से ही सिद्धान्त बनता है ऋौर यह बात गलत है कि पहले मिद्धान्त ही बनता है।

रूसो की 'सामाजिक कबुलियत' नामक पुस्तक का सिद्धान्त कि जनता के अधिकार और प्रभुत्व प्रकृति प्रदत्त हैं, ऐतिहासिक विकास के सिद्धान्त से भूल में ही टक्कर खा जाता है श्रीर इसीलिए प्रजातत्र के रात्र श्री ने रूसी की लचर दलीलों को प्रजातंत्र के हिमायतियों के मुँह बन्द करने के लिए व्यवहार में लाया है। रूसो का मत कि प्रजातत्र प्रकृति प्रदत्त है, ठीक नहीं है लेकिन विरोधियों का रूसो के एक गलत अनुमान को सभी प्रजातंत्र के विरुद्ध प्रमारा-रूप में पेश करना भी उसी तरह गलत है। जब हम विश्व के सत्यों का श्रध्ययन कर रहे हैं तो हमें यथार्थ तथ्यों से प्रारम्भ करना चाहिए केवल विद्वानों की पुस्तकों पर ही निर्मार नहीं रहना चाहिए। अगर रूसों का दर्शन यथार्थ बातो पर आधारित नहीं था तो फिर क्यां लोगो ने उस दर्शन का स्वागत किया ? और कैसे रूसो उस प्रकार की बातें लिख सका ? उसने जनता की शक्ति को अत्यन्त ही तेजी से बढ़ते देखा और 'जनता की सार्व-भौमिकता' स्वीकार कर ली। उसके प्रजातंत्र सम्बन्धी सम्भाव उस समय की जनता की मनोवृत्ति के अनुकुल थे इसलिए जनता ने उनका स्वागत किया। इसलिए यद्यपि उसके प्रजातत्र के सिद्धान्त ऐतिहासिक प्रगति के सिद्धान्त से मेल नही खाते हैं लेकिन प्रजातन की मावना के कारण, जो लोगों के जीवन में वास्तविक रूप धारण कर रही थी. लोगां ने उनका भरपूर स्वागत किया गोकिउसकी दलीले भोड़ी थीं। श्रीर यह भी कहा जा सकता है कि रूसो की प्रजातंत्र सम्बन्धी मूल-धारणा शासन-विज्ञान के इतिहास को एक बडी देन है।

मानव इतिहास के प्रारम्भ से ही सरकार जिस प्रकार की शक्ति का प्रयोग करती रही है वह निश्चित रूप से युग की परिस्थिति और विचारों के अनुसार बदलती रही है। उस युग में जबिक देवताओं की भक्ति होती थी देवी प्रभुत्व का उपयोग करना पड़ा था और राजाओं के युग में निरकुश शक्ति लागू की गई थी। छिन् श हवाङ के राजत्वकाल में चीन की निरंकुश शासन प्रशाली अपनी चरम सीमा को पहुँच गई थी फिर भी बाद के राजाओं ने उसकी ही नकल करने की कोशिश की और राजाओं ने चाहे जितनी भी शक्ति का प्रयोग किया जनता ने उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। लेकिन अब ससार के जीवन की धारा बहते-बहते प्रजातत्र-युग में चली आई है और हम जितनी जल्दी प्रजातत्र के अर्थ को समक्त ले उतना ही हमारे लिए अच्छा

है। चूँ कि प्रजातत्र के ऊपर लिखी गईं कुछ कितावों में, जैसे रूसों का सामाजिक क्षव्यूलियत, वास्तिविक सिद्धान्तों के बारे में कुछ असम्बद्धता है यह कोई कारण नहीं है कि इसीलिए प्रजातत्र में जो कुछ अच्छी बाते हैं हम अनका भी विरोध करें। और न यही हमको सोचना चाहिए कि प्रजातत्र अव्यावहारिक है क्यों कि कॉमवेल की क्षान्ति के बाद भी इगलैंग्ड में राजतत्र की स्थापना हो गई या क्षान्ति के बाद फास में बहुत दिनों तक अराजकता फैली रही। फ्रांस की क्षान्ति को सफलीभूत होने में अस्सी वर्ष लग गए। अमरीकी क्षान्ति ने आठ वर्षों से सफलता पाई। लेकिन इगलैंग्ड में दो सौ वर्षों की क्षान्ति के बाद भी वहाँ आज राजा है। लेकिन हम अनेको पहलुओं से संसार की निश्चित प्रगति को देखे तो हमें विश्वास हो जाएगा कि यह प्रजातत्र का युग है और चाहे प्रजातत्र को कितनी भी निराशाओं और असफलताओं का क्या न सामना करना पड़े ससार में यह अपना अस्तित्व बहुत दिनों तक बनाए रहेगा।

इसलिए तीस वर्ष पहले हम क्रान्तिकारी साथियों ने दृढतापूर्वक प्रतिज्ञा की कि अगर इस चीन को शक्तिशाली और अपनी कान्ति को सफल बनाना चाहते हैं तो हमे प्रजातंत्र स्वीकार करना चाहिए। लेकिन उन दिनो इस प्रकार की बात भी उठाना विरोध का एक बड़ा तुफान खड़ा करना था: केवल चीनियां की तरफ से ही नहीं बल्कि विदेशियों की श्रोर से भी। जब चीन का क्रान्तिकारी आन्दोलन प्रारम्भिक अवस्था में ही था उस समय कुछ स्वेच्छाचारी राजा थे जो अपने ही हाथों में राज के सब अधिकारों को रखे हुए थे जैसे रूस का जार । स्त्रीर दूसरे स्वेच्छाचारी राजा जर्मनी स्त्रीर स्त्रास्ट्रिया के सम्राट थे। जिन्होंने शक्तिशाली फौज ख्रांर नौसेना को ख्रपने ही हाथों मे रखा था, यरोप मे ऐसे शक्तिशाली सम्राटो के रहते भला एशिया के लिए प्रजातत्र स्थापित कर लेना कैसे सभव था ? युत्रान श खाइ के राजतत्र त्रान्दोलन के लिए श्रौर चाङ शुन् के माचू राजकुल को पुनः स्थापित करने के लिए वह बड़ा ही सुअवसर था। लेकिन अब रूस और जर्मनी के सम्राट गद्दी पर से उतार दिए गए है और दोनां देशों में प्रजातत्र की स्थापना हो गई है। यह इस बात का परिचायक है कि ससार प्रजातत्र के युग मे प्रवेश कर गया है। प्रजातत्र विरोधी चीनी लोग अक्सर पूछा करते थे कि हमारे

म. यह 'शिखा वाखा बकैस सरदार' था जिसने दस दिनों तक जुबाई १६१७ ई॰ में मांचू सम्राट को पुनः पिकिङ्में राजगड़ी पर बैठाया।

कान्तिकारी दला में मांचू सम्राट को उखाड फेंकने की कौन सी शक्ति थी। लेकिन सन् १६११ ई० में मांचु सम्राट एक ही धक्के में उलट गया-टनिया की वर्तामान परिस्थिति का वह भी एक शिकार हुआ। इस ससार की गित याड दिज नदी के समान है जो देढी मेढी चाल से कभी उत्तर तथा कभी दिल्ला जाती है ग्रीर ग्रन्त मे पूर्व की ग्रीर बहती है तथा उसे कोई नहीं रोक सकता है। इसी प्रकार मानव जाति का जीवन-प्रवाह देवी प्रमुख युग से बहकर निरक्षश शासन काल मे श्रीर निरकुश शासन से श्रब प्रजातत्र युग में श्राया है श्रीर इस प्रवाह को रोकने का कोई उपाय नहीं है। श्रगर हम रोकने का प्रयत्न करते हैं तो हम अन्त में ज़रूर असफल होंगे चाहे हमारे पास युत्रान् श लाइ सा प्रभुत्व श्रीर चाङ् शुन् के ऐसा वर्बर श्रीर निर्दयी सेना ही क्या न हो। उत्तर के सैनिक सत्ताधारी स्वेच्छाचारी लोग ससार की इस प्रवृत्ति का विरोध करते हे जबिक दिल्ला के हम प्रजातत्र के पद्धपाती ससार की धारा के साथ चल रहे हैं। यद्यपि दिवाणी सरकार कमज़ोर है, हमारी सेना दत्तता. सामग्री और अस्त्र-शस्त्रों के खयाल से उत्तरी सेना से निम्नकोटि की है फिर भी अगर हम संसार की वर्च मान धारा के साथ चलते है तो द्वांगिक काल के लिए असफल हो जाने पर भी अन्त में हम सफलीभूत होंगे श्रीर सदा के लिए सफल हो जाएँगे। चॅकि उत्तर के लोग युग की धारा के विपरीत चल रहे हैं और न्याय के सभी सिद्धान्तों को उठाकर फेंक रहे हैं इसलिए चाहे उनकी ताकत कितनी भी क्यों न हो या दाशिक सफलता पाने में उनका भारत कितना ही तेज क्यों न हो ग्रन्त में उनका पतन होगा ग्रार फिर वे कभी नहीं उठ सकेंगे।

देवी प्रभुत्व शासन वाले देश मगोलिया में वहाँ के 'जीवित बुद्ध' को हराने के लिए क्रान्ति प्रारम्भ हो चुकी है और देवी प्रभुत्ववाद श्रव वहाँ से गया ही हुश्रा सा है। निब्बत का भी देवी प्रभुत्ववाद शीघ ही वहाँ की जनता हारा उठाकर फेक ही दिया जाएगा। तिब्बत श्रीर मगोलिया के देवी प्रभुववाद के श्रन्तिम दिनों को श्राप देख ही रहे हैं। जब उसकी समाप्ति का दिन श्रा जाएगा तो चाहे उसे जिंदा रखने के लिए कितनी भी कोशिशों क्यों न की जाएँ वह कभी नहीं रह सकेगा। यूरोप का निरंकुश शासन श्रपने उतार पर है। ग्रेटब्रिटेन राजा की श्रपेक्षा एक राजनीतिक दल के हाथों में देश की शामन-व्यवस्था का भार देता है। वह राजायुक्त प्रजासत्तात्मक राज कहा जा सकता है। इन सब बातों से हम देखते हैं कि केवल देवी प्रभुत्व ही नहीं बल्कि निरंकुश शासन प्रणाली भी श्रयसर होने वाली संसार की धारा के

सामने जल्द ही ढह जाएगी। प्रजातत्र का वर्ष्यान युग यूनान श्रौर रोम-काल के प्रजातत्रात्मक विचारां का फल है। प्रजातत्र के प्रारम्भ हुए श्रमी केवल डेढ़ सौ वर्ष ही बीते हैं। इसका भविष्य दिना दिन श्रिधिक से श्रिधिक उज्ज्वल होता जाएगा।

इसलिए इमने श्रपनी क्रान्ति में प्रजातत्र को पसन्द किया है। वयोकि पहली बात यह है कि इससे हम लोग ससार की धारा के साथ चल सकेंगे श्रौर दूसरी बात कि गृह-युद्ध की अविध को कम कर सकेंगे। प्राचीन काल से ही चीन में महत्वाकाची लोग राजा होना चाहते रहे हैं। इस प्रकार, जब ल्यु पाङ् ने छिन् श हवाड १° को भागते देखा तो कहा—'बहादुर आरमियो का तो यही काम है !' श्रीर पित्राड् यू १ ने कहा- श्रन्छा तो उसकी जगह मुक्ते हथियाने दो !' एक पीढी से दूसरी पीढ़ी तक इस विवेकहीन प्रमुख प्राप्ति के लोग का अन्त नहीं था। जब मैने कान्ति की शुरूत्रात की थी तो जितने लोग मेरा पत्त लेने ब्राए उनमें से हर दस में छ: या सात तो राजनन्त्रवादी भावना रखने वाल थे। लेकिन जब हमने यह जाहिर कर दिया कि हमारा क्रान्तिकारी सिद्धान्त केवल माचू राज्य को ही समाप्त नहीं करना चाहता है बल्कि प्रजासत्तात्मक राज की भी स्थापना करना चाहता है तब इस दल ने धीरे-धीरे त्रपनी स्वार्थपूर्ण त्राकाद्यात्रां को त्याग दिया । लेकिन प्रजासत्तात्मक राज स्थापित हो जाने के तेरह वर्षों के बाद भी ख्राज उनमें से कुछ लोग ऐसे हें जो सम्राटवनने की पुरानी त्राशा को रखे हुए हैं त्रीर यही कारण है कि क्यों हमारे अनुयायियों के बीच में भी कुछ लोग आपस में एक-दूसरे से लड़ा करते हैं। जब हमने पहले पहल क्रान्ति की घोषणा की तो हमने जनता के श्रिधिकार को ही सबस ऊँचा स्थान दिया, जिसके श्राधार पर प्रजासत्तात्मक राज की स्थापना होगी। मैने स्राशा की थी कि इससे राजा बननं की प्रति-द्व दिता का अन्त हो जाएगा। लंकिन अपसीस है कि कुछ लोग ऐसे हे जो मूर्ख हैं त्रौर जिनका सुधार नहीं हो सकता है ! त्र्राप ऐसे लोगों के साथ कुछ नहीं कर सकते।

थाइपिड १२ क्रान्ति हमारे लिए एक चेतावनी थी। जब हुङ् शिउ-छुत्रान् १३ ने क्वाङ् सी म अपने विद्रोह का मर्स्सा उठाया और हुनान्, हु-

६ हानू राजवंश का प्रतिष्ठाता

१०. छिन् राजवंश का सम्राट

११. ल्यु पाक का प्रतिद्व दी।

१२ और १३. राष्ट्रवाद के तीस्रे व्याख्यान का बांट नंव ३ देखिए।

बनाई तो माचू साम्राज्य का स्राधा हिस्सा उसके स्रधिकार मे स्रा गया। तब क्यों थाइ पिङ् विद्रोह अन्त मे असफल हो गया ? इससे कई कारण हैं। कुछ लोग कहते हैं कि प्रधान कारण यह था कि थाड पिड विद्रोही कूटनीति को नहीं समम सके क्योंकि उस समय जब ग्रेटब्रिटेन ने श्रपने मन्त्री पोट्टींजर ( Pottinger ) को हुड ्शिउ छुत्रान् के साथ सि की बातचीत के लिए नान्किड् भेजा तो उसे केवल पूर्वी राजकुमार याड् शिउ-छिङ् १४ से मिलने की इजाजत दी गई, स्वर्ग सम्राट हुङ् शिउ छुत्रान् से नही । हुङ् शिउ-छुत्रान् से यह (पोट्टींजर) तभी मिल सकता था अगर वह साष्टाग दराडवत (ख तउ ) स्वर्ग सम्राट को करता। पर पोट्टीजर ने साष्टाग दराडवत करने से इनकार कर दिया। पोट्टींजर पेकिङ चला गया श्रीर माचू सरकार से सन्धि कर ली। बाद में उसने गोरडोन ( Gordon ) को सेना के साथ सुचौ पर चढाई करने मेजा श्रीर श्रन्त में हुड शिउ छुश्रान् हार गया। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि इस असफलता का कारण यह था कि थाइपिङ् नेता कूटनीति को नहीं समम सके। थाइपिङ विद्रोह के असफल हो जाने के बहुत कारणों में से एक यह भी हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि हुङ शिउ छुत्रान् की हार का कारण यह था जब वह नान्किड पहुँचा तो उसने उस मुख्रवसर का लाभ उठाकर पेकिड पर कब्जा नहीं किया। यह भी पहल में कारणों में में एक है।

लेकिन में जब इतिहान पढ़ता हूँ तो मुक्ते जान पड़ता है कि हुड़ शिउ छुआन के असफल होने मे उपयुंक्त दो कारणों का विशेष महत्व नहीं है। प्रधान कारण यह था कि क्रान्तिकारियों के नान्किड़ पहुँचते पहुँचते उन लोगों के बीच आपस में ही गदी पर बैठने के लिए संघर्ष प्रारम्भ हो गया। क्रान्तिकारियों ने शहर का दरवाजा बन्द कर दिया और आपस में ही एक-दूसरे की हत्या करने का षड़्यंत्र करने लगे। पहले हुड़् शिउ छुआन और याड़् छुड़् आपम में ही अधिकारों के लिए लड़ने लगे। जब हुड़्शिड छुआन सम्राट हो गया तो थाड़् शिउ छिड़्ने भी सम्राट होना चाहा। याड़् शिउ छिड़् के अधीन साठ या सत्तर हज़ार दल्ल सैनिक थे जिन्हे अपने साथ नान-किड़् लाया था। लेकिन जब आन्तरिक कलह प्रारम्भ हुआ तो वह छाड़् हवह ने उसे मार डाला और उसकी सेना को तितर-वितर कर डाला। तब जब

१४. थाइ पिङ्कान्ति के एक नेता

वइ छाङ्हवह की उच्छृङ्खलता बढ़ी ऋौर उसने हुङ्शिउ छृत्रान् को धमकी दी तो श्रीर सबो ने मिलकर उसे मार डाला । प्रायः इसी समय श ता-खाइ ने नानिक इमें होनेवाली गडबड़ी को सुना ख्रीर वह क्याड सी से जल्दी-जल्दी नानकिङ् आया ताकि वह बीच में पड़कर सुलह करा सके। उसने देखा कि गुत्थी सुलम्मने वाली नहीं है ऋौर साथ-साथ लोगो को उसी पर शंका हो गई है कि वह स्वयं सम्राट वनना चाहता है। इसलिए वह नान्किङ् से भाग खड़ा हुन्ना ऋौर ऋपनी सेना सच्चान् प्रान्त में लेगया जहाँ कि माचू सेना ने थोड़े काल में ही उसे तहस-नहस कर डाला। राजगदी प्राप्त करने के लिए हुइ अोर याड के बीच हुई प्रतिद्व द्विता के कारण ही हुड ्शिउ खुआन, याङ शिउ जाङ् छिड़ू, वइ छाड़् इवइ श्रीर श ता-खाइ की चार सेनायें जो थाङ्-पिङ कान्ति के असली स्तम्भ थी, तहस-नहस कर दी गई और इस कारण थाइ-पिड कान्तिकारियो का पतन भी बहुत जल्दी ही हो गया। थाइपिङ कान्ति की श्रफलता का मौतिक कारण हुड शिउ छुत्रान् की गलती थी कि उसने राजा होने की कोशिश की। हुड शिउ छुत्रान की कान्ति में प्रजातत्र की कोई भावना नहीं थी इसलिए एकदम से प्रारम्भ में ही उसने पाँच श्रादिमयों को 'राजकुमार' की पदवी दे दी। नानिकड पहुँचने के बाद याङ शिउ छिङ श्रीर वइ छाङ् शिउ हवइ के बीच होने वाले कलह को देखकर उसने निश्रय किया कि अब वह अधिक 'राजकुमार' नहीं बनाएगा। बाद में लि शिउ छुङ् श्रोर छन् यू-छङ्ने इतनी ख्याति प्राप्त की उन्हें 'राजकुमार' का खिताब देना जरूरी हो गया। लेकिन हुङ शिङ छुत्रान् ने इस डर से कि कहीं ये दोनों भी मेरे काबू से बाहर न चले जाएँ इन दोनों के श्रालावा तीस या चालीस श्रौर श्रादिमयों को 'राजकुमार' की पदवी दे दी ताकि वे जब स्रापस में एक समान दुजें के रहेगे तो एक-दूसरे के लिए अंकुश का काम करेंगे। लेकिन इसके बाद जब सब आपस में समान हो गए तो लि शिउ छुड़ श्रीर छन् यू छड तथा दूसरे एक-दूसरे की श्राज्ञा नहीं मानने लगे श्रीर इस पकार हुङ्शिउ छुत्रान् त्रसफल हो गया। इस विद्रोह के त्रसफल होने का कारण सभी नेतात्रां का राजा होने की महत्वाकाचा थीं।

श्राज से तीन वर्ष पहले छन् छुयुड् मिड् ने केस्टन में क्यों हमारे विरुद्ध बगावत की ? बहुत लोग कहते हैं कि वह श्रपने लिए क्वाड तुङ् श्रीर काङ सी पर कब्जा करना चाहता था। पर यह वात मत्य से बहुत दूर है। छन् छुयुङ् मिड् के विद्रोह करने के पहले मैंने उसके सामने उत्तर के लोगों को दंड देने के लिए श्राक्रमण करने का प्रस्ताव रखा था श्रीर श्रपनी योजना

की गम्भीरता के सम्बन्ध में उसे काफी समकाने का प्रयत्न किया। परन्त उसने बराबर मेरे प्रस्ताव का विरोध किया । बाद मे मैंने सोचा कि सम्भवत: वह दोनो काड् (काङ्तुङ् स्त्रीर काङ्सी) प्रान्तो के लिए लड रहा है इसलिए हमारे उत्तर का अभियान उसकी समक्त में उसके प्रदेशों की सरज्ञा के विरुद्ध हो सकता है सो मैंने सम्मेलन के अन्तिम दिन उससे साफ-साफ कहा- 'श्रगर हमारे उत्तर का अभियान सफल हो गया तो हमारी सरकार या तो बहान या नान्किङ चली जाएगी और यह निश्चित है कि पुनः यहाँ (केएटन) लौट कर नहीं आएगी। वैसी हालत में हम दोना का छ प्रान्तों का भार तुम्हारे ऊपर सौप देंगे श्रीर तुम्हीं हमारी पिछली पक्ति के रचक रहोगे। अगर अभाग्यवश उत्तर का हमारा आक्रमण असफल हो गया तो हम यहाँ आकर में ह दिखाने के योग्य नहीं रहेगे आरे तब उत्तरी सरकार के साथ चाहे तम जिस प्रकार का भी राजनीतिक संबंध रखोगे हम तुम्हारे प्रभाव-दोत्र में निश्चय ही दखल नहीं देंगे। यहाँ तक कि अगर तम उत्तरी सरकार की तरफ मिल भी जात्रोंगे तो हम न तुम्हे तग करेंगे श्रीर न तुम्हारी आलोचना ही करेंगे।' इसका उत्तर देने में वह असमर्थ हो गया जिससे यह पता चलता है कि वह केवल दो क्वड़ प्रान्तो तक ही अपनी श्रमिलाषा को सीमित रखना नहीं चाहता था। उसके बाद जब हमारी त्राक्रमक सेना कान चौ फू (क्याड सी प्रान्त मे ) में प्रवेश कर गई तो पीछे से उसने हमारे विरुद्ध बगावत शुद्ध कर दी। क्यों उसने ठीक उस ग्रवसर पर बगावत की १ क्योंकि वह राजा बनना चाहता था श्रीर श्रपनी योजना की नींव डालने के पहले उसे क्रान्तिकारी भीज का समाया कर डालना था जो कि राजतन्त्र के एकदम विरुद्ध थी।

एक दूसरी बात भी है जिससे यह पता चलता है कि छन् छयुङ् मिङ् को राजगद्दी प्राप्त करने का लोभ था। सन् १६११ ई० की क्रांति के बाद वह अकसर लोगों से अपनी युवावस्था के एक स्वप्त के बारे में कहा करता था जिममें कि उसने एक हाथ से सूर्य और एक हाथ से चन्द्रमा पकड लिया था। उसकी लिखी हुई कविताओं में की एक पिक्त यो है—'सूर्य और चन्द्रमा को नहीं पकड सकने के कारण में अपनी युवावस्था के स्वप्त के प्रति क्रूठा साबित हुआ।' इस पिक्त के साथ उसने नोट मे अपनी युवावस्था के स्वप्त की कहानी लिख दी थी और सवा को दिखलाता फिरता था। अपने लिए उसने जो नाम रखा था (उसके नाम का अर्थ स्वच्छ और उज्ज्वल है) वह भी उसके स्वप्त से मिलता-जुलता हुआ था। और जरा उसके अधीन रहने वाले श्रादिमयों को तो देखिए—पिह चू, हुड ्ची-लिन, याड ्खुन्-रु, छुन् छुयुड ्नवाड ्श्रीर वह समूह। तड ्खड ्को छोड उनमें से एक भी कान्तिकारी दल का सदस्य नहीं था श्रीर तड ्खड ्भी बहुत दिन पहले ग्राप्त रूप से मरवा डाला गया। छुन् छुयुड ्मिड कान्तिकारी दल का सदस्य था क्योंकि उसने राजा होने की श्राशा की थी श्रीर वह श्रिभलाषा उसकी श्राज तक नहीं गई है। इसके श्रलावा कुछ दूसरे लोग भी थे जो राजा होने की श्रिभलाषा अपने दिल में पाले हुए थे। मैं नहीं जानता कि श्राज प्रजासत्तात्मक राज के १३वें वर्ष में उनके क्या विचार है श्रीर मेरे पास यह पता लगाने का समय भी नहीं है।

श्राज मैं 'जनता की सार्वभौमिकता' पर बोल रहा हूँ श्रौर मै चाहता हूँ कि ब्राप सभी अञ्ची तरह समफ लें कि इसका वास्तव में क्या अर्थ है। जब तक हम इसे स्पष्ट तौर से नहीं समक्त लेते है तब तक हम अपने दिल के अन्दर की उस राजतन्त्र भावना से छुटकारा नहीं पा सकते जो एक ही शुभ कार्य में लगे हुए लोगो तथा एक ही देश के नागरिको को आपस में एक दूसरे से लड़ा देती है। इससे सालों साल सम्पूर्ण देश गृह युद्ध से दुकडा-दुकड़ा होता जाएगा श्रोर जनता के दुःख-तकलीफ की कोई सीमा नहीं रहेगी। चॅिक मैने चाहा कि हम सभी इस प्रकार की ख्राफ़त को नही ख्राने दें इस लिए क्रान्ति ग्ररू होते ही मैंने प्रजातन्त्र का भएडा ऊँचा उठाया श्रीर निश्चय कर लिया कि हम प्रजासत्तात्मक राज ही कायम करेंगे। जब हम वास्तविक प्रजासत्तात्मक राज स्थापित कर लेंगे तब कौन राजा होगा ? तब हमारी चालीस करोड़ जनता स्वयं राजा होगी। इससे हर ग्रादमी को प्रभुत्व के लिए लड़ने से छुटकारा मिल जाएगा स्रोर लडाई से होने वाली बुराइयाँ भी चीन में कम हो जाएँगी। चीन का इतिहास बताता है कि हर राजवश के बदलने का अर्थ युद्ध था। जब कि छिन् श हवाङ् के स्वेच्छाचार के विरुद्ध जनता विद्रोह कर रही थी श्रीर जब छन् चे तथा वु-क्वाङ् ने विद्रोह का मराडा उठाया त्रीर जिस विद्रोह में सभी पान्त सम्मिलित हो गए थे, तब से ही लोकसम्मत विद्रोह का पारम्भ होता है। लेकिन तव लिङ् पाड् ब्रीर शित्राङ्य मैदान मे त्राए तो छु तथा हान् राजो (Sates) के बीच भरगडा पारम्भ हुन्ना । लिङ् पाङ् त्रौर शिन्नाड् यू किस चीज के लिए लड़ रहे थे ? वे राजगद्दी के लिए लड़ रहे थे और हान् तथा थाङ राजकुलो के समय से ही कोई राजवंश ऐसा नही हुआ जिसमें राजगदी प्राप्त करने के लिए सघर्प नहीं हुआ हो । चीन के इतिहास मे शान्ति काल के बाद बराबर

अशांति होती रही है और यह अशांति राजगही प्राप्त करने की प्रतिद्वंदिता के कारण थी। विदेशी राष्ट्रों में धर्म श्रीर स्वतन्त्रता के लिए युद्ध होता रहा है लेकिन चीन के हज़ारो वर्षों के इतिहास में केवल एक ही तरह का युद्ध हुआ है श्रीर वह है राजगद्दी प्राप्त करने का युद्ध। श्रीर श्रिधक गृह-युद्ध न हो इसके लिए इमने जैसे ही अपनी क्रान्ति प्रारम्भ की, इस बात की घोषणा कर दी कि इम प्रजासत्तात्मक राज कायम करना चाहते हैं-राजतन्त्र नहीं। श्रव प्रजासत्तात्मक राज कायम हो गया है लेकिन श्रमी भी हमारे देश में ऐसे मनुष्य हैं जैसे दित्त्गा में छन् छ्युङ्-मिङ् उत्तर में छाव खुन्, क्वाङ् सी में लु युङ् थिङ् तथा में नहीं जानता कि ऋौर कितने हैं, जो राजगद्दी प्राप्त करने के लिए षड्यन्त्र कर रहे हैं। जब कि चीन में कोई प्राचीन राजवंश समाप्त होकर उसके स्थान पर नए वंश की स्थापना होती थी तो वह आदमी जिसके पास सबसे अधिक सैन्य शक्ति रहती थी राजा होना चाहता था। श्रौर जिसके पास थोड़े सैनिक होते थे वह राजकुमार या मार्किस होना चाहता था। आज के सैनिक सत्ताधारी लोगों में राजकुमार या मार्किस होने की उत्सुकता नहीं है इससे यह पता चलता है कि इम किसी तरह गृह-युद्ध के विपरीत दिशा की खोर प्रगति कर रहे हैं।

मार्च १, सन् ११२४ ई.

## दूसरा व्याख्यान

विदेशी विद्वान बराबर 'प्रजातन्त्र' शब्द को 'स्वतन्त्रता' के साथ जोड़ते हैं और बहुत-सी विदेशी पुस्तकों और निबन्धों में दोनो पर साथ-साथ चर्चा की गई है। यूरोप और अमेरिका की जनता प्रजातन्त्र के लिए ही गत दो-तीन सौ वधों से सङ्घर्ष करती रही है और जिसके फलस्वरूप प्रजातन्त्र अब वहाँ फूलने फलने लगा है। फास की 'राजकान्ति का नारा था—'स्वतंत्रता, समानता और मातृत्व'। यह ठीक उसी तरह का नारा था जिस तरह कि हमारा नारा है 'मिन् छु, मिन् कुआन, मिन् घङ्' (जनता की राष्ट्रीयता, जनता की सार्वभौमिकता, जनता की जीविका)। हम कह सकते हैं कि स्वतन्त्रता, समानता और भ्रातृत्व जनता की सार्वभौमिकता पर आधारित है या जनता की सार्वभौमिकता ही स्वतन्त्रता, समानता और भ्रातृत्व जनता की सार्वभौमिकता पर आधारित है या जनता की सार्वभौमिकता ही स्वतन्त्रता, समानता और भ्रातृत्व के चर्चा कर रहे हैं तो हमें फ्रांस के नारे का अर्थ ठीक-ठीक समक लेना चाहिए।

पूर्व में जब से क्रान्तिकारी भावनात्रों का प्रचार हुआ है तब से 'स्वतन्त्रता' शब्द का भी व्यवहार होने लगा है। नए आन्दोलन के बहुत से भक्त और समर्थकों ने ब्यौरेवार ढङ्ग से इसके अर्थ की व्याख्या करने की कोशिश की है कि स्वतन्त्रता अत्यन्त ही ज़रूरी चीज है। गत दो-तीन सौ वर्षों में यूरोप के इतिहास में स्वतन्त्रता के आन्दोलन का बडा ही जोर रहा है स्त्रीर स्त्रधिकाश युरोपीय लड़ाइयाँ स्वतन्त्रता के लिए ही लड़ी गई है। इसलिए पश्चिमी विद्वान स्वतन्त्रता को बड़ी चीज समभते है श्रीर पश्चिम के बहत से लोग इसके गहरे अध्ययन मे लगे हुए हैं। लेकिन जब से यह शब्द चीन आया है तब से यहाँ के कुछ ही विद्वानों ने इसके बारे में अध्ययन करने और इसे समभने की कोशिश की है। अगर हम लोग गाँवों या सड़को पर रहने वाली चीन की साधारण जनता से 'स्वतन्त्रता' के सम्बन्ध में बात करें तो उनकी समक्त में ही नहीं आएगा कि हम उनसे क्या कह रहे है। इसलिए हम कह सकते हैं कि चीन के लोगो ने अब तक इस शब्द को कुछ नहीं सममां है। यहाँ तक कि चीन के नये युवको श्रीर विदेश से पहकर लौटे हुए विद्यार्थियों को भी बहुत ही धुँ घला ज्ञान है कि 'स्वतन्त्रता' शब्द का मतलब क्या है। यद्यपि उन्होंने पश्चिमी राजनीतिक मामलो के जानने की स्रोर ध्यान दिया है स्रोर उन्होंने बराबर 'स्वतन्त्रता' के सम्बन्ध की बात-चीत सुनी है या पुस्तकों में इस शब्द को देखा है इसलिए यह स्राश्चर्य की बात नहीं है कि विदेशी लोग चीनियों की स्रालोचना यह कह कर करते हैं कि उनकी (चीनियों की) सम्यता हम से (विदेशियों से) हीन है, उनकी विचार-शक्ति स्रपरिपक्व है, उन्हें स्त्रब तक भी 'स्वतन्त्रता' का ज्ञान नहीं है स्रोर न इसकी भावना को व्यक्त करने के लिए उनके पास कोई शब्द है फिर भी वे चीनियों के स्रसगठित रहने की स्रालोचना 'बिखने बालू की परत' कह कर करते हैं।

ये दोनो त्रालोचनाएँ परस्पर विरोधी हैं। विदेशी लोग हमें जो 'बिखरे बाल की परत' कहते हैं उसका क्या ऋर्थ है ? केवल यही न कि हमारा हर ब्रादमी अपनी इच्छानसार चलता है और जीवन के सभी सेत्रों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रोत्साहन देता है इसलिए चीन श्रलग श्रलग बाल के कशो का एक ढेर मात्र है। एक मुझी भर बालू लीजिए। मुझी में बालू के कितने भी क्या क्यों न हों, धीरे धीरे वे हाथ से खिसकने लगते हैं. उनमें सब्द होकर रहने की कोई प्रवृत्ति नहीं है। यही बिखरा हुआ बालू कहाता है। लेकिन अगर इस विखरे हुए बालू में सिमेंट मिला दे तो सभी कुण चिपक कर पत्थर के समान कड़े हो जाएँगे और फिर बाल के करणो को इधर-उधर विसकते की कोई स्वतंत्रता नहीं रहेगी। जब हम पत्थर और बाल की तलना करते हैं तो इस स्पष्ट देखते हैं कि पत्थर मूलतः बालू के करणों से ही बना हुआ है पर पत्थर की हद्धता में बाल ने स्वतत्रतापूर्वक इधर उधर खिसकने की ऋपनी शक्ति खो दी है। 'स्वतत्रता' का सीधा ऋर्थ यह है कि एक संगठित समदाय के अन्दर हर कोई अपनी इच्छा के अनुसार चल सकता है। चॅकि चीन में इस भावना को व्यक्त करने के लिए कोई शब्द नहीं है इसलिए हर ब्रादमी इसकी बारीकियों को नहीं समभ सका है। हमारे यहाँ एक कहावत है 'वेलगाम का भागना' जो 'स्वतत्रता' के अर्थ को बताता है। लेकिन यह तो ठीक 'विखरे बालू' के समान है-इर ब्रादमी के लिए ब्रत्यधिक स्वतंत्रता। इसलिए जो विदेशी हमारी श्रालोचना यह कह कर करते हैं कि हममे सगठित होने की शक्ति नहीं है और हम बालू के अलग-अलग करा के समान हैं श्रौर दूसरी तरफ यह कहते हैं कि हम 'स्वतत्रता' के श्रर्थ को ही नहीं सममते हैं, क्या वे नहीं सोचते कि यह हर व्यक्ति की स्वतंत्रता ही है जो हमें बिखरे बालू की परत बनाए हुए है और अगर हम सभी मिलकर एक मजबूत शरीर के रूप में सगठित हो जॉय तो हम जिलरे बालू की परत नहीं रह सकते हैं ? ये त्र्रालोचक 'त्रपनी ढाल की क्रोर श्रपनी ही बर्छी की नोक किए हुए हैं'।

गत दो तीन शताब्दियां के अन्दर विदेशियों ने अपनी अपरिमित शक्ति 'स्वतत्रता' प्राप्ति की लडाई में लगाई है । क्या स्वतंत्रता वास्तव में अञ्छी चीज़ है १यह है क्या १ मैं समभता हूँ कि साधारण चीनी जनता को इस 'स्वतंत्रता' का ऋर्थ क्या है-के सम्बन्ध में कुछ भी धारणा नहीं है: जिसके लिए पश्चिमी लोग कहते हैं कि वे लडते रहे हैं। अपने युद्धों में विदेशियों ने स्वतत्रता की प्रशंसा में आकाश तक पुल बाध दिया है और इसे पवित्र बना दिया है। उन्होंने श्रपने यद्भ का एक नारा ही बना लिया है—'स्वत त्रता दो या मृत्यु दो।' पश्चिमी सिद्धान्तो का प्रचार करते हुए चीनी विद्यार्थियो ने चीन में भी इन शब्दों को फैला दिया है। उन्होंने स्वतंत्रता का समर्थन किया है श्रीर उसके लिए लडने के लिए करिबद्ध है। अपने जोश के प्रथम उफान में वे पश्चिमी लोगो के मुकाबले में पहुंच गए। लेकिन चीन की आम जनता नहीं समक्तती है कि स्वतत्रता का क्या अर्थ है। ग्राप सभी इस बात को समक्त लीजिए कि ज्यो-ज्यो जनता का प्रभत्व बढता है वैसे-वैसे 'स्वतंत्रता' की भावना भी विकसित होती है। इसलिए आज प्रजातंत्र पर बोलते समय पहले में स्वतत्रता से ही प्राराम करता हूँ। इस इसे ठीक से समक्ते कि यूरोप और अपोरिका ने स्वतंत्रता की लडाई में बहुत ही खून वहाया है स्त्रीर बहुत लोगां की स्त्राहति चढाई है। जैसा मेने गत व्याख्यान में आपसे कहा था कि हम प्रजातत्र के युग में है। पश्चिम में प्रजातत्र एक शताब्दी से है लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से इसने स्वतत्रता की लड़ाई का अनुसरण किया है स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए पहले जीवन की कुर्वानी करनी पडती थी और स्वतत्रता का ही फल प्रजातत्र था । उस समय यरोप ऋौर ऋमेरिका के विद्वान नेतास्त्रों ने स्वतत्रता को अपना नारा बनाया था जैसा कि हमने अपनी क्रान्ति के लिए 'जनता के तीन सिद्धान्त' को श्रपना नारा बनाया है। इन सब घटनाश्रो से हम देख सकते हैं कि पश्चिम में पहले स्वतंत्रता के लिए लडाई लड़ी गई ऋौर जब स्वतंत्रता मिल गई तो उसके फल को विद्वाना ने 'प्रजातंत्र' नाम दिया। डेमोके सी शब्द ( प्रजातंत्र ) एक प्राचीन युनानी शब्द से निकला है। अब तक भी विदेशी लोगों को प्रजातंत्र शब्द नहीं लभा सका है। वे इसे कम या श्रिधिक रूप में राजनीतिक विज्ञान का एक पारिभाषिक शब्द मानते हैं श्रीर इसे जीवन-मरण के प्रश्न से, जो स्वतंत्रता में निहित है, दूर की चीज़ समकते हैं। प्रजातंत्र की वास्तविक शुक्त्रात यूनान श्रीर रोम के उत्कर्ष काल में ही हुई थी। उस समय प्रजासत्तात्मक राज था जो सचिरित्र लोगों द्वारा नियंत्रित किया जाता था और वह एक शब्द था जिससे जनता की सार्वभौमिकता का बोध होता था। बाद में जब यूनान और रोम का पतन हो गया तो वह शब्द भी विस्मृति के गर्भ में चला गया। गत दो शताब्दियों में स्वतंत्रता के लिए होने वाले युद्ध पुनः इस शब्द को प्रकाश में लाए और हाल की शताब्दियों से तो यह बहुत से लोगों की जवान पर है। चीन में भी बहुत से लोगों ने इसे सीख लिया है और वरावर इसके संबंध में बोला करते हैं।

लेकिन हाल की युरोपीय लडाइयो में लडने का उद्देश्य प्रजातंत्र की त्र्रापेत्वा स्वतत्रता घोषित की गई है। स्वतंत्रता एक ऐसा शब्द था जिसे यूरोप में सभी लोग ब्रासानी से समक्त लेते थे। यूरोप के लोगो को 'स्वतंत्रता' शब्द के प्रति जो त्राकर्षण था वही त्राकर्षण त्राज चीनी लोगो को 'धन कमात्रो' शब्द के प्रति है। त्राज चीन में लोग बराबर धन कमाने के बारे में सोचते हैं। अगर आप चीनी लोगो से स्वतत्रता के लिए लडने को कहें तो वे न तो आपकी बात सममेंगे और न आपके काम में हाथ बटाएँगे। लेकिन अगर श्राप उन्हें धन कमाने के लिए चलने कहें तो भुज्य के भुज्य श्रापके पीछे हो लेगे । श्राधुनिक यूरोपीय लंडाइयों में 'स्वतत्रता' एक ऐसा नारा था जिस पर जनता संगठित हो जाती थी क्योंकि यूरोप के लोगों ने इस शब्द को अञ्बी तरह से समभ लिया था और इसके लिए वे लड़ते तथा बलिदान करने के लिए सदा तैयार रहते थे। हर श्रादमी स्वतत्रता का पुजारी था। क्यो युरोपीय जनता ने इस शब्द को इतना ऋपनाया जब कि चीनी जनता ने इस पर कोई ध्यान तो नहीं ही दिया बल्कि 'धन कमात्र्यो' शब्द का स्वागत किया ? इसके कई भीतरी कारण हैं श्रौर जिन्हें समझने के लिए हमें ध्यान पूर्वक ऋध्ययन करना चाहिए। चीनी लोग 'धन कमात्रो' शब्द की त्रोर त्राकर्षित हुए क्योंकि चीन त्राब दिवालिया हो गया है त्रौर उसकी जनता गरीव हो गई है। जनता सबसे ऋधिक तकलीफ़ गरीबी के कारण पा रही है। गरीबी से बचने का एक ही उपाय है ऋौर वह है 'धन कमाना'। इसीलिए सभी जगह इसका स्वागत हुन्ना। गरीबी से बचने का मतलब दुःख-तकलीफ से बचना है, अभाग्य और पीड़ा से छुटकारा पाना है। गरीबी की दुर्दशा में जब कोई अ्रादमी अचानक किसी से धनी होने अ्रौर पीड़ा से छुटकारा पाने की वात सुनता है तो यह स्वाभाविक है कि वह धन कमाने के लिए स्रपने जीवन को खतरे में भी डाल सकता है। गत शताब्दी या दो शताब्दी पहले की पश्चिमी जनता ने 'स्वतत्रता' शब्द को उसी तरह

ऋपनाया था जिस तरह चीनी जनता 'धन कमाने' की बात ऋाज ऋपनाए हुए है।

पश्चिम के लोग स्वतन्त्रता की त्रोर इसलिए भुके कि निरंकुश शामन अपनी चरम सीमा तक पहुँच चुका था। रोम साम्राज्य के समय वे (पश्चिमी लोग) सम्यता के उस स्तर पर थे जिस पर चीनी लोग चउ राजकल ( ई० प० ११२२-२५८ ) के म्रान्तिम समय म्रोर चीन के छोटे-छोटे राजों के एक में सम्बद्ध होने के सयम थे। चीन के चउ छिन और हान राजकला के समय पश्चिम मे रोम भी यूरोप को सङ्गठित कर रहा था। रोम में पहले प्रजासत्तात्मक राज की स्थापना हुई श्रौर बाद मे वही राजतन्त्र के रूप मे परिशात हो गया। रोम साम्राज्य के पनन होने के बाद तो एक साथ बहुन से राज यरोप में कायम हो गए जैसा कि चड राजवंश के समाप्त होने पर चीन में आपसी सम्बन्ध रखने वाले बहुत से राज हो गए थे। इसलिए बहुत से विद्वानां ने चउ राजवंश के अभितम समय के 'सात नेताओ' के बीच की लड़ाई की तलना रोम साम्राज्य के पतन के बाद की स्थिति से की है। रोम साम्राज्य के छिन्न-भिन्न होकर छोटे-छोटे राजो में विभक्त हो जाने के वाद सामंतशाही प्रणाली का जन्म हुआ। सबसे शक्तिशाली नेता राजा श्रौर राजक्रमार होते थे। उनमे कम शक्तिशाली मार्किस ( Marquis ) श्रोर उनसे भी कम वाले क्रमश. अर्ल, विसकाउन्ट ग्रोर वैरन (Earl, Viscount. Baron) होते थे। ये सब के सब अपनी इच्छानुसार चलने वाले होते थे श्रौर सम्पूर्ण शासन प्रणाली चीन के चउ राजकुल की सामन्तशाही प्रणाली से भी ऋधिक स्वेच्छाचारपूर्ण थी। ऋाज हम इस वात की कल्पना ही नहीं कर सकते कि सामतशाही शासन युग में जनता को कितनी कठिनाइयाँ उठानी पड़ी थीं। चीन में निरंकुश शासन के समय यहाँ की जनता को जितनी मसीवते उठानी पड़ी थां उनसे कही अधिक दुःख-तकलीफ यूरोप की जनता को भोगनी पड़ी थी । इसका कारण यह है कि छिन् राजकुल ग्रपने स्वेच्छाचार का बोम जनता पर सीघे इस प्रकार लादता था कि ग्रगर क ई शासन की बुराइयों के विरुद्ध बोलता था तो उसे मृत्यु की सजा दी जानी थी। यहाँ तक कि अगर आपस में दो आदमी शासन के विरुद्ध वातचीन

<sup>9.</sup> चड राजकुब (ई॰ पू॰ ११२२-२४८ के श्रन्तिम दिनों में चीन सात राजों में निभक्त हो गया श्रीर ये धापस में एक-दूसरे से बहते थे। सात राजों की चर्चा ही सात नेताओं के नाम से यहाँ की गई है।

करते थे तो दोनो को फाँसी की सजा मिलती थी। इसीलिए जल्द ही इस राजवंश का खातमा भी हो गया। छिन राजकुल के बाद जिन राजकुलों और सरकारों की स्थापना हुई उन्होंने जनता के प्रति बडी उदार नीति अखितयार की। अनाज-कर देने को छोड जनता को सरकारी अफ्रसरों से कोई सबंध नहीं रहता था। लेकिन यूरोप का करूर शासन किसी न किसी प्रकार से सीधे जनता पर दबाव डालता था। ऐसी हालत बहुत दिनों तक जारी रही और निश्कुश शासन-प्रणाली अधिक से अधिक ब्यौरेवार ढग से विकसित होती गयी। इसलिए जनता की हालत दिन प्रतिदिन इतनी बदतर होती गई कि चीन में वैसा हाल कमी हम लोगों ने अनुभव ही नहीं किया है। दो सौ वर्ष पहले तक निरकुश शासन के जुये के नीचे पडी यूरोपोय जनता कराह रही थी जैमा प्राज गरीबी के नीचे पडी चीनी जनता छुटपटा रही है। इस प्रकार के लम्बे युग के करूर शासन से यूरोपीय जनता को 'स्वतंत्रता' की कमी बेहद ख़कने लगी थी। इस करूर शासन से छुटकारा पाने का एक ही उपाय था कि वह स्वतत्रता के लिए लडती। इसलिए जब स्वतत्रता की आवाज उठाई गई तो लोगा ने आनन्दपूर्वक उसका स्वागत किया।

चीन की प्राचीन सामंतशाही प्रथा दूटने के बाद निर्कश शासन के राजकीय ठाट-बाट का जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। छिन् राजकुल के समय से ही चीन के सम्राटा का प्रधान उद्देश्य अपनी राजगदी को सरिवत रखना हो गया था। ताकि साम्राज्य उन्हीं के परिवार के हाथों में रहे ब्रीर उनके उत्तराधिकारी सदा के लिए शांति के साथ राज्य करें। इसलिए जनता का कोई भी काम जिससे राज्य को खतरा दिखता था, वह जहाँ तक संभव हो सकता था दृढता के साथ दवाया जाता था। अप्रगर कोई विद्रोह करता था तो केवल वही नहा उसकी नौ पीढियो के संबधियो तक को सजा दी जाती थी। लोकप्रिय क्रान्ति को रोकने के लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाती थी। वे निग्कुश सम्राट अपनी गद्दी सदा के लिए बनाए रखना चाहते थे। दूसरे शब्दों में कहे तो जब तक जनता राजगद्दी पर किसी तरह का श्राघात नहीं करती थी तब तक वह जो चाहे कर सकती, सम्राट उसमें कुछ भी दलल नहीं देता था। इसलिए छिन् राजकुल के बाद से जितने भी सम्राट हुए उन्होंने केवल अपनी राजगद्दी सुरिक्कत रखने की ओर ही ध्यान दिया और जनता के जीवन की स्रोर से लापरवाह रहे। जनता को खुशहाल करने की वात उनके दिमाग में त्राती ही नहीं थी। चीन में तेरह वर्षों से प्रजा सत्तात्मक राज भी कायम है लेकिन चूंकि हमारी शासन-प्रणाली असंगठित है और हमें श्रभी तक अञ्छी शासन-व्यवस्था के कायम करने का समय नहीं मिला है इस लिए जनता ह्यौर राज के बीच के सम्बन्ध की ह्योर कुछ भी ध्यान नही दिया गया है। माच राजकल के समय क्या दशा थी ? मन १९११ ई० के पहले जनता श्रीर माच सम्राट के बीच कैसा सम्बन्ध था १ माच राजकल के समय हर प्रान्त में सबसे ऊपर एक वाइसराय या गवर्नर होते थे। उसके नीचे तौताइ श्रौर प्रिफेक्ट (Taotai and Prefect) श्रौर सबसे नीचे मदद करने वाले बहत से मजिस्टें ट ख्रौर ऋधीनस्य कर्मचारी होते थे। जनता को सालाना श्रनाज-कर देने के सिवाय सम्राट से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं रहता था। जिसके फलस्वरूप जनता की राजनीतिक भावना कमजोर पडती गई। लोगो को इसकी परवाह नहीं थी कि कौन समाट है। सालाना अनाज-कर अदाकर देना मात्र ही वे अपना कत्त व्य समभते थे। सम्राट भी प्रजा से केवल अनाज-कर चाहता था ख्रौर उसे प्रजा के जीने-मरने से कोई वास्ता नहीं था। इससे इस जान सकते हैं कि चीनी जनता निरंक्श शासनवाद के दवाव का प्रयद शिकार नहीं हुई । उसका दुःख ग्रप्रत्यत्त था । चूँ कि हमारा राष्ट्र कमजोर होता गया इसलिए हम विदेशी राजनीतिक और आर्थिक नियन्त्रण के नीचे त्राते गए तथा उसका विरोध नहीं कर मके। त्राव हमारी मम्पत्ति समाम हो गई है स्त्रीर हमारी जनता बेघरबार के हो गई है न्होर वह स्त्रप्रत ग्रत्याचार के कारण पदा हुई दरिद्रता से पिम रही है।

इसलिए चीनी जनता अपने सम्राट के प्रति किसी प्रकार की ईर्षा नहीं रखती थी। यूरोप की निरकुश शासन-प्रणाली चीन की निरकुश शासन-प्रणाली से एकदम भिन्न थी। रोम साम्राज्य के पतन के बाद से लेकर आज से दो या तीन शताब्दी पहले तक यूरोप में निरकुशता तेजी के साथ बढ़ती रही और इससे जनता को असीम और असह्य दुःख फेलना पडा। कई प्रकार की स्वतन्त्रता से वहाँ के लोग बंचिन थे, खासकर सोचने की स्वतन्त्रता, बोलने की स्वतन्त्रता, इधर-उधर चलने-फिरने की स्वतन्त्रता आदि तो उन्हें थी ही नहीं। ये प्रतिबन्ध अब यूरोप में अतीत की चीजे हो गई हैं और आज हम उस दशा को नहीं देख सकते जैसी कि किसी समय वहाँ थी। इधर-उधर आने जाने की परतन्त्रता का क्या मतलब होता है, उसका आज भी हमको अनुभव है। फांस और हॉलैयड अधिकृत मलाया द्रीपसमूह में यहाँ से जाकर बसे हुए चीनी लोगो के ऊपर लगे प्रतिबन्ध से जो कष्ट उन्हें भोगना पडता है उसके बारे में हम कुछ जानते हैं। उदाहरण के लिए जावा को लोजिए। जावा एक समय चीन के अधीन था और चीन को कर देता था लेकिन अब वह डच

लोगों के ग्रधिकार में है। जब से इस द्वीप का शासन-भार डच लोगों के हाथों में गया है तब से बन्दरगाह पर जहाज लगते ही वहाँ जाने वाले हर चीनी व्यापारी, निवद्यार्था या मजदूर की डच पुलिस द्वारा सख्त तलाशी ली जाती है। चीनी लोग एक छोटे कमर में लेजाकर बन्द कर दिए जाते है जहाँ कि उन्हें अपना सब कपडा उतार देना पडता है। तब डाक्टर स्वास्थ्य की जॉच के लिए शिर से पैर तक उनकी परी हा करते है, उनके श्रॅगूठे का निशान लते हे तब कही वे किनारे पर पैर रख सकते है। उसके वाद देश भर में जहाँ-कहीं भी वे जाते हे वहाँ उन्हें डच सरकारी आफिस मे श्रपना नाम दर्ज कराना पडता है श्रौर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सरकारी पास लेना पडता है। रात मे नौ बजे के बात घर से बाहर रहने के लिए साधारण पास से काम नहीं चलता है। उसके लिए 'रात का गास' लना पड़ता है श्राँर श्रपने पास एक-एक बत्ती रखनी पड़ती है। इस प्रकार का वर्त्ताच डच सरकार जावा में चीनी यात्रियों के साथ करती है। व्यक्ति के चलने-फिरने की स्वतन्त्रता पर इस प्रकार का प्रतिबन्ध यूरोप मे निरकुश शासन युग सं ही चला प्राता है स्त्रीर स्त्रव डच सरकार द्वारा चीनी जनता पर लगाया जाता है। इससे इमको पता चलता है कि पाचीन यूरोपीय निरकुश शासन-प्रणाली कैसी थी। स्वतन्त्रता के ऊपर श्रीर भी कितने प्रकार के प्रतिबन्ध हे जैसे व्यापार की स्वतन्त्रता के अपर, काम करने की स्वतन्त्रता के ऊपर, धर्म में विश्वास करने की स्वतन्त्रता के ऊपर तथा श्रार भी इस प्रकार की कितनी ही बातों के ऊपर । धर्म में विश्वास करने की स्वतन्त्रता को लीजिए। ग्रगर किसी खास जगह पर जनता को कोई खास धर्म मानने के लिए बाध्य किया जाता है जिसे चाहती हो या नही तो यह स्थिति उसके लिए ग्रत्यन्त ही ग्रसह्य हो उठती है। यूरोप की जनता ने स्वतन्त्रता से वचित रहने के कारण अनेकां कष्ट उठाए हैं। इसलिए जब वह किसी के द्वारा लड़ी जाने वाली स्वतन्त्रता की लड़ाई के बारे में सुनती है तो वह त्र्यानन्दित हो उठती है त्र्यौर उसके पत्त का समर्थन करती है। यूरोप में कान्तिकारी भावां की शुरुत्रात इसी प्रकार से हुई।

यूरोप मे स्वतन्त्रता की लड़ाई के लिए कान्तियाँ हुई । स्वतन्त्रता के लिए जनता ने बेहद खून बहाया और अनिगनत आणो और परिवारों का विलटान किया। इसलिए यह आश्चर्य की बात नही है कि जब स्वतन्त्रता प्राप्त हुई नो लोगों ने उसे पवित्र चीज माना और आज भी वे उसकी पूजा करने हैं। स्वतन्त्रना की यह भावना हाल में ही चीन पहुँची है और विद्वानों

का एक समूह इसका पक्का प्रचारक हो गया है। जिसके फलस्वरूप आज बहुतों के दिलों में स्वतन्त्रता के लिए लड़ने की भावना पैदा हो गई है। आज हम प्रजातन्त्र की चर्चा कर रहे हैं। यहाँ प्रजातत्र का सिद्धान्त यूरोप और अमेरिका से आया है और हमको इसका अर्थ अञ्छी तरह से समक्त लेना चाहिए और उससे साहश्य रखने वाली स्वतन्त्रता की भावना का क्या मतलब है इसे भ. समक्तना चाहिए। यूरोप के लोगो ने परतत्रता के कारण एक समया बेहद दुःख उठाया था और उससे अधिक दुःख उठाना उनके सामर्थ्य के बाहर की बात थी। इसीलिए लाखां आदमी एक ही भावना से स्वतन्त्रता के लिए लड़ने गए और जब स्वतन्त्रता प्राप्त हो गई तो प्रजातन्त्र का विकास हुआ। इसलिए अगर हम प्रजातन्त्र की चर्चा करते हैं हमको पहले स्वतन्त्रता की लड़ाई का इतिहास निश्चय ही जान लेना चाहिए।

हाल के वर्षों में जबसे पश्चिमी क्रान्तिकारी भावना चीन में आयी है यहाँ के नए विद्यार्थी श्रीर बहुत से ईमानदार विद्वान स्वतन्त्रता की घोषणा करने लगे हैं। वे सोचते हैं कि युरोप की क्रान्तियाँ फास की राजक्रान्ति के समान स्वतन्त्रता की लडाइयाँ थीं इसलिए इमको भी स्वतन्त्रता के लिए लडना चाहिए। उनका यह कथन दूसरे लोगो के कथन से कुछ मिन्न नहीं है। उन्होंने प्रजातन्त्र या स्वतन्त्रता के ऋध्ययन में ऋपना ध्यान नहीं दिया है श्रीर वे इनके भीतरी श्रर्थ को भी नहीं जानते हैं। हमारे क्रान्तिकारी दल के इस प्रस्ताव का बडा ही गभीर तात्पर्य है कि हमारे क्रान्तिकारी का आधार स्वतन्त्रता की लडाई नहीं बल्कि 'जनता के तीन सिद्धान्त' होना चाहिए। फास की राजकान्ति का नारा था 'स्वतन्त्रता', श्रमेरिका की क्रान्ति का 'स्वाधीनता' श्रीर हमारी क्रान्ति का नारा है 'जनता के तीन सिद्धान्त'। हमने श्रपना नारा निश्चित करने में काफी समय लगाया है स्त्रीर उस पर बहुत सोच-विचार किया है। हम केवल दूसरो की नकल नहीं कर रहे हैं। क्या हम कहते हैं कि हमारे नवयुवको का स्वतन्त्रता के लिए प्रचार करना ठीक नहीं है जबिक यूरोप के लोगों के लिए स्वतंत्रता का नारा एकदम ठीक था १ मैने पहले ही बता दिया है कि जब सवर्ष के लिए इस कोई आदर्श सामने रखते हैं और इस चाइते है कि सब लोग इच्छापूर्वक उस संघर्ष में भाग लें तो उसका उद्देश्य ब्रान्तस्तल तक पहुँची हुई दु:ख-तकलीफ को मिटाने का होना चाहिए। यूरोप की जनता निरंकुश शासन से इतनी बुरी तरह सताई जा चुकी थी कि जैसे ही स्वतत्रता का भड़ा उठाया गया लाखो आदमी उसके नोचे आ गए । अगर हम चीन म, जहाँ की जनता उस तरह के निरकुश शासन का शिकार नहीं हुई है,

स्वतत्रता का नारा बुलन्द करे तो कोई भी उसकी स्त्रोर ध्यान नहीं देगा। लेकिन स्त्रगर हम 'धन कमाने' का नारा लगाएँ तो जनता उसका स्वागत करेगी। हम लोगां के 'जनता के तीन मिद्धान्त' बहुत बानों में धन कमाने के सिद्धान्त के समान है। हम पहले इस कथन को स्त्रपने दिमाग में स्त्रच्छी तरह रख लें स्त्रार गौर से इस पर विचार करें तो हम इसके स्त्रसली स्त्रर्थ को समक सकेंगे। क्या हम प्रत्यन्त रूप से धन प्राप्त करने की वात नहीं कहते हैं १ चूंकि जनता के तीन सिद्धान्त में केवल धन प्राप्त करना ही नहीं है बिल्क धन प्राप्त करना भी उसमें सिम्मिलित है। स्त्रपनी क्रान्ति के प्रारम्भ में रूस ने जो समाजवादी प्रणाली जारी की थी वह भी धन प्राप्त करने के समान ही थी। वह सीधे स्त्रौर प्रत्यन्त रूप से धन प्राप्त करने को नीति थी। लेकिन हमारे क्रान्तिकारी दल के एक से स्त्रधिक उद्देश्य है। इसलिए केवल धन प्राप्त करना मभी उद्देश्यों का द्योतक नहीं हो सकता। 'स्त्रतंत्रता' शब्द द्वारा हमारे उद्देश्य तो स्त्रौर भी नहीं स्वित किए जा मकते।

चीन मे दिलचस्पी रखनेवाले श्राधुनिक युरोगीय विद्वान कहते हैं कि हमारी सम्यता पिछडी हुई है श्रौर हममें राजनीतिक जागृति इतनी कम है कि हम 'स्वतंत्रता' शब्द को भी नहीं समकते हैं। वे कहते हैं- 'हम यूरोप के लोगां ने एक या दो सौ वर्ष पहले स्वतत्रता के लिए लडाई की श्रीर उसके लिए बलिदान किया और कोई श्रन्दाज भी नहीं कर सकता है कि हमने कितने अप्रचर्यजनक काम किए हैं। लेकिन चीन के लोग अभी तक भी नहीं जानते हैं कि स्वतत्रता क्या है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि यूरोव की राजनीतिक चेतना चीन की राजनीतिक चेतना से कही श्रागे बढ़ी हुई है।' चॅिक हम स्वतत्रता के बारे मे चर्चा नहीं करते हैं इमलिए वे कहते हैं कि हमारे राज-नीतिक विचार अपरिपक्व हैं। मैं नहीं समकता हूँ कि इस प्रकार के तर्क से कोई फायदा है। अप्रार युरोप के लोग स्वतवता का मूल्य इतना अपॅकते हैं तो वे चीनियां को 'बिखरे बालू की परत' क्यो कहते हैं ? जब यरोप के लोग स्वतत्रना के लिए लड रहे थे तो उन्होंने स्वभावतः ही स्वतत्रता की भावना को दृढता के साथ ग्रपनाया था। लेकिन जबसे उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त हो गई है और वे अपने उद्देश्य में सफल हो गए हैं सम्भवतः उनकी स्वतंत्रता का विचार भी कमजोर पड़ गया है। अगर आज पुनः स्वतत्रता का मंडा उठाया जाय तो मैं नहीं सीचता हूँ कि पहले की तरह उत्साह के साथ श्राज भी लोग उसके नीचे श्राऍगे । साथ-साथ, दो या तीन शताब्दियो पहले स्वतंत्रता के लिए लडना क्रान्ति करने का युरोपीय ढंग था श्रीर जिसे

अपन फिर नहीं दुहराया जा सकता है। 'बिखरे बालू' शब्द के व्यवहार की मुख्य विशेपता क्या है ? इसकी मुख्य विशेपता है पूर्ण स्वतंत्रता, क्यांकि इसके बिना 'बिखरे बालू' जैसी कोई भी चीज नहीं हो सकती है। जब य्रोपीय प्रजातंत्र की, कली ठीक फूट ही रही थी तभी युरोप के लोग 'स्वतत्रता' के लिए लड़ने की चर्चा करते थे। जब उन्हें अपने उद्देश्य में सफलता मिल गई तो हर श्रादमी श्रपनी-श्रपनी व्यक्तिगत स्वतत्रता की सीमा वढाने लगा श्रीर जल्द ही श्रत्यधिक स्वतत्रता से श्रनेका बुराइयाँ भी पेदा हो गई। इसलिए मिल (John Stuart Mill) नामक एक ब्रॅगरेज विद्वान ने कहा- 'केवल वही व्यक्तिगत स्वतत्रता जो दूसरे की स्वतत्रता के साथ नहीं टकराती है, सच्ची स्वतंत्रता मानी जा सकती है।' अगर एक की स्वतत्रता दूसरे की स्वतंत्रता के विरुद्ध पड़ती है तो वह स्वतंत्रता नहीं रह जाती है। उसके पहले पश्चिमी लोगो ने स्वतंत्रता की कोई सीमा निर्घारित नहीं की थी। लंकिन जब मिल ने सीमित स्वतत्रता क अपने सिद्धान्त का प्रतिपादन किया तव व्यक्तिगत स्वतंत्रता बहुत अशो मे कम हो गई। स्पष्ट ही पश्चिमी विद्वानो ने इस बात का अनुभव किया था कि स्वतत्रता वह पवित्र चीज नहीं है जिसके ऊपर इस्तच्चेप नहीं किया जा सकता है। उन्हें तो यह अनुभव हुआ कि स्वतत्रता को एक सीमा के अन्दर ही रखना चाहिए। विदेशी लोगो द्वारा यह कह कर चीनी लोगों की भर्त्सना किया जाना कि वे (चीनी) यह भी नहीं सममते हैं कि स्वतत्रता क्या है आरे वे 'बिखरे बालू' की तरह हैं, निश्चय ही एक विरोधामास है। अगर चीनी लोग 'विखरे वालू' की तरह हैं तब तो उन्हे पहले से ही पूर्ण स्वतत्रता प्राप्त है। अगर हमारा 'बिखरे बालू' की तरह रहना ठीक नहीं है तो पत्थर की तरह सख्त होकर एक हो जाने के लिए जितनी जल्दी हो सके हमें सिमेट ब्रौर पानी मिलाना चाहिए। जब यह हो जाएगा तो बालू इधर-उधर बिखर नहीं सकेगा श्रौर वह स्वतत्र नहीं रहेगा। चीनी लोग जिस तकलीफ़ को मोग रहे हैं उसका कारण स्वतंत्रता का अप्राव नहीं है। अगर हमारा स्वभाव 'विखरे वालू' की तरह है तब तो हमें बहुत पहले से ही काफी स्वतत्रता प्राप्त है। चीनी जनता के पास स्वतत्रता वोध कराने के लिए शब्द नहा है इसलिए स्वतत्रता की भावना भी नहीं है। लेकिन इस भावना की कमी को शासन सं क्या लेना-देना है ? क्या चीनियो को सचमुच मे स्वतंत्रता है ?

जब हम उस 'बिखरे बालू की परत' के बारे में सोचते हैं तो हम पात हैं कि चीन में काफ़ी स्वतंत्रता है। चूँकि हमारे पास यह इतनी अधिक मात्रा

में है कि कोई इस पर भ्यान ही नहीं देता है यहाँ तक कि इसके नाम के ऊपर भी ध्यान नहीं दिया गया है। ऐसा क्यां है ? इसका उदाहरण हम अपने प्रतिदिन के जीवन से लें। हमारी सबसे बडी दैनिक आवश्यकता की चीजें खाना और कपड़ा है। कम से कम दिन मे दो बार खाना और साल में दो जोड़ा कपड़ा यह तो हमारे लिए जरूरी है। लंकिन एक दूसरी चीज है जो खाने और कपड़े से भी अधिक आवश्यक है। साधारण लोग मोचते हैं कि उनके जीवन में खाना सबसे जरूरी है क्यांकि अगर वे नहीं खाते हैं तो मर जायेंगे। लेकिन यह दूसरी चीज खाने से दस हज़ार गुना ऋधिक त्रावश्यक है। चॅिक इमको उसके लिए सचेत नही रहना पडता है इसलिए हम उसकी त्रावश्यकता का भी त्रनुभव नहीं करते हैं। यह दूसरी चीज़ है-स्वच्छ ह्वा मे सॉस लेना । स्वच्छ ह्वा मे सॉस लेना क्यो मोजन से हजार गुना ऋधिक ऋावस्थक है ? ऋगर हम दिन भर मे दो बार या एक ही बार खाएँ तो भी जिन्दा रह सकते हैं। लेकिन अञ्छी तरह रहने के लिए हम की प्रति मिनिट में सोलह बार प्राखटायिनी स्वच्छ हवा में सॉस लेना पडता है। विना इतनी हवा के हम खड़े भी नहीं रह सकते। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास न हो तो आप अपनी नाक एक मिनट के लिए बन्द कर मोलइ वार की सॉस को रोक देखिए। निना कष्ट पाए इस एक मिनट गी इसके विना नहीं रह सकते। एक दिन में चोबीस घएटे होते हैं और एक वर्षटे में साठ मिनट। हर मिनट में सोलह बार सॉस लेने का मतलव एक घएटे में ६६० बार सॉस लेना है। इस प्रकार एक दिन मे २३ हुजार ४० बार हम साँस लेते है। इसलिए मैं कहता हूँ कि इसमें जरा भी अतिशयोक्ति नहीं है कि सांस लेना खाने से कहीं अधिक जरूरी है। इस बात की ब्रोर हम लोग क्यों नहीं ध्यान देते हैं ? इसका कारण यह है कि स्वच्छ हवा हमारे चारों स्रोर असीम रूप से फैली हुई है स्रोर जो कभी समाप्त होने वाली नहीं है। इस दिन-रात बिना समय बर्बाद किए और बिना परिश्रम किए सांस लेते रहते हैं। पर भोजन के लिए ऐसी बात नहीं है। इसलिए हम सोचते हैं कि हवा का पाना श्रासान है श्रीर भोजन का पाना कठिन। स्वच्छ हवा इतनी आसानी से इसको मिल जाती है कि हम इसके विषय में जरा भी नहीं सोचते हैं। नाक बन्द कर सास रोकना स्वच्छ हवा की प्रधानता को सिद्ध करने का एक छोटा-सा प्रयोग है। बड़ा प्रयोग तो यह होगा कि अगर हम इस हाल की सभी खिड़कियों को अच्छी तरह से वन्द कर दे। तब धीरे-धीरे स्वच्छ हवा का परिमाण हाल से कम होता जायगा और कुछ ही मिनटों में

यहाँ वैठे सैकडो मनुष्य यडी नकलीफ़ का ऋनुभव करेंगे। या किसी आदमी को दिन भर के लिए एक छोटी-सी कोठरी में बन्द कर दीजिए। जब वह पहली बार कोठरी से बाहर आयगा तो बडी सजीवता का अनुभव करेगा। यह इमारे सिद्धान्त का दूसरा उदाहरण है। चूँ कि चीनी लोगो को अपरिमित मात्रा में स्वतन्त्रता प्राप्त है इसलिए उन्होंने इस पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया है जैसाकि जब कोटरी में काफी हवा रहती है तो हम उसके महत्व को कुछ नई। सममते हैं लेकिन जब खिडिकयाँ ख्रौर दरवाजे वन्द कर दिए जाते हैं श्रीर बाहर से स्वच्छ हवा का श्राना रुक जाता है तो हम उसकी खूबी को सममते हैं। दो-तीन शताब्दियो पहले निरंकुश शासन के अन्दर यूरोप के लोगों को किसी प्रकार की स्वतन ता नहीं थी। इसलिए हर ब्रादमी स्वतन्त्रता को अमृत्य समक्त रहा था और उसके लिए जान देने को तैयार रहता था। स्वतन्त्रता प्राप्त होने के पहले व कोटरी में बन्द आदमी की तरह थे। स्वतन्त्रता प्राप्त होने पर उनकी दशा कोठरी में बन्द ब्रादमी को बाहर स्वच्छ हवा मे निकाल देने के समान हो गई। इसलिए स्वभावतः हर त्रादमी ने स्वतन्त्रता को ग्राश्चर्यजनक ग्रौर ग्रमूल्य चोज समभा ग्रौर पश्चिम के लोग कहने लगे-- 'स्वतन्त्रता दो या मृत्य हो।'

लेकिन चीन की परिस्थिति यूरोन से मिन्न है। चीन के लोग स्वतन्त्रता के बारे में नहीं जानते हैं, वे केवल 'धन कमाने' के बारे में जानते हैं। चीनी लोगों से स्वतन्त्रता के वार में वात करना क्वाड़ सी पहाड़ के भीतरी भागो में बसने बाज़ आदिनिवासा यो-नामक कबीले से धन कमाकर रुपया जमा करने की बातचीत करने के समान है। यौ कबील के लोग पहाड़ के भीतरी भागों से उराबर माजफ़ल और हरिए। के सींग लेकर बाहरी टुनिया के खुने बाजार में दसरी चीजो से बदलने त्राते हैं। पहलं बाजार के व्यापारियों ने उन्हे उनकी चीजों के बदले रुपया देना चाहा। लेकिन उन्होंने रुपया लेना इन्कार कर दिया पर ग्रपनी चीज़ों के बदले नमक श्रीर कपड़े लेकर सतुष्ट हुए। इस सोचते हैं कि धन कमाकर रूपए पैदा करने से बढकर श्रौर कोई श्रच्छी चीज़ नहीं है लेकिन यो कबीले के लोग व्यवहार की चीज लेकर ही सतुष्ट रहते हैं। चॅं कि वे धन कमाने का ऋर्थ नहीं समभते हैं इसलिए रूपये की परवाह नहीं करते। श्राधुनिक चीनी विद्वान्, जो चीन के लोगो से 'स्वतन्त्रता' की बात करते हैं. उन व्यापारियां के समान हैं जो यौ कबीले के लोगों को धन जमा करने की सलाह देते हैं। चानो जनना को स्वतन्त्रता की कोई जलरत नहीं है। फिर भी यहाँ के नियार्था उनी का प्रवार करते हैं।

यह निश्चित है कि उन्हें 'समय की पहचान' नहीं है। यूरोप श्रौर श्रमेरिका के लोगो ने आज से १५० वर्ष पहले स्वतन्त्रता की लडाई में अपने जीवन को खतरे में डाला था क्योंकि स्वतन्त्रता उनके लिए बहुमूल्य चीज थी। जब संयुक्त राष्ट्र श्रमेरिका श्रीर फांस ऐसे राष्ट्रों ने स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली तो वे प्रजातन्त्र शासन के अग्रद्त हो गए। फिर भी क्या इन देशों में हर व्यक्ति स्वतन्त्र है १ वहन से वर्गों को जैसे विद्यार्थी, सैनिक, राजकर्मचारी श्रीर बीस वर्ष से कम उम्र के नावालिगों को स्वतन्त्रता नहीं है ? टो-तीन शताब्दी पहले पश्चिम मे जो स्वतन्त्रता की लडाई हुई थी वह बीस वर्ष के ग्राधिक उम्र वालां, तथा जो लोग सैनिक, राजकर्मचारी श्रौर विद्यार्थी नही ये उनके द्वारा लडी गई थी। श्रीर जब स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली गई तो उससे (स्वतन्त्रता से) केवल उन्हें जो इन वर्गा के नहीं थे, फायदा उठाने दिया गया। श्राज भी इन वर्गा के नागरिक पूर्णारूप से स्वतन्त्र नहीं हैं। चीन के विद्यार्थी स्वतन्त्रता की भावनात्र्यों को लेकर श्रीर उन्हें (भावनात्र्यों को) कहीं व्यवहार में लाने की जगह न पाकर ग्रपनी पाठशालाग्रों में ही उनका व्यवहार करने लगे हैं। 'स्वतन्त्रता' के लिए लड़ने के नाम पर विद्यार्थियों का विद्रोह श्रीर हडताल जारी हुई। पश्चिम के लोग जिस स्वतन्त्रता के बारे में चर्चा करते हैं वह बन्धना से जकड़ी हुई है श्रीर वह हर व्यक्ति की सम्पत्ति नहीं कही जा सकती है। नवयुवक विदार्थी जब स्वतन्त्रता की बात करते हैं तो सभी बन्वनां को तोड देते हैं। चूंकि समाज मे उनके सिद्धान्तों को कोई नहीं ग्रपनाता है तो वे उनको (सिद्धान्तों को ) ग्रपनी पाठशालाग्रो में ही व्यवहार में लाते हैं ग्रीर जिसके फलस्वरूप लगातार पाठशालाग्रो में ग्रशाति ग्रीर हडताल होती है। यह 'स्वतंत्रता' का दरुपयोग करना है। विदेशी लोग ग्रगर चीन के इतिहास से परिचित नहीं हैं श्रीर नहीं जानते हैं कि प्राचीन काल से ही चीनी लोग काफ़ी मात्रा में स्वतंत्रता का उपयोग करते आए हैं, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन हमारे देश के विद्यार्थी भी चीन के प्राचीन स्वाधीनता के इस गीत को भूल गए हैं :--

''जब सूर्य उदय होते हैं तो मैं काम करता हूँ; जब सूर्य अस्त हो जाते हैं तो मैं आराम बेता हूँ; मैं पानी के बिए कुवाँ खोदता हूँ; मैं मोजन के बिए जमीन जोतता हूँ; सम्राट की प्रभुता से मुक्ते क्या जेना देना है।'' यह सचमुच ही वडा आश्चर्य है। हम इस स्वतत्रता के गीत से जान सकते है कि चीन यग्रिप सैद्धान्तिक रूप में स्वतंत्र नहीं है पर यहाँ के लोगों को प्राचीन काल से ही वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त है और वह इतनी अधिक है कि उससे अधिक पाने की आवश्यकता नहीं है।

चॅिक प्रजातत्र स्वतत्रता से ही मिला है इनलिए प्रजातत्र की चर्चा करने समय इम पश्चिम की स्वतंत्रता की लड़ाई के इतिहास को साथ-साथ समक ले । अन्यथा हम यह नही जान सकेंगे कि स्वतत्रता अमूल्य वस्त है । यरोप के लोगो में स्वतंत्रता की लडाई के लिए बहुत जोश था जो कि अब ठडा पड गया है। इससे यह पना चलता है कि स्वनत्रता में अच्छाई ग्रीर बुराई दोनो ही निहित है स्रोर इसमें कोई खास धार्मिकता नहों है । स्रगर लोग कहते हैं कि हम 'बिखरे बालू की परत' के समान है तो हमें यह सत्य स्वीकार है पर लोगो की यह धारणा कि चीनियां में स्वतत्रता के समऋने का माहा ही नहीं है और उनमें राजनीतिक चेतना कम है तो इन्हे हम कदापि नहीं मान सकते। क्यों चीन 'बालू की परत'-सा हो गया है ? क्योंकि यहाँ के लोगों को अत्यधिक वैयक्तिक स्वतंत्रता प्राप्त है। इसलिए चीन की क्रान्ति का उद्देश्य विदेशी क्रान्तियों के उद्देश्य से सर्वथा भिन्न है श्रीर इस कारण श्रपनी कान्ति को मफल बनाने की जो प्रणाली हम काम में लाएँगे वह निश्चय ही विदेशी प्रणाली से भिन्न होगी। चीन में सचमुच में क्यो क्रान्ति हो रही है ? अगर सीधे तरह से उत्तर दिया जाय तो इमारी क्रान्ति का लक्ष्य यूरोपीय क्रान्ति के लक्ष्य से ठीक उलटा है। यरोप के लोगों ने विद्रोह किया और स्वतंत्रता की लडाई लडी क्यांकि उन्हें कुछ भी स्वतंत्रता नहीं थी। हमारे पाम स्वतंत्रता पर्याप्त मात्रा मे रही है लेकिन सगठन और प्रतिरोध की शक्ति का अभाव रहा है और चॅकि इम 'बालू की परत' बन गए हैं इसलिए विदेशी साम्राज्यवाट के शिकार हैं स्रोर शक्तिशाली राष्ट्रों के स्रार्थिक नियत्रण स्रोर व्यापारिक होड के कारण पिस रहे हैं। इनका विरोध करने योग्य होने के लिए हमें ऋपनी वैयक्तिक स्वतंत्रता छोडनी पड़ेगी ऋोर वालू में सिमेंट मिलाने से जैसा दृढ़ चट्टान बनता है उसी प्रकार हमें सगठित होकर एक होना होगा ताकि हमें कोई भुका नहीं सके। चीन के लोग त्राज इतनी स्वतंत्रता का उपमोग कर रहे हैं कि उससे स्वतत्रता की ब्राइयाँ ही प्रदर्शित होती है। यह केवल पाठशालात्रों में होने वाली वटनात्रों के सम्बन्ध में ही सत्य नहीं है विलक हमारे क्रान्तिकारी दल के सम्बन्ध में भी सत्य है। मांचू राज्य के

समाप्त होने के बाद से लेकर आज तक के बीच क्यो नहीं हम शासन-व्यवस्था स्थापित कर सके हैं ? इसका कारण हमारे द्वारा स्वतंतत्रा का दुरुपयोग करना है। ठीक इसी कारण से हमारे कान्तिकारी दल को युश्रान श खाइ से हार खानी पड़ी थी। प्रजासत्तात्मक राज की स्थापना के द्वितीय वर्ष में बिना प्रतिनिधि-समा (पार्लियामेट) की मजूरी के ही युत्रान श खाइ ने विदेशों से बहुत भारी कर्ज लेने की बात तय की, सुड़ चिन्नी-रन् को मरवा डाला ग्रोर प्रजासत्तात्मक राज को धक्का पहुँचाने के लिए ग्रौर भी बहुत कुछ किया । मैने सभी प्रान्त के लोगों को इसका विरोध करने और युत्रान को सजा देने की बात कही। लेकिन चॅकि हमारे दल में ही हर ब्रादमी स्वतत्रता की बात करता था इसलिए सगठन कुछ भी नहीं था। उदाहरण के लिए देखिए:--दिज्ञाणी-पश्चिमी प्रान्तां मे, डिवीजन कोमाडर (Divisional Commanders) त्रौर ब्रिगेडियर जनरल (Brigadier General) से लेकर साधारण सैनिक तक, हर ब्रादमी वैयक्तिक स्वतंत्रता की बात करता था। कोई एक साथ मिलकर काम करने को तैयार नही था। धीरे-धीरे इस प्रकार की स्वतंत्रता का विस्तार सभी प्रान्तों में हुआ। उस समय हर प्रान्त श्रपनी ही स्वतत्रता पर जोर देता था श्रीर दुसर प्रान्तों से सहयोग करने को तैयार नहीं था। सन् १६११ ई० की क्रान्ति की बची-खची प्रतिष्ठा का उपभोग करने वाले दिल्ला प्रान्तो ने ऊपर ही ऊपर बडी तड़क-मड़क दिखलाई लेकिन हमारा दल तो भीतर ही भीतर छिन्न-भिन्न हो गया था श्रीर कोई भी श्रन-शासन मानने की तैयार नहीं था। युत्रान् श खाइ की तरफ स्रगर देखे तो हम पाते हैं कि उसके अधीन पह याड दल की पुरानी छः रज्ञात्मक फौज श्रीर इन छ: फौजो के डिवीजन कमांडर, ब्रिगेडियर जनरल श्रीर सेनिक सव के सब एक अनुशासन में बधे थे और वे एक हुक्म मानने को तैयार रहते थे। एक शब्द में कहे तो युत्राने के पास हद संगठन था श्रीर हम कान्तिकारी दल वाल 'बिखरे वालू की परत' थे और इसलिए युत्रान ने हमारे दल को पराजित कर दिया। यह इस बात को स्पष्ट करता है कि एक सिद्धान्त जो दूसरे देशों में ठीक लागू होता है, यह ज़रूरी नहीं है कि वह चीन मे भी लागू होगा ही। पश्चिमी की क्रान्तियों में स्वतत्रता के लिए सघर्ष करना. शब्द का उपयोग क्रान्ति को सफल बनाने के लिए किया गया था। लेकिन चीन की क्रान्ति का लक्ष्य स्वतंत्रता नहीं है। अगर हम यह घोषित करे कि हम स्वतंत्रता के लिए लंड रहे हैं तो हम 'विखरं बाल की परत'-सा ही रह

र. ये प्रतिनिधि-सभा ( पाक्षियामेंट ) के अध्यक्ष चुने गए थे।

जाएँगे ऋौर संगठित नहीं हो सकेंगे। हम ऋपनी क्रान्ति के इन्छित उद्देश्य में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकेंगे।

पश्चिम में क्रान्तिया स्वतन्त्रता की लड़ाई के साथ प्रारम्भ हुईं। दो या तीन शताब्दियो के युद्ध श्रौर श्रान्दोलन के बाद स्वतन्त्रता प्राप्त हुई श्रौर उससे प्रजातन्त्र का जन्म हुन्ना। फास की राजकान्ति का नारा था स्वतत्रता, समानता श्रौर श्रातत्व। हमारा नारा है-जनता की राष्ट्रीयता, जनता की सार्वभौमिकता श्रीर जनता की जीविका। इन दो नारो के बीच क्या सम्बन्ध है १ मेरी व्याख्या के अनुसार हमारी राष्ट्रीयता उनकी (फ्रासीसियों की ) स्वतंत्रता के सदृश है। क्योंकि जनता की राष्ट्रीयता को कार्यरूप में परिण्त करने का ऋर्थ ऋपने राष्ट्र की स्वतत्रता के लिए लडना है। युरोप के लोग वैयक्तिक स्वतत्रता के लिए लड़े थे लेकिन आज हमें 'स्वतंत्रता' को दूसरी तरह से काम में लाना है। ऋब 'स्वतंत्रता' शब्द कैसे लागू किया जायगा ? श्रगर हम इसे व्यक्ति पर लागू करते हैं तो हम 'बिखरे वालू की परत' जैसा हो जाएँगे। किसी भी हालत मे हम व्यक्ति को अधिक स्वतत्रता नहीं देंगे। इसके बदले हम राष्ट्र के लिए स्वतत्रता प्राप्त करें। वैयक्तिक स्वतत्रता बहत अधिक नहीं होनी चाहिए लेकिन राष्ट्रको पूर्णरूप से स्वतंत्र होना चाहिए। जब राष्ट्र स्वतंत्रतापूर्वक काम करेगा तभी चीन शक्तिशाली कहा जा सकता है। राष्ट्र को स्वतर्त्र करने के लिए हमे अपनी-अपनी वैयक्तिक स्वतत्रता का बलिदान करना चाहिए। वह विद्यार्थी जो ऋपनी वैयक्तिक स्वतंत्रता त्याग देता है: दिन प्रतिदिन अधिक परिश्रमी होकर अपना समय विद्याध्ययन मे लगाता है। जब विद्यार्थियों का अध्ययन-काल समाप्त हो जायगा, और उनकी बुद्धि का विस्तार हो जायगा त्र्रौर उनकी शक्ति कई गुनी बढ जाएगी, तभी वे राष्ट्र के लिए कुछ कर सकते हैं। जो सैनिक वैयक्तिक स्वतन्त्रता का बलि-दान करेगा वही आज्ञा-पालन करने के योग्य हो सकेगा। अपनी वफ्रादारी द्वारा देश का भला कर सकेगा श्रौर राष्ट्र की स्वतन्त्रता प्राप्त करने मे सहायता पहुँचा सकेगा। अगर विद्यार्थी और सैनिक स्वतन्त्रता को अपनात है तो चीनी भाषा में स्वतन्त्रता के लिए जो शब्द हं उसमें कहें तो व जल्द ही 'बेलगाम' हो जाऍगे। पाठशालास्रो में कोई नियम नही रहेगा स्रौर सेना में कोई भी अनुशासन का पालन नहीं करेगा। कैसे आप विना नियम के पाठशाला चला सकेंगे ? विना अनुशासन के कैसी सेना होगी ?

क्यो हम चाहते हैं कि हमारा राष्ट्र स्वतन्त्र हो जाय ? इसलिए कि चीन न शक्तिशाली राष्ट्रों के प्रभुत्व के नीचे अपना राष्ट्रीय महत्व खो दिया

है। वह ब्रह्म-उपनिवेश भी नहीं बल्कि सचमुच में हाइपो-उपनिवेश हो गया है। ऋक्राम, बर्मा ऋौर कोरिया से भी इसकी हालत गई गुजरी हो गई है। इनमें से प्रत्येक किसी न किसी राष्ट्र के सरच्या मे है श्रीर एक मालिक का गुलाम है। चीन सभी राष्ट्रों का उपनिवेश है ख्रोर सभी का गुलाम है। ग्रसल मे, ऋब इम दस से ऋधिक मालिक के गुलाम हैं। इमारी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता बहुत ही कम रह गई है। श्रगर हम चीन की स्वतन्त्रता पुनः प्राप्त करना चाहत हैं तो हम त्रापस मे सुदृढ्ता के साथ सङ्गठित हो जाएँ ख्रीर त्रापने राष्ट्र को एकता के सूत्र में बाधने के लिए इस क्रान्तिकारी तरीको को व्यवहार मे लाएँ। बिना क्रान्तिकारी मिद्धान्त के हम कभी सफलीभूत न होंगे। हमारा क्रान्तिकारी सिद्धान्त सिमेट-सा है। अगर हम अपने चालीस करोड को एक जगह सङ्गठित कर सके श्रौर उनका एक शक्तिशाली संघ बनाकर पूर्ण्रूप से उसे स्वतन्त्र कर सके तो चीनी राष्ट्र स्वतन्त्र हो जायगा त्र्यौर चीनी जनता वास्तविक रूप से स्वतन्त्र होगी। फ्रांस की राजकाति के नारे की तुलना हम **अपने नारे से करे। फास की राजकान्ति के 'स्वतन्त्रता' का नारा और इमारा** 'जनता की राष्ट्रीयता' का नारा एक समान है। 'जनता की राष्ट्रीयता' हमारे राष्ट्र की स्वतन्त्रता की माग का चोतक है। 'समानता' हमारे 'जनता की सार्वभौमिकता' के सिद्धान्त के सदृश है जिसका उद्देश्य निरंकुश शासन को खतम कर सब नागरिको को एक समान अधिकार देना है। 'आतृत्व' का श्रमली श्रर्थ भाईपन है श्रौर उसका वही श्रिभपाय है जो चीनी शब्द 'थुड पौ' ( एक देश के रहने वाले साथी ) का है। 'श्रातृत्व' का सिद्धान्त हमारे 'जनता की जीविका' के सिद्धान्त के समान है जिसका उद्देश्य अपने चालीस करोड लोगों के सुख ज्ञानन्द के लिए प्रयत्न करना है। में इसकी विवेचना 'जनता की जीविका' की व्याख्या करते समय श्रीर विस्तृत रूप से करूँ गा।

## तीसरा व्याख्यान

मिन्-छत्रान्-जनता की सार्वभौमिकता-हमारे क्रान्तिकारी नारो का हम 'समानता' के ऊपर ही चर्चा करे। 'समानता' शब्द प्राय: 'स्वतंत्रता' शब्द के साथ जुड़ा रहता है। यूरोप के विभिन्न राष्ट्रों में पहले क्रान्तियों के समय सभी लोगों ने समान ताकत लगाई श्रीर स्वतंत्रता श्रीर समानता के युद्ध में समान रूप से बलिदान किया श्रीर जिसके फलस्वरूप उन्होंने स्वतंत्रता के ऐसा ही 'समानता' को भी महत्व दिया। जो कुछ हो बहुत से लोगों ने अनुभव किया कि अगर वे स्वतंत्र होते हैं तो उन्हें 'समानता' भी जरूर प्राप्त होगी और ग्रगर वे 'समानता' का दर्जा नहीं पाते हैं तो उन्हें ग्रपनी स्वतंत्रता को प्रकट करने का कोई रास्ता नहीं है। उन्होने समानता को स्वतंत्रता से भी श्रिधिक महत्व दिया। समानता क्या है श्रीर वह कहाँ से श्राती है ? यूरोप त्रीर त्रमेरिका के क्रान्तिकारी दर्शन स्वतत्रता को मनुष्य के लिए प्रकृति-प्रदत्त चीज मानते हैं। उदाहरण के लिए देखिए :-- ग्रमरीकी क्रान्ति की 'स्वाधीनता की घोषणा' श्रौर फांस की राजकाति की 'मनुष्य श्रौर नागरिक के अधिकारों की घोषणा' दोनों में निश्चित रूप से और जोरदार शब्दों में 'स्वतत्रता ग्रौर समानता' को मनुष्यों के लिए प्रकृति-प्रदत्त चीजे मानी गई हैं जो कि उनसे ( मनुष्यों से ) त्रलग नहीं की जा सकतीं।

क्या मनुष्य सचमुच में समानता का विशेष श्रधिकार लेकर पैदा होता है ? पहले हम इसी प्रश्न पर ध्यानपूर्वक विचार करें । पहले व्याख्यान (प्रजातंत्र पर दिया गया पहला व्याख्यान ) में हमने लाखों वर्ष पहले के श्रादि मानव से लेकर वर्तमान प्रजातत्र युग के मनुष्यों के श्रिषिकारों के इतिहास की छाननीन की थी । इस छाननीन में मनुष्यों के लिए प्रकृति-प्रदत्त समानता का सिद्धान्त तो हमें कहीं नहीं मिला था । प्रकृति की दुनिया में हम जल की सतह को छोड़कर किन्हीं भी दो चीजां को एक धरातल पर नहीं पाते हैं । समतल भूमि पर कोई भी जगह सचमुच में समतल नहीं है । वाङ्षा स्टेशन (केएटन) श्रौर यिन् चाङ्हवान् स्टेशन के बीच केएटन-हान्क्वो रेलवे लाइन समतल मैटान से होकर जाती है । लेकिन श्रगर श्राप रेलगाडी में श्रपनी जगह पर बैठे-बैठे करोखें से सावधानीपूर्वक जमीन की ऊँचाई-निचाई

को देखे तो श्रापको पता चलगा कि एक मील लाइन का रास्ता भी ऐसा नहीं है जिसको समतल करने के लिए मानवीय श्रम श्रीर इजिनियरिंग की जरूरत नही पड़ी हो। हम जिसे प्राकृतिक समतल भूमि कहते हैं यह भी पूर्ण्रू से समतल नही है। अथवा इस मेज पर रखी फूलदानी को लीजिए। मैं जिस फूल को अपने हाथ में लिए हुए हूँ उस पर आप गौर करे। अगर श्राप इस पर केवल एक सरसरी निगाह डालते हैं तो इसका एक-एक दल श्रीर रेशा श्रापको समान दिलाई पड़ेगा । लेकिन श्रगर श्राप ध्यान से देखें या श्रग्रावीचगा यत्र के सामने इसे रखे तो श्रापको पता चलेगा कि कोई भी दो दल या दो रेशे एक जैसे नहां हैं। इस फूल के गाछ की लाखां पत्तियों में कोई भी दो पत्तियाँ त्रापको बिलकुल एक तरह की नहीं मिलेगी। इस त्रसमानता को समय **ऋौर स्थान** की कसौटी पर भी परख देखिए। यह फूल की पत्ती जो यहाँ है, वह किमी दूसरी जगह के इसी फूल की पत्ती के समान नहीं है। इस वर्ष की पत्ती गत वर्ष की पत्ती से मिन्न है। यह इस बात को स्पष्ट करता है कि ससार में कोई चीज ऐसी नहीं है जो दूसरी चीज के समान हो। और चॅिक सभी चीजें भिन्न-भिन्न हैं वे स्वभावतः ही समान नहीं कही जा सकती हैं। श्रगर प्रकृति की दुनिया में समानता नहीं है तो मानवीय समानता ऐसी कोई चीज कैसे हो सकती है १

मूलतः प्रकृति ने मनुष्यो को समान नहीं वनाया है लेकिन जब निरकुश शासन का मनुष्य जाति में विकास हुआ तो निरकुश राजाओं और राजकुमारो ने इस मानवीय भिन्नता को चरम सीमा तक पहुँचा दिया। जिसके फलस्वरूप प्राकृतिक असमानता से कहीं अधिक खराव असमानता समाज में पैदा हुई। राजाओं और राजकुमारों द्वारा निर्मित असमानता कृत्रिम थी। उससे जो फल निकला उसके उदाहरण स्वरूप यहाँ मैं व्लैकबोर्ड पर एक चित्र वनाता हूँ—

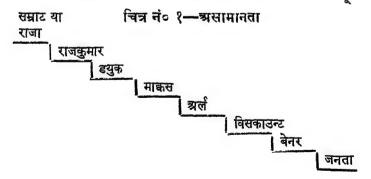

इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए ब्रोर तब ब्रापको पता चलेगा कि कृत्रिम श्रसमानता का क्या ऋर्थ है। इन कृत्रिम पदों के कारण, खास रियायत पाए हुए वर्ग अत्यन्त ही करू और अन्यायी हो गए। जब पीडित जनता में सन्तोष करने की शक्ति नहीं रही तो वह अन्त में विद्रोह कर उठी और उसने असमानता के विरुद्ध लडाई छेड़ दी। क्रान्ति का मूल लक्ष्य मनुष्य निर्मित ऋसमानता को मिटाना था ऋौर जब यह कार्य पूरा हो गया तो लोगों ने सोचा कि उनकी क्रान्ति भी समाप्त हो जाएगी। लेकिन उग लोगो ने, जो सम्राट या राजा बने उच श्रासन प्रहण किए हुए थे, श्रपने श्रासन को बचाने के लिए अपने को 'देव द्वारा नियुत्त' किया हुआ बतलाने लगे। उन लोगो का कहना था कि उन्हें ईश्वर की स्रोर से खास स्थान मिला है इसलिए उनका विरोध करना ईश्वर का विरोध करना जैसा होगा। अनपढ जन समुदाय ने नहीं सोचा कि इन बातों में सचाई है या नहीं श्रीर उसने ग्रन्धानकरण कर अपने सम्राट को ग्राधिकार दिलाने के लिए लडाई की समानता और स्वतत्रता की बात करने वाले बुद्धिमान लोगों का भी उसने विरोध किया। इसलिए क्रान्ति के समर्थक विद्वानों ने राजात्रों के निरक्तश शासन को मिटाने के लिए प्रकृति प्रदत्त समानता ख्रौर स्वतंत्रता के अधिकार के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया उनका मूल उद्देश्य मनुष्य निर्मित क्वत्रिम श्रासमानतात्रों को मित्र देने का था। लेकिन 'करना श्रासान है श्रीर समभाना कठिन है' यह उक्ति हर बात में चरितार्थ होती है। यूरोप का जनसमुदाय उस समय यह विश्वास करता था कि सम्राट ग्रौर राजा ईश्वर के भेजे हए हैं श्रीर उन्हे विशेष 'दैवी श्रिधकार' प्राप्त हैं। श्रपढ़ जनता की वडी मख्या इसका समर्थन करती थी। बहुत युक्ति से काम लेने ऋौर कोशिश करने पर भी बुद्धिमान श्रीर शिच्चित लोगो का छोटे-सा समुदाय सम्राटों को नहीं उखाडकर फ्रेंक सका।

श्रन्त में जब जनता में यह विश्वास जम पाया कि मनुष्य स्वतत्र श्रौर समान होकर पैदा हुन्ना है श्रीर हर व्यक्ति का कर्त व्य है कि वह स्वतत्रता श्रौर समानता के लिए लांडे तम यूरोप के सम्राटो श्रौर राजाश्रो का श्राप ही श्राप पतन हो गया। सम्राटो श्रोर राजाश्रो के पतन के बाद जनता हढता पूर्वक प्राकृतिक समानता के सिद्धान्त में विश्वास करने लगी श्रौर सभी मनुष्यों को एक समान बनाने के धुन में रात दिन लगी रही। वह नहीं जानती थी कि इस प्रकार की चीज का होना श्रसम्भव है। केवल हाल से विश्वान के प्रकाश में लोग श्रनुभव करने लगे हैं कि प्राकृतिक समानता के सिद्धान्त जैसी

कोई चीज नहीं है। अगर उस समय हम बिना सत्य की परवाह किए लोगों के विश्वास के अनुसार चलते और मानव समाज पर समानता का भार जबरदस्ती लाद देते तो वह समानता अकृतिम (false equality) होती।

चित्र नं० २ कृत्रिम समानता

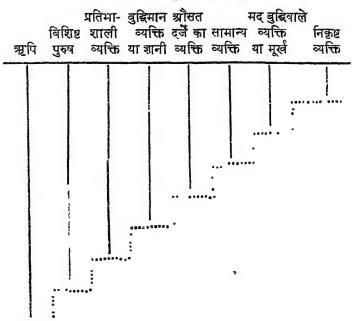

इस दूसरे चित्र से ज्ञात होता है कि ऊपर समानता लाने के लिए हमें तिशिष्ट स्थानों को नीचे कर देना होगा। लेकिन ये विभिन्न प्रकार के व्यक्ति जिस आधार रेखा पर खड़े हागे वह वक्र ही रहेगी, सीधी नहीं। इस प्रकार की जो समानता होगी वह कृत्रिम होगी। मानव-समाज मे समान दर्जा किसी दूसरी ही चीज से होती है। हर आदमी अपना व्यक्तित्व प्रकृति प्रदत्त बुद्धि और योग्यता से विकसित करता है। चूँकि हर आदमी की बुद्धि और योग्यता भिन्न है हालिए उसके द्वारा विकसित व्यक्तित्व भी भिन्न ही होगा। और चूँकि हर आदमी भिन्न तरीके से काम करता हं इसलिए निश्चय ही सव आदमी एक सतह पर काम नहीं कर सकते हैं। यही हम समानता के एक सच्चे सिद्धान्त पर पर्चाता है। अगर हम आदमी की बुद्धि और योग्यता पर ध्यान दिए ज़िना हो सबको समान करने के लिए लोगों को उन स्थानों से नीचे कर दे जो

उन्होंने अपनी बुद्धि श्रीर योग्यता के कारण प्राप्त किया है, तो संसार की प्रगति ही नहीं होगी और मानव जाति पीछे, हटवी जाएगी। जब हम प्रजातन्त्र और समानता की बात करते हैं और साथ-साथ यह भी चाहते हैं कि संसार प्रगति करे, तो उसका मतलब राजनीतिक समानता से है। क्यांकि समानता कृत्रिम चीज है प्राकृतिक नहां और एक ही समानता जो हम ला सकते हैं वह है राजनीतिक समानता।

चित्र नं० ३ सच्ची समानता



कान्ति के बाद हम चाहते हैं कि हर श्रादमी का राजनीतिक दर्जा बरावर हो जैसा कि चित्र न० ३ की श्राधार-रेखा में दिखाया गया है। यही एकमात्र सची समानता है श्रीर प्रकृति का सचा सिद्धान्त है।

यूरोप की क्रान्तियों में जनता ने अपनी समानता और स्वाधीनता की लड़ाई के लिए बहुत सबर्प और बिलदान किए। यह समम्भने के लिए कि ऐसा उन्होंने क्यो किया। हमें क्रांति के पहले यूरोप में पैदा हुई असमानताआ को जान लेना आवश्यक है। मैंने जो पहला चित्र बनाया है वह क्रांति के पहले यूरोप की दशा का और वहां फैली हुई राजनीतिक असमानता का सूचक है। चित्र की सीढ़ियाँ—सम्राट, राजा, राजकुमार, ड्यूक, मार्किस अर्ल, विसकाउन्ट, बैरन—पहले के यूरोप की राजनीतिक प्रसाली के विभिन्न वर्गों को व्यक्त करती हैं। चीन में भी इस प्रकार के वर्ग-भेद थे लेकिन आज से १३ वर्ष पहले जो काति हुई थी और जिसके फलस्वरूप यहाँ निरंकुश

शासन समाप्त हो गया उसके बाद से ही ये सभी श्रासमान दर्जें तोड कर समान कर दिये गये हैं। लेकिन चीन में पहले जो श्रासमानता थी वह यूरोप के समान भयद्भर नही थी। दो सौ वर्ण पूर्व तक यूरोप सामन्तशाही रियासतो की तरह था जैसा कि दो हज़ार पहले चीन था। चूँकि चीन में शासन्व्यवस्था यूरोप से पहले ही कायम हुई इसलिए यहाँ की सामन्तशाही प्रणाली दो हज़ार वर्ष पहले ही समाप्त हो गई जब कि यूरोप मे श्रव तक भी पूर्णरूप से नहीं समाप्त हुई है। केवल श्राज से दो या तीन शताब्दी पहले यूरोप के लोग श्रासमानता की बुराइयो का श्रनुभव करने लगे। श्रीर समानता की भावना से श्रोतप्रोत हो गए जैसा चीन में दो हज़ार वर्ष पहले हुश्रा था। यूरोपीय राष्ट्रों के बहुत पहले ही चीन राजनीतिक सगठन में प्रगति कर चुका था। लेकिन गत दो शताब्दियों के भीतर यूरोप केवल चीन के समान ही नहीं हो गया बल्कि इससे श्रागे भी बढ़ गया है। जो सबसे पीछे था वह सबसे श्रागे हो गया है।

क्राति के पहल निरंकुश शासन के कारण यूरोप की जो दुर्दशा हो गई थी वैसी हालत चीन की कभी नहीं हुई है। क्यो ऐसा हुन्ना था ? ऐसा इसलिए हुआ था कि यूरोप मे पैतृक अधिकार की प्रथा थी। यूरोप के सम्राट, राजा, राजकुमार, ड्यूक, मार्किस श्रीर दूसरे श्रिधिकारी लोगों के पद खानदानी हो गये थे श्रौर इन खानदानी श्रिधिकार को कभी किसी ने नहीं बदला । साधारण लोगो का पेशा भी पुरतैनी ही था। वे कभी दूसरा पेशा नहीं करते थे। श्रगर एक श्रादमी किसान है तो उसके बेटे, पोते सब किसान ही होते थे। मजदूरा के वेटे-पोतों त्र्रादि को बराबर मजदूरी ही करनी पडती थी। पोता ऋपने दादा के पेशे से भिन्न कोई दूसरा पेशा नहीं कर सकता था। अपने पेशे को भी न बदल सकने का ऋधिकार ही वह ऋसमानता थी जो उस समय यूरोप मे कायम थी। चीन में सामन्तशाही प्रथा के नष्ट होने के बाद से ही पेशा सम्बन्धी प्रतिवन्ध सम्पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है। इस प्रकार हम देखते है कि जब चीन मे भी विदेशी राष्ट्रों के समान-वर्ग प्रणाली श्रीर एक तरह की असमानता थी उस समय भी यहाँ (चीन में) एक विशेपता थी कि केवल सम्राट का पद ही पैत्क था। जब तक कोई सम्राट की गद्दी पर दखल कर सम्राट को हटा नहीं देता था तब तक शासन करने का अधिकार उसी सम्राट के परिवार की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के हाथों मे जाता था। केवल जब कोई व्यक्ति सम्राट को हराकर गही पर अधिकार कर लेता था और स्वयं सम्राट बनकर एक नये राजवश की स्थापना करता था तभी पिछले सम्राट के

वंशज राज्य करने के अधिकार को खो देते थे। लेकिन ड्यूक, मार्क्वस, अर्ल, विसकाउनः और बैरन आदि पद तो प्राचीन समय में भी हर पीढ़ी में बदल जाते थे। चीन मे बहुत से साधारण व्यक्ति भी राजमन्त्री के पद तक पहुँच गये थे श्रीर राजा तथा राजकुमार श्रादि के उच पद तक पा चुके थे। ये सब पद पुश्तैनी नहीं थे। यूरोप मे भी कुछ साधारण व्यक्ति राजमत्री या राजकुमार तथा दूसरे पद पा चुके हैं पर वहाँ ऋधिकाश पद पुश्तैनी ही था और साधारण लोग पुश्तैनी पेशे को छोडकर दूसरा पेशा करने को स्वतंत्र नहीं थे । इस स्वतत्रता की कमी के कारण ही लोगां ने समानता का ऋधिकार भी खो दिया था। यूरोप में केवल राजनीतिक असमता ही नहीं थी बल्कि साधारण जनता के सामाजिक दर्जे भी ऋसम थे। जिसके फलस्वरूप साधारण जनता के लिए पहले तो ड्यू क, मार्क्विस, ऋर्ल, विसकाउन्ट या बैरन के दर्जे तक पहुँचना ऋौर दूसरे स्वतत्रतापूर्वक पेशा अख्तियार करना ताकि वह जिन्दगी में आगे बढ़ सके, बडा ही कठिन था। अन्त में उसने यह बात महसूस की कि वह इस प्रशाली को नहीं चलने देगी श्रीर इसलिए उसे स्वतंत्रता के संग्राम में श्रपना जीवन लगा देना चाहिए, स्वतत्रतापूर्वक पेशा नहीं करने के बधन से मुक्त होना चाहिए और प्रगति के लिए उद्योग करना चाहिए। स्वतत्रता के लिए ऐसी लडाई और भयकर वर्ग असमानता को मिटाने का ऐसा प्रयत्न चीन के इतिहास में नहीं पाया जाता है। यद्यपि चीन के लोगो को भी वर्ग-भेद का अनुभव हुआ है लेकिन स्वतत्रता के लिए उन्होंने कभी अपने को या अपने परिवारवालों को बिलदान नहीं किया है। यूरोप के लोगों की क्रान्ति स्वतंत्रता श्रौर समानता प्राप्त करने पर केन्द्रित थी लेकिन चीनवालों ने कभी समभा ही नहीं कि वास्तव में इनका (स्वतत्रता ग्रौर समानता का) क्या त्रर्थ है। इसका कारण यह है कि चीन का निरंकुश शासन यूरोप के निरकुश शासन-सा कभी भयंकर नही रहा। श्रीर यद्यपि प्राचीन काल मे चीन की सरकार स्वेच्छाचारी थी और इसने गत दो हजार वर्षों में कोई प्रगति नहीं की है तथापि इसके पहले ही चीन के शासन में बहुत सुधार किए गए थे ? जिनसे निरकुश शासन की बहुत-सी बुराइयाँ कम हो गई थी। इसके कारण चीनी जनता निरकुश शासन से उतना नहीं पीडित हुई ख्रीर उसे समानता के लिए उतना नहीं-लडना पडा।

जब से यूरोपीय सम्यता का प्रभाव पूर्व में पडना शुरू हुआ है तब से यूरोप की राजनीतिक प्रणाली, अर्थशास्त्र और विज्ञान ने चीन में भी प्रवेश किया है। जब चीन के लोग यूरोप के राजनीतिक सिद्धान्तों के बारे में सुनते

हैं तो साधारणतः वे उनमें कुछ हेर-फेर करने के सबध में बिना सोचे ही शब्दशः उनकी नकल करने लगते हैं। दो-तीन शताब्दी पहले यूरोप की क्रान्तियाँ 'स्वतन्त्रता के सग्राम' के लिए हुई थीं। इसलिए चीन अभी स्वतन्त्रता के लिए ज़रूर लड़े! यूरोप के लोग समानता के लिए लड़े थे इसलिए चीन मी समानता के लिए लड़े! लेकिन चीन की कमज़ोरी का कारण यह नहीं है कि वह स्वतन्त्र नहीं है और यहाँ समानता नहीं है। अगर हम स्वतन्त्रता और समानता के नाम पर जनता को आह्वान करते हैं तो इस अपने लक्ष्य से दूर रहेगे। ऐसी बात नहीं है कि स्वतन्त्रता और समानता के अभाव में हमे दुःख-तकलीफ़ है। चीनी जनता इन चीज़ों के लिए उत्सुक नहीं है इसलिए निश्चय ही वह हमारे करड़े के नीचे नहीं आएगी। लेकिन गत दो-तीन शताब्दी पहले स्वतन्त्रता और समानता के खो जाने से यूरोप की जनता को अनेकों कष्ट केलने पड़े थे। उसने अनुभव किया था कि जब तक स्वतन्त्रता और समानता उसे नहीं मिलती है उसका कोई प्रश्न हल नहीं होगा। इसलिए स्वतन्त्रता और समानता की लड़ाई में उसने अपने जीवन की बाजी लगा दी थी।

इस ब्रान्दोलन ने गत तीन शताब्दियों में तीन बड़ी-बड़ी क्रान्तियों को जन्म दिया है-पहली इगलैएड में, दूसरी श्रमेरिका मे श्रौर तीसरी फ्रांस में। अमेरिका और फास की क्रान्तियाँ सफल हुई पर इंगलैएड की क्रान्ति को हम श्रमफल कह सकते हैं। जिसके फलस्वरूप श्रंगरेजो के राजनीतिक सङ्गठन में बहुत बड़ा परिवर्त्त नहीं हुआ है। श्रंगरेजो की क्रान्ति उस समय हुई थी जब चीन में मिरू राजकुल का पतन श्रीर छिड़्राजकुल का प्रारम्भ हो रहा था श्रगरेजो ने गद्दी उलट दी थी श्रीर राजा को मार डाला था। लेकिन दस वर्षी के ब्रान्दर ही वहाँ पुनः राजतन्त्र की स्थापना हो गई। इसलिए ब्राज तक त्रंगरेजी शासन का रूप राजतन्त्र के ढंग का ही है ब्रौर ब्रोहदे तथा पद वाल लोग स्रभी भी वहाँ बहुत हैं। स्रमरीकी उपनिवेश इगलैगड से त्रलग होकर स्वतंत्र हो गए त्र्यौर उन्होने प्राचीन राजनीतिक वर्गों को एकदम से खतम कर प्रजासत्तात्मक शासन कायम किया। फास वालो ने भी इनका ही अनुसरण किया और पाचीन वर्ग-प्रणाली को नीचे से ऊपर तक एकदम से बदल डाला । अभी ठीक छः वर्ष पहले रूस में भी क्रान्ति हो गई और उसने भी वर्ग-प्रणाली को उलट कर प्रजासत्तात्मक राज की स्थापना की। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, फास ज्ञौर रूस ये सभी शक्तिशाली राष्ट्र है स्रौर हम उसकी ताकत का पता उनकी सफल हुई कान्तियों से लगा सकते हैं। इस

ने सबसे हाल में क्रान्ति की है श्रीर उसकी क्रान्ति सबसे श्रिधिक सफल हुई है। उसने केवल राजनीतिक दर्जों को ही समान नहीं कर दिया है बल्कि समाज के सभी पूँजीवादी वर्गों को भी मिटा दिया है।

संयुक्त राष्ट्र ग्रमेरिका को देखिए। क्रान्ति के समय ग्रमेरिकावासियों के दिमाग में स्वाधीनता प्राप्त करने का उद्देश्य था। क्यो ? चॅकि उनके तेरह उपनिवेश ब्रिटिश अधिकृत भू-भाग थे और ब्रिटेन के नियत्रण में थे । ग्रेटब्रिटेन निरकशर राजतंत्र वाला ठहरा। इसलिए वह अपनी जनता की अपेका अमेरिका की जनता को बडी बरी तरह सता रहा था जब श्रमेरिका वालो ने देखा कि यद्यपि वे श्रीर ब्रिटेन की जनता एक ही शासन के श्रन्दर है तथापि ब्रिटिश नागरिक के साथ उदारतापूर्वक व्यवहार किया जाता है और वे लोग बुरी तरह सताए जाते हैं । उन्हें यह असमानता बुरी तरह खटकी और उन्होंने ब्रिटेन से अलग होकर स्वाधीन राष्ट्र कायम करने का विचार किया। स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए उन्होंने ब्रिटेन का विरोध किया और ब्राठ वर्षा तक उससे लडते रहे । अन्त मे उन्हें अपने उद्देश्य मे सफलता मिली । अमेरिका की सरकार ने गोरे लोगों के साथ समानता का वर्त्ताव किया लेकिन काली जातियों के मित उसका वर्ताव बहुत ही भिन्न रहा है। उदाहरण के लिए, निम्रो लोगों को वह गुलाम समभतो आई है। यद्यपि अमरीकी क्रान्ति के बाद गोरे लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं लेकिन गोरे और काले लोगों का राजनीतिक दर्जा समान नहीं है। यह बात अमरीकी विधान और स्वाधीनता की घोषणा से निपरीत पडती है जिसका प्रथम नाक्य है. 'जन्म से सब श्रादमी वरावर हैं। ईश्वर की श्रोर से सबां को जीने, स्वतन्त्र रहने श्रीर श्रपने सुख की खोज करने के ऐसे अधिकार प्राप्त है जो उनसे अलग नई। किए जा सकते।' इन्हीं सिद्धान्तों के आधार पर बाद में अमेरिका का विधान बना जो मनुष्य जाति की समानता के ऊपर ऋधिक जोर देता है। फिर भी वहाँ के नियो लोगो को गुलाम ही रखा गया।

स्वतन्त्रता स्रोर समानता के पुजारी कुछ विद्वान लोगों ने देखा कि यह दशा उन भावनास्त्रों से एकदम सामजस्य नहीं खाती है जिन पर राष्ट्र का निर्माण हुस्रा है स्त्रोर उन्होंने स्वाधीन स्त्रोर समानता का स्रधिकार देने वाले प्रजासत्तात्मक राज में इतने गुलामों के होने का विरोध किया। उस समय के स्रमेरिकावासी निम्रो लोगों के साथ कैसा वर्त्तांव करत थे १ वे निम्रो गुलामों के साथ निर्दयतापूर्वंक पेश स्त्राते थे स्त्रोर उनसे बैल स्त्रोर घोड़े सा काम जेते थे।

नियो लोग गुलाम की तरह कठिन परिश्रम करते थे ख्रोर प्रतिदिन इतना कठिन परिश्रम करने के बाद भी उन्हें मजदूरी नहीं मिलती थी, सिर्फ मोजन मिलता था। जब राष्ट्र के लोगों ने इस दयनीय दशा को देखा तो उन्होंने महस्रस किया कि ऐसा करना विधान के सिद्धान्त में कितना विपरीत तथा न्यायहीन श्रीर श्रसमान है। इसलिए वे मानवता के नाम पर इस गुलामी की प्रथा का विरोध करने लगे। जैसे-जैसे इस भावना का प्रचार अधिक से अधिक होता गया वैसे-वैसे इस ब्रान्दोलन ( गुलामी प्रथा मिटाने के ) समर्थकों की सख्या भी बढ़ती गई । बहुत से ईमानदार व्यक्तियों ने निग्रो गुलामो की तकलीफ की जॉच की ब्रौर ब्रॉख देखी बातो का विवरण प्रकाशित किया। इन विवरणों में से सबसे अधिक प्रसिद्ध और जिनमें गुलाम जीवन की कितनी वास्तविक घटनात्रों की दर्दनाक बातें हैं, एक उपन्यास के रूप में है। इस उपन्यास को हर ब्रादमी ने बडी उत्कंठा के साथ पढा। इसका नाम है-- काले गुलामों की स्वर्ग से दहाई' (टाम काका की क्टिया नामक अगरेजी उपन्यास का चीनी नाम )। जब इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ तब लोगों ने अनुभव किया कि गुलामों को कैसी यंत्रणार्यें सहनी पडती हैं ख्रीर तब उन्हें (लोगो को ) इसके लिए बहुत ही रोष हुआ। तब सभी उत्तरी राजों ने, जो गुलाम नहीं रखते थे, गुलामों की स्वाधीनता के लिए त्रावाज उठाई। दिल्ली राजों में काफी संख्या में गुलाम थे। इर दिखाणी राज में बहुत ही विस्तृत रूप से बागवानी होती थी जिसकी खेती पूरी की पूरी गुलामो द्वारा कराई जाती थी। ऋगर वे गुलामो को स्वाधीन कर देते तो उनके पास कठिन परिश्रम करने को कोई नहीं बचता और इस प्रकार उनके खेत आबाद नहीं हो सकते। दिवाणी राजों ने अपने स्वार्थ के कारण गुलामां की मुक्ति का विरोध किया। उनका कहना था कि गुलामी-प्रथा किसी एक ब्रादमी द्वारा नहीं चलाई गई है। श्रमेरिका वासियों ने श्रिफ्रिका से नियो लोगा को गुलाम बनाने के लिए लाया था जैसा कि कुछ दशाब्दी पहले पश्चिमी लोग अमेरिका महादेश और मलयितया मे चीनी लोगों को गुलाम बनाकर ले गए थे ऋौर उन्हें 'सूऋर' कह्कर संत्रोधित करते थे। काले गुलाम (निय्रो) भी उसी प्रकार स्राफीका के सूत्रर कहलाते थे। दिल्ला राजां ने गुलामों की मुक्ति का निरोध किया। उनका कहना था की गुलाम उनकी पॅजी है इसलिए अगर गुलामा को स्वाधीन किया जाता है तो उन्हे ( जिनके पास गुलाम हैं ) मुख्रावजा मिलना चाहिए। उस नमय बाजार में एक नियो की कीमत पाँच-छ: हजार डालर थी ऋौर द्विणी राजो में कई लाख गुलाम थे जिनका शेश्ल भूल्य अरवां डालर होता

था। सरकार के पास गुलामों के मालिकों को इतनी बडी रकम देने का कोई साधन नहीं था।

इसलिए यद्यपि गुलामों को स्वाधीन कर देने का त्रान्दोलन बहुत पहले ही ग़ुरू हुआ था पर बहुत दिनो तक केवल आन्दोलन का उफान ही रहा। केवल साठ वर्ष पहले की बात है कि ग्रान्दोलन बड़े जोर से फूट पड़ा श्रीर दिवाणी तथा उत्तरी राजां के बीच युद्ध प्रारम्भ हुश्रा । यह लड़ाई पॉच वर्षों तक चलती रही श्रीर यह ससार की बडी लडाइयों में से एक थी। टोनों दलों के बीच टर्झ पें सग्राम हुग्रा ग्रौर हर तरफ के लाखों ग्रादमी खेत आए । यह लडाई काले गुलामो के प्रति होनेवाली असमानता के विरुद्ध तथा मानवीय ऋसमानता के विरुद्ध थी। यह समानता के लिए हुआ युद्ध था। श्रव तक यूरोप श्रीर श्रमेरिका के लोगों ने समानता के लिए जो युद्ध किया था उसका कारण था उनमें (लोगो ) समानता प्राप्त करने के लिए पैदा हुई जागृति स्रोर स्रपने टःख-तकलीफ को मिटाने की भावना का होना। लेकिन अमेरिका का गृह-युद्ध गुलामों के प्रति होने वाली असमानता के विरुद्ध हुआ था, इसलिए नहीं कि गुलाम निम्रो जान गए थे कि कैसे लडा जाता है। निय्रो लोग इतने दिनो से गुलाम बने हुए थे कि वे अपने मालिको के दिए हुए खाने, कपड़े श्रौर रहने के स्थान को पाकर पूर्ण सन्तुष्ट होने के सिवाय श्रीर कुछ नहीं समभते थे। सम्भवतः कुछ मालिक ऐसे भी थे जो बहुत उदार थे श्रीर जब तक कोई गुलाम यह जानता था कि उसका मालिक उसके साथ बुरी तरह पेश नहीं आएगा वह अपने मालिक का विरोध करने, अपने स्वाधीन होने या स्वयं अपने भाग्य का निर्माता होने की बात भी नहीं सोचना था। अमेरिका के गृह-युद्ध में गोरं लोग ही थे जो काल लोगा के प्रति होने वाली असमता के लिए लड़े थे। यह युद्ध पीडित समुदाय के बाहर के लोगां द्वारा लड़ा गया था। पीडित समुदाय के भीतर जागृति हो जाने से यह युद्ध नहीं हुआ था।

इस युद्ध में दिल्ला राज हार गए श्रीर उत्तरी राजां को विजय मिली श्रीर संयुक्त राष्ट्र की सरकार ने तुरत सभी गुलामां की स्वाधीनता की घोपणा की। पराजित दिल्ला राजों के सामने सरकारी श्राज्ञा मानने के सिवा कोई दूसरा चारा नहीं था। लेकिन गुलामां की स्वाधीनता की घोपणा के बाद उन्होंने (दिल्ला राजों ने) गुलामों की सभी जिम्मेवारी से श्रपने को मुक्त कर लिया। गुलामों को जिस दिन से स्वाधीनता मिली उन्होंने (दिल्ला राजों ने) उन्हें (गुलामों को) खाना, कपड़ा या रहने की जगह देना एकदम बन्द कर दिया। श्रव निग्रों

लोग श्वेतांगो द्वारा मुक्त कर दिए जाने पर प्रजासत्तात्मक राज के नागरिक हो गए श्रीर अपने इस नये राजनीतिक समानता श्रीर स्वतन्त्रता के अधिकार के कारण उनका भविष्य भी उज्ज्वल हो गया पर फिलहाल वे भोजन-कपड़े श्रीर रहने के स्थान से वंचित हो गए क्योंकि श्रव वे श्रपने मालिकों के लिए काम नहीं करते थे। चॅकि 'पीला के बाद जल्द ही हरा नहीं मिलता है " इसलिए वे महसूस करते थे कि उन्होंने थाइ-सान् की कुपा खो दी है श्रीर वे द:ख मे हैं। उनके मन मे उन राजो के प्रति विद्वेष हो गया जिन्होंने उनके लिए स्वाधीनता प्राप्त की थी। सबसे ऋधिक विद्वेष तो उत्तरी राजों में रहनेवाले उस महान राष्ट्रपति के प्रति था जिन्होंने गुलामां की मक्ति की वकालत की थी। यह राष्ट्रपति कौन था ? त्र्याप सभी जानते है कि ब्रमेरिका मे दो बड़े विख्यात राष्ट्रपति हो गए है। एक तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति वाशिंगटन । जब कभी लोग पसार के सभी राष्ट्रो में हुए राजनीतिज्ञ मुखियो की चर्चा करते हैं तो इनका नाम बराबर लिया जाता है। मनुष्य की समानता के लिए लड़ी गई लड़ाई के इतिहास में इनका स्थान बहुत ही गौरवपूर्ण है। दूसरे राष्ट्रपति हैं लिकन जिन्होने अपने समय के श्रीर सभी मनुष्यों की अपेद्धा ईमानदारी के साथ गुलामा की मुक्ति के लिए आवाज उठाई और चूंकि उन्होंने गुलामों को मुक्त कर मानव जाति के लिए समानता हासिल की इसलिए इनका स्थान भी बहुत ही ऊँचा है। ससार के लोग आज भी इनकी इज़्जत करते है। चूँ कि नई स्वाधीनता पाए हुए निग्रो गुलामों को भोजन-कपड़े श्रौर रहने के लिए जगह की तकलीफ होने लगी इसलिए वे इनके (लिकन के) विरुद्ध हो गए। एक व्यग्यात्मक कविता है जिसमें लिकन को गाली दी गई है और उन्हे पानी की बाढ और जङ्गली जानवर कहा गया है। इस प्रकार की चीज लिखने वाले आजकल के क्रान्ति विरोधियों की तरह से हैं जो क्रान्तिकारी दल की निदा करते है। ब्राजकल के बुद्धिमान निग्रो जो इस बात का ऋनुभव करते हैं कि स्वाधीनता का मिलना गुलामों के लिए वरदान था, स्वभावतः ही लिकन की प्रशसा करते हैं। लेकिन ब्राज भी ऐसे मूर्ख नियों हे जो अपने बाप-दादा की तरह लिकन के नाम से घुणा करते है।

यह चीनी कहावत उस समय की शोतक है जब नया अनाज कटने
 पहुंखे पुराना अनाज करीब-करीब समाप्त हो जाता है।

२. वान्तुङ् प्रान्त का पवित्र पहाड़ । यह पूर्वी चीन का सबसे ऊँचा पहाड़ है और पवित्र माना जाता है ।

प्रमेरिका के इतिहास में गुलामो को स्वाधीनता देने के लिए लडी गई लडाई समानता के लिए लडी गई लडाइयों में से एक है। अमरीकी इतिहास के दो उज्ज्वल काल ये थे:--पहला, जबिक ऋमेरिका की जनता ब्रिटेन द्वारा अपने प्रति किए गए असमान व्यवहार के कारण चुब्ध हो उठी थी श्रीर उसने स्वाधीनता के लिए लड़ाई ठानी थी श्रीर श्राठ वर्षों की लड़ाई के बाद ब्रिटेन से स्वाधीन होकर ऋलग ऋपना स्वाधीन राज कायम किया। दुसरा, जब 'स्वाधीनता की लड़ाई' के साठ वर्ष बाद उत्तरी श्रीर दिल्णी राज त्रापस में ही लड़े जिसका कारण 'स्वाधीनता की लडाई' के ऐसा ही था। गृह-युद्ध पाँच वर्षों में समाप्त हुआ जबिक क्रान्तिकारी युद्ध आठ वर्षों तक चला था । लेकिन गृह-युद्ध में क्रान्तिकारी युद्ध से भी अधिक खून-खराबी हुई थी और अधिक लोग खेत आए थे। संदोप में कहें तो प्रथम अमरीकी युद्ध स्रमेरिका की जनता द्वारा स्रपने लिए स्वाधीनता स्रौर समानता पाने के लिए लडा गया था और दूसरा युद्ध निप्रो लोगों को समानता का अधिकार दिलाने के लिए, अपने लिए नहीं। पहले युद्ध की अपेन्ना दूसरे में अधिक विल्वान और रक्तपात हुआ था। अमेरिका का इतिहास समानता के लिए लड़ी गई लड़ाइयों की कहानी है ऋौर संसार के इतिहास का उज्वल पृष्ट है।

श्रमिरिका में समानता के लिए लडी गई लडाई के बाद फास में भी समानता के लिए एक क्रान्तिकारी युद्ध शुरू हो गया। इस संवर्ष में श्रस्सी वर्षा तक उलट-पुलट होता रहा तब जाकर कहीं समानता मिली। लेकिन जब समानता मिली तो लोगो ने उसे श्रांत तक पहुँचा दिया श्रीर वे हर श्रादमी को एक ही सतह पर रखने की कोशिश करने लगे। वह इस प्रकार की समानता थी जो चित्र नं० २ में दिखाई गई है। समानता का श्राधार नीचे नहीं ऊपर रखा गया था—वह कृत्रिम समानता थी।

चीन में क्रान्तिकारी विचार यूरोप श्रोर श्रमेरिका से श्राए हैं श्रौर समानता का सिद्धान्त भी पिश्चम से ही श्राकर यहाँ फैला है। लेकिन हमारा क्रान्तिकारी दल स्वतन्त्रता श्रौर समानता के लिए नहीं विल्कि जनता के तीन सिद्धान्त के लिए सघर्ष करने का प्रचार करता है। श्रगर हम इन तीन सिद्धान्तों को व्यावहारिक रूप दे सकें तो हमें स्वतन्त्रता श्रौर समानता प्राप्त हो जाएगी। यद्यपि पिश्चमी राष्ट्र स्वतन्त्रता श्रौर समानता के लिए लड़े लेकिन तब से बराबर वे उनसे गुमराह ही हुए हैं। श्रगर हम तीन सिद्धान्तों को व्यवहार में लाते हैं श्रौर वास्तविक स्वतन्त्रता श्रौर

समानता प्राप्त करते हैं तो भी हम कैसे ठीक रास्त पर चलते रहने का दावा कर सकते हैं ? अगर हम चित्र न० २ की तरह समानता का आधार ऊपर रखते हैं तो हम ठीक मार्ग का अनुसरण नहीं करते हैं ? लेकिन अगर चित्र न० २ की तरह हम समानता के आधार को नीचे रख कर उस पर खड़े होत हैं तो हम समानता के ठीक रास्ते का अनुसरण करते हैं। अगर हम जानना चाहते हैं कि जिन सिद्धान्तों के आधार पर हम अपनी क्रान्ति करने जा रहे हैं वे ठीक हैं या नहीं आरे वे ठीक रास्ते पर हैं या नहीं तो हमे यूरोपीय क्रान्तियों का इतिहास प्रारम्भ से ही सावधानीपूर्वक पढ़ना होगा। अगर हमारे लोग हमारे तीन सिद्धान्तों को अच्छी तरह समक्ता चाहते हैं और यह जानना चाहते हैं कि हमारे देश की ज़रूरत के अनुकूल वे सिद्धान्त हं या नहीं तथा अगर वे (हमारे लोग) हमारे तीन सिद्धान्तों में विश्वास करने योग्य और अपने विश्वास में हढ़ होना चाहते हैं तो उन्हें भी पिश्चिमी क्रान्तियों का इतिहास शुरू से ही ध्यानपूर्वक ज़रूर मनन करना चाहिए।

संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को अपने उद्देश्य-प्राप्ति के पहले 'स्वतन्त्रता और समानता' के दो युद्धों से निबरना पड़ा था—पहला आठ वर्षों तक चला और दूसरा पाँच वर्षों तक । चीन में स्वतन्त्रता और समानता के लिए पहले कभी समाम नहीं हुआ है। चीन के हजारो वर्षों के इतिहास की सभी लड़ाइयाँ राजगदी प्राप्त करने के लिए हुई हैं। जिसने भी युद्ध में भाग लिया है उसकी अभिलापा राजा वनने की थी। हाल की कान्ति, जिसमें मांचू राज्य को खतम कर दिया है, पहली लड़ाई कही जा सकती है जो राजा बनने की इच्छा से नहीं लड़ी गई थी। लेकिन राजा नहीं बनने की इच्छा से वहीं लोग मरे थे जो क्रान्तिकारी दल के मीतर थे। दल के वाहर के लोग जैसे उत्तर के चाव कुन् और पइ-फु के केवल नाम मात्र के लिए प्रजासत्तात्मक राज के समर्थक थे। वास्तव में वे बल-प्रयोग द्वारा देश को संगठित करने के हामी थे और निर्कुश प्रभुता के लिए लालायित थे। अप्रगर वल-प्रयोग द्वारा देश को संगठित करने की उनकी योजना सफल हुई होतीं और उनको योजना का किसी ने विरोध नहीं किया होता तो उनमें से हर व्यक्ति निश्वय ही सम्राट बनने की कोशिश करता। उदाहरण के लिए

<sup>.</sup> ३. ये उत्तरी चीन के सैनिक सत्ताधारी जेनरब (War Lords) थे जा प्रजासत्तात्मक राज की सम्पूर्ण शक्ति अपने हाथों में कर जेना चाहते थे ।

देखिए:--जब सन् १६११ ई० मे माचू राजकुल समाप्त कर दिया गया तो क्या युत्रान् श खाइ ने प्रजातत्र का समर्थन नहीं किया था १ क्या उसने कभी राजतत्र का नाम तक भी लिया था ? सम्पूर्ण राष्ट्र के लोगों को विश्वास हो गया था कि राजतंत्र फिर कभी चीन में सिर नही उठा सकेगा। लेकिन जब प्रजासत्तात्मक राज की स्थापना के दूसरे वर्ष ही युत्रान् श खाइ ने क्रान्तिकारी दल को हराने तथा उसके सदस्या को देश से बाहर खदेडने के लिए सैनिक शक्ति का उपयोग किया तो उसने शासन-प्रशाली भी बदल दी और अपने को ही चीन का सम्राट घेँषित कर दिया। श्रीर यह सैनिक वर्ग इस समय चीन में युत्रान् श खाइ की तरह ही बुरे विचारों से भरी हुई है भविष्य की बात कोई नहीं कह सकता कि पुन: उसी प्रकार का खतरा नहीं उपस्थित होगा। चीन की क्रान्ति का अभी तक पूर्णरूप से सफल नहीं होने का कारण यह है कि हमने अपने मन से राजा बनने की आकाताओं को पूर्ण रूप से नहीं उच्छेद किया है, उन्हें पूर्ण्रूष्य से द्वाया नहीं है। अगर हम इन आकाज्जाओं को समूल नष्ट करना अरोर पूर्णारूप से दवाना चाहते हैं तो हम एक बार पुनः उनके ( श्राकाचात्रा के ) विरुद्ध लड़े श्रीर दूसरी क्रान्ति प्रारम्भ करे।

चीन के बहुत से उत्साही श्रीर प्रतिभाशाली नवयुवक श्रमी तक कह रहे हैं कि वे स्वतंत्रता श्रीर समानता के लिए लड़ते हैं। यूरोप इन चीज़ों के लिए एक सौ वर्ष पहले ही लडा और उसका वास्तविक फल प्रजातन्त्र हुआ। जब लोगो ने अपना अधिकार प्राप्त कर लिया तब स्वतन्त्रता और समानता को भी जीने का श्रवसर मिला। विना प्रजातन्त्र के स्वतन्त्रता श्रीर समानता केवल खाली शब्द मात्र हैं। प्रजातन्त्र की उत्पत्ति तो बहुत पूर्व के इतिहास में पाई जाती है। दो हज़ार या इससे भी ऋधिक वर्ष पहले रोम ऋौर यनान में जनता के अधिकार की भावनाये थी और वे प्रजातन्त्रात्मक राज थे। भूमध्य सागर के दिल्ला में उसी समय कारथेज ( Carthage ) नाम का एक प्रजासत्तात्मक राज या और उसके बाद और भी कितने छोटे-छोटे राज हुए जो प्रजासत्तात्मक ही थे। उस समय के रोम श्रौर यूनान नाम के लिए ही प्रजातन्त्रात्मक राज थे। वास्तव में वे सची स्वतन्त्रता श्रीर समानता नहीं प्राप्त कर सके थे। वहाँ जनता की सार्वभौमिकता का सिद्धान्त नहीं लागू किया गया था। यूनान में गुलाम रखने की प्रथा जारी थी। उच्च वर्गों के लोगों के कब्जे में बहुत से गुलाम थे। वास्तव में जनसंख्या के दो तिहाई भाग गुलाम ही थे। स्पर्टा (Sparta) राज अपने यहाँ के योद्धाश्रा को

अपनी सेवा-सुश्रुपा कराने के लिए पाँच-पाँच गुलाम देता था। इसलिए युनान में सार्वभौमिक ऋधिकार प्राप्त लोगों की सख्या बहुत थोडी थी। अधिकाश लोगों को कोई अधिकार नहीं था। रोम में भी ठीक यही बात थी। प्रजासत्तात्मक राजा थे। वहाँ गुलाम रखने की प्रथा थी श्रौर वे स्वतन्त्रता श्रीर समानता के श्रादर्श को नहीं प्राप्त कर सके थे। श्राज से श्राठ वर्ष पहले जब सयक्त राष्ट्र अमेरिका ने अपने गुलामों को मक्त कर गुलाम रखने की प्रथा को एकदम से मिटा दिया और मानव जाँति की समानता को वास्तविक कर दिखाया तब से आधुनिक प्रजातंत्र में सच्ची स्वतन्त्रता और समानता की आशा दिखाई पडने लगी है। सच्ची स्वतन्त्रता और समानता का आधार प्रजातन्त्र ही है और वे प्रजातन्त्र के ऊपर ही निर्भार रहती हैं। जहाँ प्रजातन्त्र फूलता-फलता है केवल वहाँ ही स्वतन्त्रता स्रोर समानता स्थायी रूप से टिक सकती हैं। अगर जनता की सार्वभौमिकता मि.ती है तो स्वतन्त्रता श्रीर समानता को स्थायी रखन का कोई उपाय नहीं वच रहता है। इसलिए चीन के क्रान्तिकारी दल ने प्रारम्भ से ही स्वतन्त्रता श्रीर समानता को श्रपने प्रोग्राम का लक्ष्य रखा है लेकिन प्रजातन्त्र-जनता की सार्वभौमिकता-को अपना सिद्धान्त और नारा माना है। जब हम प्रजातन्त्र प्राप्त कर लें तभी हमें असली वस्तु मिलंगी और हम आजादी तथा स्वतन्त्रता का स्रानन्द उठा सकेंगे। ये सभी बातें हमारी 'जनता की सार्व-भौमिकता' के सिद्धान्त में निहित हैं; इसलिए हम उनकी चर्चा अपने प्रधान विषय के साथ कर रहे हैं।

स्वतन्त्रता और समानता के लिए उतनी मीषण लडाई लड़ने और उतना अधिक खून वहाने के बाद यूरोप और अमेरिका से हम कितनी आशा रख सकते हैं कि वे इन सिद्धान्तों की कद्र करेंगे। इन सिद्धान्तों की खूवियां को समक्तने और इनके दुरुपयोग नहीं होने देने की दिशा में वे कहाँ तक सतर्क रहेंगे! लेकिन सत्य यह है जैसा कि मैंने पहले कहा है कि पश्चिम की नई प्राप्त को हुई स्वतन्त्रता में बहुत सी बुराइयाँ पैदा हो गई हैं। एक सौ वर्ष से अधिक हो रहा है जब फास और अमेरिका ने समानता प्राप्त की है। क्या समानता का भी दुरुपयोग किया गया है १ मैं तो ऐसा ही समक्तता हूँ। पश्चिमी राष्ट्रों के अनुभव के बाद हमारे लिए यह ठीक नहीं है कि उन्हीं के रास्ते का अनुकरण करें और केवल समानता प्राप्त करने के लिए ही सवर्ष करें। हमें प्रजातन्त्र के लिए लड़ना चाहिए। अगर प्रजातन्त्र प्राप्त होता है तो हमें सची

समानता मिल जाएगी। अगर प्रजातन्त्र नहीं मिलता है या नष्ट होता है तो हम कभी समानता नहीं प्राप्त कर सकेंगे। पश्चिम में समानता के सिद्धान्त का दुरुपयोग क्यो हुआ है ? चूं कि इस सिद्धान्त के बारे में उनकी धारणा अत्यन्त मूर्ख तापूर्ण थी और प्रजातन्त्र पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाया था; इसलिए समानता का उपयोग ठीक से नहीं हो सका। यही कारण है कि यूरोप के लोग आज भी प्रजातन्त्र के लिए लड रहे हैं। अधिक सफलतापूर्व क लडने के लिए स्वभावतः ही जनता ने अपने को सगठित कर लिया है। और सगठन के महत्व को समक्त कर, सभा करने और सस्था कायम करने की स्वतन्त्रता प्राप्त कर लो है। इस स्वतन्त्रता के फलस्वरूप कई समुदाय बन गए हैं जैसे राजनीतिक पार्टियाँ तथा मजदूर-सघ आदि।

संसार में सबसे बडी सगठित सस्था मजदूर-संघ है जो क्रान्ति के बाद स्वतन्त्रता प्राप्त हो जाने पर बनी है। उसके विकास का इतिहास कुछ इस प्रकार है:--पुराने समय मे मजदूर मूख थे श्रीर उनमें सामूहिक सगठन की भावना नही आई थी। वे इसका अनुभव नहीं करते थे कि उनके साथ श्रसमानता का व्यवहार किया जाता है। वे पुँजीपतियो द्वारा बुरी तरह से सताए जाते थे। वे अमेरिका के निग्नो के समान थे जो केवल यही जानते कि वे या उनके पूर्वज सदा से गुलाम होते आए है। वे न तो अनुभव ही करते थे कि उनकी अवस्था ठीक नहीं है और न अपनी गुलामी की परिधि के बाहर स्वतन्त्रता श्रीर समानता ऐसी कोई चीज ही देख सकते थे। संसार के सभी देशों के मजदूरों को अपनी स्थिति का तब तक ज्ञान नहीं था जब तक कि मजदूर वर्ग से बाहर के सद्भावना वाले लोगो ने, जो मजदूरों की दशा देखकर ग्रसन्तुष्ट थे, उनके बीच श्राकर पूँजीपतियों श्रीर मजदूरों के बीच फैली श्रसमानता को दिखाकर उन्हें सगठन की ज़रूरत ब्रीर प्जीपतिया तथा उचवर्ग के लोगो का विरोध करने के उनके कत्त व्य को नहीं बताया। तब से मजदूर सङ्गठित होने लगे। पूँजीपतियों के विरुद्ध लड़ने में मजदूरों ने कौन से अस्त्र से काम लिया ? उनका एकमात्र श्रस्त्र इड्ताल था-श्रमहयोग रूपी नकारात्मक श्रस्त्र। लेकिन यह श्रस्त सैनिक ऋस्र से भी ऋधिक घातक है। अगर मजदूर राज या प्जीपतियों से किसी प्रकार की माँग करते हैं श्रीर वह माँग नहीं स्वीकृत होती है तो वे श्रापस में सङ्गठित होकर इडताल कर देते हैं। इस प्रकार की इडताल का प्रभाव सम्पूर्ण देश की जनता पर वास्तविक लडाई से कम नहीं पड़ता है। चॅ्कि मजदूरों का नेतृत्व मजदूर वर्ग से बाहर के उनके (मजदूरों के)

बुद्धिमान मित्रो ने किया श्रीर उन्होने मजदूरो को श्रपना सङ्गठन दृढ़ करने तथा हडताल करने के तरीके बताए इसलिए वे ( मजदूर ) समाज में ऊँचे उठ सके और अपनी बडी शक्ति का प्रदर्शन करने में समर्थ है। सके । इस नवप्राप्त महान् शक्ति के कारण मजदूरों में आल्म-चेतना आने लगी और वे भी समानता की चर्चा करने लगे। ब्रिटेन ख्रौर फ्रास के मजदूरो ने जब देखा कि उनके सङ्गठन के सभी नेता मजदूर वर्ग के नहीं बल्कि भिन्न पेशे में लगे हुए या उच्च वर्ग या बुद्धिजीवी वर्ग के हैं तो उन्होंने उन नेतास्रों को ब्रापने सङ्गठन से बाहर निकाल दिया। पश्चिम में मजदूर-सङ्घ के बाहरी नेतात्रो को मजदूर-सङ्घ से निकाल देने का त्र्यान्दोलन गत कई दशाब्दियो में बढ़ता ही गया है क्योंकि मजदूर वर्ग समानता की खोज में वास्तविक रास्ते से भटक गया है। इसलिए मजदूर-सङ्घो ने अपने सभी बुद्धिमान पथ-प्रदर्शको को इटा दिया। मजदूर वर्ग के पास नेतृत्व करने की त्रावश्यक योग्यता नहीं थी इस कारण वे अपने महान् सङ्गठन के होते हुए भी मजदूर केवल अपनी महान् शक्ति दिखाने तथा आगे बढ़ने में ही असमर्थ नहीं हो गए बल्कि योग्य नेतृत्व के स्रभाव में उनके सङ्घों के भीतर ही फूट पड गई स्रौर वे श्रपनी सङ्गठित शक्ति लो बैठे।

गत दशाब्दी में या कुछ दिन श्रौर पहले से चीन मे भी बहुत मजदूर-सङ्घ कायम हुए हैं। कान्ति के बदले से हर पेशे में लगे हुए मजदूर श्रापस में सङ्गठित होने तथा श्रपना सङ्घ कायम करने लगे हैं। सङ्घ मे कितने ही नेता ऐसे हुए हैं जो मजदूर नही थे। यह तो हम कह ही नहीं सकते कि सभी नेता मजदूरों की भलाई के लिए ही काम करते थे। बहुतों ने तो मजदूर-सङ्घ के नाम से श्रपना फायदा उठाया श्रौर श्रपने स्वार्थ के लिए मजदूरों को साधन बनाया। फिर भी बहुत से नेता ऐसे थे जिन्होंने न्याय के नाम पर मजदूरों की सचमुच में सेवा की है। इसलिए मजदूरों को यह समक्षना चाहिए श्रौर श्रपने वास्तविक नेताश्रों को पहचानना चाहिए।

चीन के मजदूर भी समानता की भावना का दुरुपयोग कर रहे हैं। उदाहरण के लिए देखिए:—कई दिन पहले हान्क्वो से प्रकाशित होनेवाला मजदूरों का एक समाचार-पत्र मुक्ते मिला जिसमें कि दो बड़े-बड़े नारे छुपे हुए थे—'हम मजदूर लम्बी पोशाक वाले नेतात्रों को नहीं चाहते हैं' श्रौर 'हम मजदूर रोटी के लिए लड़ते हैं। हमें राजनीति से कोई सम्बन्ध नहीं है।' ये नारे उस प्रकार की मर्ल्यना के समान हैं जैमा कि पश्चिम में मजदूर वर्ग से भिन्न मजदूर वर्ग के नेतात्रों को मिला था। पश्चिम के मजदूरों ने यदापि

मजद्र वर्ग से बाहर के अपने नेताओं की भन्धना की फिर भी उन्होंने राजनीति से अपना सम्बन्ध बनाए रखा। इसलिए दूसरा नारा पश्चिम के मजदूरों के नारे के समान नहीं है। जनता की मलाई श्रीर सुख-शांति पूर्णरूप से शासन-न्यवस्था पर निम र करती है ख्रौर राज की सबसे वडी समस्या शासन की व्यवस्था करना है। श्रगर शासन अणाली दृषित है तो राष्ट्र की कोई भी समस्या इल नहीं हो सकती । उदाहरण के लिए देखिए:-चीन ग्रामी विदेशी त्रार्थिक नियंत्रण की जङ्गीर से जकडा हुआ है श्रीर प्रतिवर्ष १,२०,००,००,००० डालर की वार्षिक हानि उठा रहा है। इसका सीधा कारण यह है कि चीन की शासन-व्यवस्था खराब है। इसलिए उसकी श्रार्थिक दशा में उन्नित नहीं हो रही है श्रीर वह प्रतिवर्ष एक बडी रकम का घाटा उठा रहा है। इस घाटे का सबसे बडा हिस्सा आयात का निर्यात से त्र्रिधिक होना है जो सालाना ५०,००,००,००० डालर का है। इस आधे अपन डालर का माल मानवीय अम से पैदा होता है और हम इसे इसलिए खो रहे हैं कि हमारे उद्योग-धन्धे उन्नति नहीं कर रहे हैं। थोडी देर के लिए हम इस घाटे पर ध्यान दें। चीन के मजदूर संसार के ख्रौर देशों के मजदूरों की अपेत्ना कम उजरत पर अधिक परिश्रम-लगातार १० घरटे प्रतिदिन-कर सकते हैं श्रीर इसके द्वारा विदेशी उद्योग-धन्वो से हम सहज ही में होड़ ले सकते हैं। लेकिन क्यो चीन की बनी चीजो का निर्यात विदेशी चीजों की त्रायात के होड मे नहीं है ? क्यों हमें केवल उद्योग-धन्धों के चेत्र में प्रतिवर्ष त्राधे त्रारव डालर का वाटा उठाना पडता है ? इसका कारण चीन की शासन-प्रणाली का खराब होना है। यहाँ की सरकार के पास कोई शक्ति नहीं है. अगर होती तो उद्योग-धन्या की इस हानि को जरूर रोकती। इस बचत का अर्थ है देश के लिए आधे अरव डालर के मूल्य की रोटी की वचत। एक सुदृढ़ सरकार कैसे इस हानि को रोक सकती है ? वह चुङ्गी बढ़ा करके रोक सकती है। तब विदेशी माल को हमार बन्दरगाह मे त्राने मे कठिनाई होगी श्रीर चीन के देशी माल को काफ़ी बाजार मिल सकेगा। तब सम्पूर्ण देश के मजदूरों को आधि अरब डालर का अधिक नर्फा होगा। लेकिन हान्क्वों के मजदूरों के समाचार पत्र के अनुसार मजदूर राजनीति से कोई सम्बन्ध नहीं रखें गे और इसलिए वे सरकार से विदेशी माल पर चुङ्गी लगाने तथा देशी माल को सरंज्ञण देने की माग भी नहीं करेंगे। लेकिन जब तक यह नही किया जाता है तो चीन में माल तैयार होना ही बन्द हो जाएगा श्रीर मजदूर वेकार हो जाएँगे। तब मजदूर अपनी रोटी कहाँ कमाएँगे ? यह इस बात का द्योतक

है कि बिना **श्रच्छे ने**ता के मजदूर श्ररनी बुराई के लिए स्वय ही श्रपना मुँह खोलते हैं। इस प्रकार के मजदूर सङ्घ उन्नति नहीं कर सकते त्रोर वे जल्द ही दूट जाएँगे। वे पहले दर्जें के मूर्ख हैं अगर यह नही जानते हैं कि रोटी एक श्रार्थिक समस्या है श्रीर राजनीति तथा श्रर्थशास्त्र में निकट का सम्बन्ध है। त्रगर वे देश की सरकार से अपना सम्बन्ध नहीं रखना चाहते हैं तो वे रोटी के ब्रार्थिक ब्रौर जीविका-उपार्जन के साधन के प्रश्न कैसे इल कर सकेंगे ? हान्क्वो के मजद्रो का नारा समानता को ठीक तरह से नहीं समभने की गलती का नतीजा है। इसलिए हम ग्रपनी कान्ति में केवल समानता पाने की चर्चा ही नहीं करें बल्कि जनता के अधिकार की बात भी करें। जब तक प्रजातंत्र पूर्णरूप से विकसित नहीं होता है तो जिस समानता के लिए हम लड़ें गे वह श्रस्थायी होगी श्रौर जल्द ही मिट जाएगी। लेकिन यद्यपि हमारी क्रान्ति समानता को अपना नारा नहीं बनाती है फिर भी हम जनता की सार्वभौमिकता के अन्दर समानता की बात रखे हुए हैं। जब समानता एक अञ्बंधी चीज है तो हम उसे काम में लाएँगे। जब वह बुरी है तो हम उसे दर कर देंगे। केवल इसी तरीके से हम प्रजातत्र को विकसित कर सकते हैं ब्रौर समानता से लाभ उठा सकते हैं।

मैंने एक बार कहा है कि संसार की जनता प्राकृतिक वैशिष्टय के अनुसार तीन समुदायों में विभक्त की जा सकती है—वे जो पहले ही जान और समफ लेते हैं, वे जो बाद में जानते और समफते हैं और वे जो न जानते हैं और न समफते हैं। इन्हें इम क्रमशः आविष्कारक, उन्नायक और व्यावहारिक व्यक्ति कह सकते हैं। अगर ये तीनो समुदाय आपस में एक दूसरे के काम आवे और सहयोग करें तो मानव-सम्यता प्रतिदिन हज़ार मील की तेजी से आगे बढ़ेगी।

यद्यपि प्रकृति ने कम और श्रधिक बुद्धि और योग्यता वाले लोगो को पैदा किया है फिर भी मानव-हृदय इस बात की श्राशा बनाए हुए है कि सभी श्रादमी बराबर हो सकते हैं। यह बहुत ही ऊँचे दर्जे का नैतिक श्रादर्श है और मानव जाति को इस श्रोर ईमानदारी के साथ बढ़ना चाहिए। लेकिन श्रारम कैसे किया जाय १ हम जीवन के दो दार्शनिक सिद्धान्तों की तुलना कर समक सकते हैं—एक तो स्वार्थपरायण लोग जो श्रपना ही फायदा उठा रहे हैं और दूसरा परोपकारी लोग जो वूसरों को फायदा पहुँचा रहे हैं। वे श्रपने स्वार्थ की खोज में बराबर लगे हुए हैं, दूसरों को चोट पहुँचाते हैं श्रीर इसके लिए उनकी श्रात्मा उन्हें कमी नहीं कोसती है। जब इस दर्शन का बोलबाला हुआ

तब बुद्धिमान श्रीर योग्य श्राटिमयां ने श्रपनी सभी शक्तियों को दूसरों के श्रिधिकार श्रीर सुविधाश्रों को इडपने में लगा दिया श्रीर तब धीरे-धीरे निरकुश वर्ग बना तथा राजनीतिक असमानता पैदा हुई। प्रजातन्त्र के लिए हुई क्रान्ति के पहले ससार की हालत ऐसी ही थी। लेकिन जो परोपकारी हैं वे सहर्ष श्रपना बलिदान दूसरो के लिए करने को तैयार रहते हैं। जहाँ इस दर्शन का प्रभाव होता है वहाँ बुद्धिमान श्रीर योग्य पुरुष श्रपनी सारी शक्तियाँ दुसरो की भलाई में लगाने को तैयार रहते हैं श्रीर तब प्रेम, धर्म श्रीर विश्व में म की भावना बढ़ती है। लेकिन सभी बुराइयो को इटाने के लिए अर्कला धर्म श्रीर विश्व-प्रेम काफ़ी नहीं है। इसलिए हमे एक मौलिक उपाय निकालना चाहिए-- ग्रौर वह मौलिक उपाय है क्रान्ति करना, निरंकुशता को मिटा देना, प्रजातन्त्र कायम करना श्रीर श्रसमानता को दूर इटाना। श्रब से इमे तीनों प्रकार के लोगो में सामंजस्य स्थापित करना चाहिए, जिनके बारे में मैं कह चुका हूँ और उन्हें बरावरी का दर्जा देना चाहिए। हर ब्रादमी का उद्देश्य सेवा करना होना चाहिए, शोषण करना नहीं। जिनमें श्रिधक बुद्धि स्रोर योग्यता है वे स्रपनी शक्ति भर हजारो स्रौर लाखां की सेवा करे श्रीर उन्हे सुखी बनावे। यह 'बुद्धिमान मूर्खा को ज्ञान दें' वाली कहावत के समान है। जिनके पास न बुद्धि है न योग्यता वे भी ऋपनी शक्तिभर ऋपपस में एक दूसरे की मदद करे श्रीर एक दूसरे को सुखी बनावे। इस प्रकार यद्यपि मन्त्रों में प्रकृति प्रदत्त बुद्धि और योग्यता की भिन्नता रहेगी ही फिर भी नैतिक ब्रादर्श और सेवा की भावना फैलने से वे निश्चय ही ब्राधिक से श्रिधिक समान होंगे। यही समानता का सार है।

## चौथा व्याख्यान

पिछले व्याख्यानां में हमने देख लिया कि प्रजातन्त्र के लिए होने वाले युद्धों में अमेरिका अौर युरोप के लोग दो या तीन शताब्दियों तक लगे रहे। श्राज में जनता के श्रिधिकार की मात्रा जिसे उन्होंने प्राप्त की है श्रीर इतने समय के अन्दर उन्होंने प्रजातन्त्र में जितनी प्रगति की है उनके बारे मे बोलना चाहता है। प्रजातन्त्र की भावना चीन मे पहले से ही फैल चुकी है श्रीर प्रचलित पुस्तको श्रीर समाचार पत्रो द्वारा उसका प्रभाव चीनी जनता पर भी पड रहा है। प्रजातन्त्र सिद्धान्त के पोषक ग्रन्थ श्रीर समाचार पत्र सचमुच मे प्रजातन्त्र के कट्टर समर्थक हैं । उनमे 'प्रजातन्त्र की लहर के गर्जन' श्रीर 'प्रजातन्त्र की भावना का श्राश्चर्यजनक गति से बढने' का वर्णन इस ढग से रहता है कि जो उन्हें पढ़ते हैं उनसे प्रभावान्वित हो जाते हैं। जो प्रजातन्त्र का अध्ययन करते हैं वे स्वभावतः ही केवल इसी प्रकार की पुस्तकों और समाचार पत्रों के पढ़ने की ओर आकृष्ट हो जाते हैं। इस प्रजातन्त्र के विचारों को अपनाने लगे हैं अौर यह अनुमान करने लगे हैं कि चॅिक युरोपीय जनता ने राजनीतिक अधिकार की अपनी लडाई में इतनी बड़ी सफलता प्राप्त की है इसलिए संसार के हर राष्ट्र में निश्चय ही प्रजातन्त्र पूर्ण से प्रतिष्ठित होने जा रहा है। हम कहते हैं कि चीन भी आज संसार की प्रगतिशील धारात्रों के साथ है त्रौर इसलिए इसे भी प्रजातन्त्र के कार्य में प्रोत्साइन देना चाहिए श्रीर उसे श्रागे बढाना चाहिए। बहुत लोग ऐसे हैं जो इस बात का अनुभव करते है कि अगर चीन का प्रजातन्त्र पश्चिमी प्रजातन्त्र के मुकाबले स्त्रा जाय तो प्रजातन्त्र का लक्ष्य पूर्ण हो जायगा त्रौर चीन एक बडा ही सम्य त्रौर प्रगतिशील राज सममा जायगा। लेकिन पश्चिमी प्रजातन्त्र में जो पुस्तकों में पाई जाती हैं श्रौर जो वास्तविक व्यवहार में हैं इन दोना में काफी अन्तर पाया जाता है। पश्चिम के प्रजातन्त्रात्मक शासन के तथा कथित अग्रद्त जैसे सयुक्तराष्ट्र अमेरिका तथा फ्रांस की त्र्रोर देखिए। इन देशों में एक शताब्दो पहले ही क्रान्ति हुई थी लेकिन वास्तव में जनता ने कितने राजनीतिक अधिकार प्राप्त किए हैं ! प्रजातन्त्र में विश्वास करने वाले देखते हैं कि जनता को बहुत ही कम अधिकार मिले हैं। जनता के अधिकार के लिए लड़ने वालो को यह

विश्वास था कि वे प्रजातन्त्रात्मक श्रादर्श जल्द ही प्राप्त कर लेंगे। इसलिए उन्होंने प्रजातन्त्र रूपी जीवन-मरण के समाम में श्रपना सब कुछ स्वाहा कर दिया श्रीर श्रपनी सारी ताकत लगाई। लेकिन विजय मिलने के बाद उन्हें पता चला कि क्रान्ति के समय में उन्होंने जितनी श्राशा की थी उसमें कहीं कम श्रिधिकार उन्हें प्राप्त हुए हैं। उन्होंने श्रव तक पूर्ण प्रजातन्त्र नहीं प्राप्त किया है।

एक बार पुनः अमेरिका द्वारा ग्रेट ब्रिटेन के विरुद्ध हुई स्वाधीनता की लडाई पर दृष्टि डालिए। उपनिवेशो ने ग्राठ वर्षों की लडाई के बाद लोकप्रिय सार्वभौभिकता के त्रादर्श को प्राप्त किया। 'स्वाधीनता की घोषणा' के त्रमुसार 'स्वतन्त्रता श्रीर समानता' मनुष्य के प्रकृतिप्रदत्त श्रीर ऐसे श्रिधिकार हैं जो उनसे श्रलग नहीं किए जा सकते। श्रमेरिका के क्रान्तिकारियो ने पूर्ण स्वतन्त्रता श्रीर समानता पाने की श्राशा की थी लेकिन श्राठ वर्षों की लडाई के वाट भी उन्हें बहुत से लोकप्रिय अधिकार नहीं मिले थे। क्यो १ अमेरिका के उपनिवेशों में जनता की सार्वभौमिकता का सबसे वडा दुश्मन ब्रिटेन का सम्राट था। उसके ग्रत्याचार से वहाँ स्वाधीनता का ग्रान्दोलन ग्रीर ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध छिडा। यह निरंकुश शासन के विरुद्ध प्रजातन्त्र की लडाई थी। युद्ध के परिस्ताम स्वरूप जब प्रजातन्त्र को विजय मिली तो ऐसा जान पडा कि जनता को उसके सभी श्रिधिकार मिल गए। लेकिन फिर भी प्रजातन्त्र का श्रादर्श पूर्ण रूप से क्यो नहीं प्राप्त हो सका ? इसका कारण यह था कि स्वाधीनता प्राप्त हो जाने श्रीर निरकुश शासन के समाप्त हो जाने के बाद प्रजातन्त्र के समर्थकों के बीच प्रजातन्त्रात्मक शासन-व्यवस्था सम्बन्धी समस्याये उपस्थित हुई । 'कितनी दूर तक लोकप्रिय सार्वभौमिकता न्व्यावहारिक रूप में लाई जा सकती हैं इस प्रश्न पर प्रजातन्त्र के समर्थकों के बीच मतमेद होना शुरू हुआ । जिसके फलस्वरूप दलबन्दी आरम्भ हो गई और दो बड़े-बड़े दल कायम हो गए। त्र्याप सबों ने क्रमरीकी क्रान्ति के प्रसिद्ध नेता क्रीर संयुक्त राष्ट्र की राजनीति के पिता वाशिंगटन के बारे में सुना है। लेकिन श्रीर भी वहादुर लोग थे जिन्होंने वाशिंगटन को प्रेट ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने में मदद्दी थी। उनमें से एक तो वाशिंगटन के खज़ाने के मंत्री हेमिल्टन (Hamilton) ब्रौर दूसरे उनके राज सिक्रेटरी जेफरसन (Jifforson, Secretary of State) थे। चूँकि शासन-व्यवस्था कायम होने के सिद्धान्त के ऊपर दोनों में गहरा मतमेद हो गया श्रीर दोनों के अनुयायी काफी बडी सख्या में थे इसलिए दोनों ने एकदम से अलग-अलग

श्रपने दल कायम किए। जेफ़रसन का दल विश्वास करता था कि मनुष्य प्राक्तिक अधिकार के साथ जन्म लेता है और यदि उसे पूर्ण प्रजातन्त्रात्मक अधिकार मिलता है तो वह अपनी स्वतन्त्रता को विवेक के साथ व्यवहार मे लाएगा, अपनी शक्ति जिम्मेवार कामो में लगाएगा और राष्ट्र की प्रगति के सब कामो को पूरी मात्रा मे करेगा। जेफ़रसन का सिद्धान्त था कि मनुष्य स्वभावतः श्रच्छा होता है श्रीर श्रगर पूर्ण प्रजातन्त्रात्मक शासन में कभी वह अपने प्राकृतिक गुण को नहीं प्रकट करता हैं और अच्छा काम नहीं करता है बल्कि अपने अधिकारा का दरुपयोग कर बुराई करता है तो इसका कारण यह है कि उसके सामने कोई बाधा आकर उपस्थित हुई है ओर कुछ समय के लिए वह ऐसा करने को बाध्य हो गया है। मन्नेप में, हर ब्रादमी को प्रकृति से ही स्वतन्त्रता और समानता के अधिकार प्राप्त हैं इसलिए उसे राजनीतिक अधिकार भीं होना चाहिए। हर आदमी बुद्धिमान है और अगर उसे शासन करने का राजनीतिक अधिकार दिया जाता है तो वह राष्ट्र के लिए बडा काम करेगा। अगर अच्छे शासन की जिम्मेवारी जनता अपने कन्धे पर उठाती है तो राष्ट्र काफ्री दिनो तक शान्तिपूर्वक उन्नति करेगा। जेफ़रसन के दल का जनता के ऋधिकार के सम्बन्ध में ऐसा ही विश्वास था।

हेमिल्टन के दल ने जिस नीति का समर्थन किया वह जेफ़रसन की नीति के एकदम विपरीत थी। हेमिल्टन यह नहीं मानता था कि मानव स्वभाव एकदम पूर्ण है। वह विश्वास करता था कि अगर प्रजातन्त्रात्मक प्रमुत्व हर आदमी को समान रूप से दिया जाय तो बुरे आदमी अपने राजनीतिक प्रमुत्व को बुरे कामों के करने में लगा देगे। और अगर श्रष्ट व्यक्तियों के हाथों में राज की अधिकाश प्रमुता चली जाती है तो वे राष्ट्र के अधिकारों और मुविधाओं को अपना स्वार्थ सिद्ध करने और अपने दल के फायदे में लगा देगे। वे किसी प्रकार की भी नैतिकता, कानून, न्याय या व्यवस्था के बन्धन की परवाह नहीं करेगे। अन्त में फल यह होगा कि या तो 'तीन शासकों का राज' कायम होगा जिसका मतलब अधिकार की मर्यादाओं का लिएडत होना आरे एकता का अभाव है अथवा बलवाइयों का शासन होगा जिसका मतलब स्वतन्त्रता और समानता की अति करना और अराजकता फैलाना है। इस प्रकार के प्रजातन्त्र के प्रयोग से राष्ट्र की प्रगति नहीं होगी बल्कि राष्ट्र में केवल अव्यवस्था फैल जायगी और वह कमजोर हो जायगा। इसलिए

<sup>(</sup> १ ) यह चीनी कहाबस है।

हेमिल्टन ने कहा कि राज का राजनीतिक अधिकार सम्पूर्ण रूप से जनता को नहीं दिया जाय बल्कि केन्द्रीय सरकार के हाथों में रखा जाय और साधारण जनता को केवल कुछ हद तक ही प्रजातन्त्रात्मक अधिकार दिये जाएँ। अगर सब मनुष्यों की अपरिमित प्रभुता हो और सबके सब उसे बुरे कामों में व्यवहार करने लगे तो राष्ट्र के ऊपर उसका जो प्रभाव पड़ेगा वह एक राजा द्वारा किए गए बुरे कामों के प्रभाव से कही अधिक भयह्वर होगा। एक बुरे राजा के कामों को देखने और उसे रोकने के लिए बहुत से लोग होते हैं लेकिन अगर सब लोग अपरिमित शक्ति पा जाते है और उसे बुरे कार्य में लगाते हैं तो उन्हें देखने और रोकने के लिए तो कोई नहीं होगा। इसलिए हेमिल्टन ने कहा कि जिस प्रकार निरंकुश शासन को रोकना चाहिए उसी प्रकार प्रजातन्त्र की भी सीमा होनी चाहिए। उसने एक संघीय दल कायम किया जो सार्वभौमिकता के अधिकार के केन्द्रीयकरण पर जोर देता था—विकेन्द्रीयकरण पर नहीं।

'स्वाधीनता की लडाई' के पहले अमेरिका के तेरहा मूल उपनिवेशा पर ग्रेट ब्रिटेन का शासन था। श्रीर वे उपनिवेश श्रापस में सगठित नहीं हो सकते थे। बाद में, जब उन्होंने देखा कि ब्रिटिश शासन की असीम निरंकुशता वे बर्दास्त नहीं कर सकते हैं तब उन्होंने उसका विरोध किया और इस एक लक्ष्य से उनमें एक समान भावना का जन्म हुआ। लेकिन युद्ध के बाद वे उपनिवेश पुनः विभक्त हो गए श्रौर उनमे मतेक्य नहीं रह सका। क्रान्ति के समय इन तेरहो उपनिवेशों की कुल जनसंख्या तीस लाख से अधिक नहीं था उसीमें से केवल बीस लाख लोगो ने ग्रेट ब्रिटेन का विरोध किया था। शेष दस लाख तब तक भी ब्रिटिश सम्राट के प्रति अपनी राजभक्ति बनाए हुए थे अर्थात राजां की एक तिहाई जनसख्या तब तक भी राजभक्त ही थी। केवल दो तिहाई लोग ही सच्चे क्रान्तिकारी थे श्रीर उस एक तिहाई राजभक्तों ने क्रान्तिकारियों के मार्ग में जो बाधाएँ उपस्थित की उनके ही फलस्वरूप सफलता प्राप्त करने मे आठ वर्ष लग गए। जब इगलैएड हार गया तो उन राजमक्तां को छिपने के लिए भी कही जगह नहीं रही। इसलिए वे उत्तर की ब्रोर भाग गए तथा सेंट लारेन्स नदी (St. Lawrence river) पारकर कनेडा पहुँचे ऋौर वहाँ उन्होंने उपनिवेश बसाने में मदद दी जो ऋाज तक भी ब्रिटेन का प्रदेश है तथा अपनी मातुभूमि के प्रति राजभक्त है।

जब राजों (States) को स्वाधीनता मिल गई तो उन्हें अपने यहाँ के आन्तरिक शत्रुओं से भी छुटकारा मिल गया। लेकिन उनके तीस लाख मनुष्य

तेरह राजों में छितराए हुए थे श्रीर हर राज में,दो लाख से श्रधिक नहीं थे इसलिए त्रापस में मेल नहीं रहा। चॅ कि उनमें सगठन नहीं था इसलिए राज की शक्ति भी कमजोर थी। किसी भी दूसरी यूरोपीय शक्ति द्वारा वे आसानी से इड़प लिए जा सकते थे। भविष्य खतरे से भरा था। तब विभिन्न राजों के दुरदर्शी राजनीतिज्ञों ने देखा कि अगर वे सिर पर आए खतरों को दुर करना चाहते हैं तो उन्हें अपनी राष्ट्रीय शक्ति बहुत जोरों से बढानो चाहिए श्रीर एक स्थायी राष्ट्र का निर्माण करना चाहिए। इसलिए उन्होंने श्रापस मे विचार किया कि सभी राज सगठित हो जाएँ श्रीर एक महान् राष्ट्र का निर्माण करें। संगठन लाने के लिए लोगों ने विशुद्ध लोकप्रिय सार्व-भौमिकता श्रीर कुछ लोगो ने विशुद्ध राष्ट्रीय सार्वभौमिकता पर जोर दिया। दसरा दल अधिकार के केन्द्रीयकरण और जनता के अधिकार को सीमित रखने पर जोर देता था। वे चाहते थे कि सभी राज अपने अपने अधिकार श्रीर प्रभुता को हढ केन्द्रीय शासन के सुपूर्व कर दे। इमलिए वे सघवादी कहलाए । उन दो विरोधी समुदायों में मौखिक रूप से त्रौर लेखनी द्वारा जो मनाडा प्रारम्भ हुन्ना वह काफ़ी दिनो तक चला त्रीर वड़ा ही कडुन्ना रहा । अन्त में संघवादी लोग जो लोकप्रिय सार्वभौमिकता को सीमित करने पर जोर देते थे, विजयी हुए । सभी राज एक जगह एकत्रित हुए श्रीर उन्होने एक सङ्घ-शासन कायम किया तथा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का विधान तैयार किया। जब से वहाँ प्रजासत्तात्मक राज कायम हुआ है तबसे त्राज तक सयुक्त राष्ट्र में वही विधान लागू है। इस विधान में सरकार के व्यवस्थापिका, न्याय और शासन प्रवन्ध के अधिकार साफ-साफ शब्दो मे एक दूसरे से ब्रालग हैं जिससे एक दूसरे के चोत्र में दखल न दे सकें। मानव इतिहास का यह पहला पूर्ण विधान था और सयुक्त राष्ट्र अभेरिका ही पहला राष्ट्र था जिसने सरकार के तीन अधिकारों को अलग करनेवाला विधान अपनाया। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने 'शून्य आकाश को चीरकर' राष्ट्रां के लिखित विधान में एक परम्परा कायम की। यह 'संयुक्त राष्ट्र का सङ्घीय विधान' कहलाता है। जब से संयुक्त राष्ट्र श्रमेरिका ने सङ्घ शासन कायम किया है श्रीर इस विधान को अपनाया है तब से वह ससार का सबसे धनी और युरोपीय युद्ध ( सन् १९१४-१८ ) के समय से ससार का सबसे ऋधिक शक्तिशाली राष्ट्र हो गया है।

२. यह चीनी क्टावत है जिसका मतलब होता है सर्वप्रथम ।

चॅकि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने संधीय विधान को अपनाया है जिसमें सचबद्ध राजो को श्रपने श्रान्तरिक मामला में पूरी स्वतन्त्रता है इसलिए वह श्राज धन श्रीर शक्ति में इतना बढा-चढा है। इसे देखकर चीन के बुद्धिजीवी लोगो का एक समुदाय गत शताब्दी से यह कहने लगा है कि चीन को भी धनवान और शक्तिशाली होने के लिए अपने यहाँ सङ्घ-शासन कायम करना चाहिए। उन्होंने चीन की वर्तमान समस्यात्रों के हल करने पर विचार तो किया परन्तु उन्होने श्रव तक सयुक्त राष्ट्र श्रमेरिका श्रौर चीन की श्राधारभूत अवस्थात्रों की तुलना नहीं की है। उनकी एक ही दलील है कि चूँ कि संघ-शासन के कारण सयुक्त राष्ट्र धनवान श्रीर शक्तिशाली बन गया श्रीर चॅकि चीन भी धनवान और शक्तिशाली होना चाहता है इसलिए हमारे प्रान्तों का भी सङ्ग-शासन होना चाहिए। अमेरिका के सङ्ग-शासन को प्रधान लाभ इस बात से हुआ कि हर राज में पहले से ही अपनी शासन व्यवस्था और श्रपना विधान था। श्रगर हम सयुक्त राष्ट्र श्रमेरिका की सङ्घ-शासन-योजना का अनुसरण करना चाहते हैं और पान्तो का सङ्घ कायम करना चाहते हैं तो सब प्रान्ता का पहले अपना-अपना विधान बनाना चाहिए और अपने-श्रपने यहाँ ठीक शासन व्यवस्था कायम करनी चाहिए श्रीर तब सङ्गठित होकर राष्ट्रीय विधान का निर्माण करना चाहिए। एक वाक्य में कहें तो हम लोगो को अपने पहले से सगठित चीन को बीस से कुछ अधिक स्वतन्त्र इकाइयों में विभक्त कर देना पड़ेगा ताकि वह (चीन) एक शताब्दी पहले के एक दर्जन स्वतन्त्र अमरीकी राज की तरह हो सके और तब पनः उन्हें (स्वतन्त्र इकाइयो को) एक में सङ्गठित करना होगा। इस प्रकार का विचार श्रीर भावना एकदम से तर्कहीन हैं। हम केवल तोते की तरह दूसरे की कही बातों को ब्रॉख वन्दकर रटना जानते हैं। चूँ कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका अपने सव-शासन के कारण संसार का सबसे धनी श्रीर शक्तिशाली राष्ट्र हो गया है इसलिए इस भी सोचते हैं कि चीन को धनी ब्रौर शक्तिशाली बनाने के लिए हमें अमरीकी प्रणाली की ही नकल करनी चाहिए । यह तो उस प्रकार की बात है जैसा कि मैंने पहले कहा है कि 'जब कि पश्चिम के लोग प्रजातन्त्र के लिए लड़े तो वे प्रजातन्त्र की बात नहीं करते थे बल्कि स्वतन्त्रता श्रीर समानता की बात करते थे इसलिए हम चीन के लोगो को भी अपनी क्रान्ति में पश्चिमी नारो को ग्रहण कर यह कहना चाहिए कि हम स्वतन्त्रता श्रीर समानता के लिए लंड रहे हैं।' ये सभी वातें अन्धों की तरह अनुसरण करने श्रीर मुखों की तरह सोचने जैसी हैं। जो लोग प्रस्तावित चीनी सह के प्रान्तो को स्वायत्त शासन देने की बात कहते हैं वे यह लचर दलील पेश करते हैं कि सयुक्त राष्ट्र अमेरिका का निर्माण कई छोटे-छोटे स्वायत्त शासन प्राप्त राजो के श्राधार पर हुआ था और चीन के भी बहुत से प्रान्त हैं जिनमें स्वायत्त-शासन लागू किया जा सकता है और वे धनी और शक्तिशाली हो सकते हैं। अमेरिका में जिस समय स्वाधीनता की घोषणा की गई थी उस समय की दशा का उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं है। जबिक राजो ने ब्रिटेन से स्वाधीनता प्राप्त कर ली तव फिर क्यों उन्होंने सङ्घ-शासन स्थापित करने की बात उठाई ? चूं कि उस समय के तेरहों राज एकदम से अलग-अलग थे और एक शासन के नियन्त्रण में नहीं थे इसिलए राष्ट्र बनाने के लिए वे सब के सब सङ्घित हो गए।

लेकिन चीन की परिस्थिति क्या है ? खास चीन प्रत्यच रूप से अठारह प्रान्तों में विभक्त है। उनमें मंचूरिया के तीन प्रान्त और सिन् क्यांक को भी जोड टीजिए तो कुल बाइस हो जाते हैं। फिर मगोलिया, तिब्बत और दूसरे श्रर्धानस्थ राजो के श्रलावे जहोल, सुइयुश्रान्, कोकोनोर श्रीर बहुत से विशेष चेत्र भी हैं। माचू राजकुल (सन् १६४४-१६११ ई०) के दो सौ साठ वर्षों के राजत्वकाल में ये सभी भू-भाग केन्द्रीय माचू सरकार के अधीन थे। मिङ्राजकुल (सन् १३६८-१६४३ ई०) के समय में प्रान्त संगठित थे। युत्राम् राजकुल ( सन् १२७७-१३६७ ई० ) के समय केवल चीन की सीमा के भीतर के भू-भाग ही सगठित नहीं थे बल्कि युरीप श्रीर एशिया प्रायः एक शासन के अन्दर था। सुङ्राजकुल (सन् ६६०-१२७६ ई०) के समय में भी सभी प्रान्त आपस में घनिष्ट रूप से संगठित थे और याङ्टिज नदी के पार के दिल्लाणी प्रान्त भी संगठित थे। उसके भी पहले थाङ् ( सन् ६१८-६०६ ई० ) श्रीर हान् राजकुलो (सन् २०६०-२१ ई०) के समय चीन के सभी प्रान्त एक शासन अन्दर संगठित थे। इससे पता चलता है कि भतकाल में चीन के सभी प्रान्त श्रगल-ग्रलग नहीं थे बल्कि संगठित थे श्रौर चीन के हिस्से थे तथा संगठित शासन के अनुपयुक्त नहीं थे। इतना ही नहीं, जब देश संगठित था तो शासन-व्यवस्था भी श्रव्छी यी श्रौर जब देश श्रसगठित था तो उस समय शासन भी अञ्यवस्थित था। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका केवल स्वाधीन होकर श्रीर श्रपने मूल-राजों में स्वायत्त शासन कायम कर ही धनी श्रीर शक्ति-शाली नहीं हुआ है बल्कि राजो के सघबद होने के बाद संगठित सरकार ने जो प्रगति की है उसके कारण से हुआ है। उसके धनवान श्रीर शक्तिशाली होने का कारण राजों का सङ्ग-बद्ध होना है: राजों का अलग-अलग होना

नहीं । चूँ कि चीन सब दिनों से संगठित रहा है इसलिए हमें उन्हें पुनः ऋलग-ऋलग प्रान्तों में नहीं विभक्त करना चाहिए।

चीन में अभी जो एकता का अभाव है उसका कारण अल्पकालीन अशान्ति का होना है ओर सैनिकवादियों द्वारा प्रान्तों का हडण लिया जाना है। हम इस तरह की बातों की चर्चा ही नहीं करें। इस प्रकार के गुमराह करते वाले सक्ष्व सिद्धान्तों को किसी भी तरह से हम फिर अपने देश में लागू नहीं होने देगे जिनसे सैनिकवादियों को प्रान्तों को इडपने में प्रोत्साहन मिले। अगर सैनिकवादी चीन को अलग-अलग प्रान्तों में विभक्त कर देने का बहाना पार्वे तो चीन पुनः कभी नहीं शक्तिशाली और धनवान हो सकेगा। अगर हम अमेरिका की सक्व-प्रणाली को ही धन और शक्ति प्राप्त करने का केन्द्र मानते हैं तो हम कारण के पहिले कार्य को रखते हैं। क्यां विदेशी राष्ट्र चीन पर अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण रखना चाहते हैं ? कहाँ वे हमारी कमजोरी देखते हैं ? वे देखते हैं कि चीन के बुद्धिजीवी वर्ग ऐसी वार्ते करते हैं जो समय के प्रवाह के एकदम विपरीत होती हैं और जिसके फलस्वरूप वे चीन को नीची निगाह से देखते हैं। उनका कहना है कि हम चीन के लोग अपना प्रवन्ध स्वय नहीं कर सकते हैं इसलिए शक्तिशाली राष्ट्र हमारे लिए प्रवन्ध करेंगे।

हम मुदूर-पूर्व के लोग जो वर्त्तभान ससार की प्रगतिशोल धारा के साथ हैं, अगर 'राजो को संघबद्ध' करने की वात ठीक-ठीक अमल में लाना चाहते हैं तो हमें चीन और जापान या चीन, अन्नाम, वर्मा, भारतवर्ष, फ़ारस और अफ़गानिस्तान को एक संघ में लाने की वात करनी चाहिए। क्यों कि ये राज कभी आपस में सगठित नहीं हुए हैं और एशिया को धनवान तथा शक्तिशाली बनाने और यूरोप का विरोध करने के लिए इन राष्ट्रों का संघ बनाना ही संघ की भावना का समयानुक्ल प्रयोग करना होगा। खास चीन के अठारह प्रान्त, मंचूरिया के तीन प्रान्त तथा चीन के और विशेष चेत्र माचू गजकुल के समय में ही, सगठित हो चुके हैं। जब हमने मांचू राजवंश समाप्त कर दिया है तथा हमें उसके भू-भाग उत्तराधिकार के रूप में मिले हैं और हमने वर्त्तभान प्रजासत्तात्मक राज की स्थापना की है। तब फिर क्या हम अपने देश को दुकड़े-दुकड़े करें जो पहले से ही सगठित है ? जो चीन के विभाजन की बात करते हैं। वे महत्वाकात्मा के उपासक हैं और वे प्रान्तों को अपना खास राज बनाना चाहते हैं। थाङ्क ची चाव् ने युन्नान, चौ

हुङ्-थाङ् ने हुनान्, लु युङ्-थिङ् ने क्वाङ्सी, छन्-छयुङ्मिड् वे क्वाङ् तुङ् हुङ्ग लिए हैं। इस प्रकार के प्रान्तो का सघ होगा, स्वायत्त शासन प्राप्त संघ नहीं। इस प्रकार का सघ चीन के लिए हितकर नही होगा बल्कि खास व्यक्तियों के हित के लिए होगा। यहीं हम साफ-साफ इसका अन्तर जान लें।

जब अमेरिका के तेरहों राजों ने इगलैएड से स्वाधीनता प्राप्त की तो उनमें राजनीतिक एकता एकदम नहीं थी और एक संगठित राष्ट्र का निर्माण करना बड़ा ही कठिन कार्य था। इसलिए हेमिल्टन श्रीर जेफरसन के दल वालों के बीच भयंकर विवाद था। जब विधान निर्माण हुआ तो हर राज को विशेष वोट देने की स्वतन्त्रता दी गई। अन्त में हेमिल्टन के दल की जीत हुई ख्रीर जेफ़रसन की नीति कमजोर पडने लगी। चुँकि जब विधान का निर्माण हुआ तो देश की जनता इन दो बड़े-बड़े दलों में विभक्त थी श्रीर दोनो के राजनीतिक सिद्धान्त अलग-अलग थे इसलिए अन्त में जो विधान लागू किया गया वह दोनो दलो के बीच हए समभौते का फल था। विधान में केन्द्रीय सरकार के प्रधान राजनीतिक अधिकारों का स्पष्ट उठलेख था। जो बाते विधान के अन्तर्गत नहीं रखी गई थी वे स्थानीय सरकार के ऊपर छोड़ दी गई थीं। उदाहरण के लिए लीजिए :--केन्द्रीय सरकार के अधीन मुद्रा जारी करने का अधिकार रहा और स्थानीय शासन को इस अधिकार में हस्तन्नेप करने की मनाही रही। वैदेशिक सम्बन्ध भी केन्द्रीय सरकार के ब्राधीन रखा गया और किसी राज को भी किसी विदेशी राष्ट्र से व्यक्तिगत रूप से संधि करने का अधिकार नहीं रहा। अन्य बाते जैसे राष्ट्रीय रज्ञा, स्थल श्रीर जल-सेना की शिका, राष्ट्रीय सेना को इधर-उधर भेजने का अधिकार आदि भी केन्द्रीय सरकार के अधीन रहे। और बातें जो विधान द्वारा केन्द्रीय सरकार के श्रधीन नहीं रखी गई वे विभिन्न राजों के देखभाल के ताल्लुक रहा। अधिकारो का यह विभाजन केन्द्रीय सरकार और विभिन्न राजो की सरकारों के बीच हुए सममौते का फल था। इस सममौते से जनता को कौन से अधिकार मिले ? इससे केवल बोट देने का सीमित अधि-कार मिला । उस समय बोट देने का ऋघिकार मीमित था । कांग्रेस के सदस्यो श्रीर केन्द्रीय तथा स्थानीय कुछ श्रफ्रसरो के चुनाव मे लोग वांट दे सकते थे। प्रे सिडेन्ट और सिनेट के सदस्य अप्रत्यत्व रूप से जनता द्वारा चुने गए

ये खोग सैनिक सत्ताधारी जनरल थे जो प्रान्तों के शासक बन गए थे।

सदस्यो द्वारा चुने जाते थे। बाद में धीरे-धीरे जनता के अधिकार भी बहते गए। आज प्रे लिंडेन्ट, सिनेट के सदस्य और सभी केन्द्रीय तथा स्थानीय अप्रसर जिनका जनता के साथ प्रयत्त सम्बन्ध रहता है, जनता के वोट द्वारा प्रत्यत्त रूप से चुने जाते हैं। इसी को बालिया मताधिकार कहा जाता है।

इसलिए वोट देने के सीमिति ऋधिकार से बालिंग मताधिकार प्राप्त करने में सयुक्त राष्ट्र को बहत दिन लग गए हैं। पहले केवल पुरुषों को ही बोट देने का अधिकार था। आज से एक या दो दशाब्दी पहले तक की स्त्रियाँ वोट नहीं दे सकती थीं। स्त्रियां को भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए इसका स्नान्दोलन बीस वर्ष पहले यरोप स्नौर स्नमेरिका मे बड़े जोरो से प्रारम्भ हुआ। ब्राप सभी जानते हैं कि उस समय बहतो ने समका था कि स्त्रियाँ श्रपने श्रान्दोलन में सफल नहीं हो सकेगी। उसका कारण लोग यह बताते थे कि पुरुषों की अपेदाा स्त्रियाँ बुद्धि और योग्यता में हीन होती है और पुरुष जो कर सकता है वह स्त्री नहीं कर सकती है। इसलिए स्त्रियों के बोट देने के अधिकार के बहत लोग विरोधी थे। विरोधियों में केवल पुरुष ही नहीं बल्कि बहुत सी स्त्रिया भी थी। अगर राष्ट्र की सभी स्त्रिया बोट देने का अधिकार प्राप्त करने के लिए लर्डता तो भी उन्हें सफलता प्राप्त करने की कम ही आशा होती। लेकिन सात या आठ वर्ष पहले प्रेट ब्रिटेन की स्त्रिया श्रीर उसके थोड़े दिनों के बाद संयुक्त राष्ट्र की स्त्रियों को श्रापने संग्राम में सफलता मिली । इसका कारण यूरोपीय युद्ध (१६१४-१८) था । युद्ध के समय पुरुष फ़ीज में भर्ती हो गए और अपनी शक्ति युद्ध-मैदान में लगाने लगे। जिसके फलस्वरूप राष्ट्र के बहुत से कारवारों को देखने के लिए पुरुप नहीं रहे। ब्रास्त्रागार में काम करने के लिए पुरुष ब्राफ्तर ब्रीर मजदूर ब्रीर सडको पर चलने वाली गाडियां के लिए पुरुष इजिनियर ऋौर कमडक्टर नहीं मिलने लगे। साथ-साथ विभिन्न प्रकार के कारबार की जिम्मेवारी सभालने के लिए जिसकी गृह-मोचों पर श्रत्यधिक ज़रूरत थी, पुरुपो की कमी हो गई। तब पुरुषों की जगह पर काम करने के लिए स्त्रिया बलाई गईं। तब जो लोग यह कहकर कि रित्रया पुरुपा के काम को नहीं कर सकती हैं, स्त्रियों के बोट देने के अधिकार का विरोध करते थे, उनका पह तर्क कमजोर पड़ गया श्रीर उन्हे पुनः श्रान्दोलन को कुचलने का साहस नहीं हुआ। स्त्रियों के बोट देने के अधिकार के समर्थकों को पूर्ण विजय मिली श्रीर युद्ध के बाद यह प्रश्न श्रान्तिम रूप से तय हो गया। इससे हम देख सकते हैं कि ग्रमरीकी क्रान्ति का उद्देश्य मूलतः प्रजातत्र था। श्रमेरिका की स्वाधीनता की लड़ाई प्रजातंत्र का युद्ध थी। युद्ध के बाद एक ही उद्देश्य को लेकर लड़ने वाले साथी दो भागों में विभक्त हो गए। एक दल ने पूर्ण प्रजातंत्र की आवाज उठाई और दूसरे दल ने कहा कि जनता को सीमित अधिकार मिलें और वड़े-बड़े अधिकार राष्ट्र की केन्द्रीय सरकार के पास रहे। बाद की बहुत सी घटनाओं से यह सिद्ध हुआ कि सर्वसाधारण के पास इतनी बुद्धि और शक्ति नहीं होती है कि वे सार्वभौमिकता को पूर्ण रूप से उपयोग में ला सके। जेफरसन और उनके अनुयापियों ने जनता के लिए अधिक अधिकार प्राप्त करने की कोशिश की लेकिन वे असफल हो गए। यह इस बात का द्योतक है कि साधारण जनता यह नहीं जानती है कि राजनीतिक सार्वभौमिकता कैसे अमल में लाई जाती है। इसलिए यद्यपि इन गत दोतीन शताब्दियों के अन्दर हुई पश्चिमी क्रान्तिया प्रजातत्र के नारे को लेकर हुई लेकिन उनका वास्तिवक फल केवल स्त्री-पुरुपों के वोट देने के अधिकार के मिलने तक ही सीमित रहा।

फास की राज-क्रान्ति ने भी ऋपना उद्देश्य प्रजातत्र ही रखा था। रूसो ऐसे प्रजातंत्र के विद्धान समर्थकों का कहना था कि सभी मनुष्यां के पास प्रकृति प्रदत्त अधिकार हैं जिन्हे राजा या राजकुमार नहीं छीन सकते है और इसी प्रकार के सिद्धान्तां से क्रान्ति का जन्म हुआ। क्रान्ति के बाद जब प्रजातत्र लागू हुआ तो उच वर्ग वाले और राजधराने के सदस्य इतने सताए गए कि वे फ्रांस में रहने मे भी असमर्थ हो गए और उन्हें दूसरे देशों में भाग जाना पड़ा। फ्रांस के लोग तब पूर्ण प्रजातत्र का पहला प्रयोग कर रहे थे। देश में किसी को भी यह कहने का साहस नहीं था कि साधारण जनता को बुद्धि और शक्ति नहीं है। अगर कोई ऐसा कहता था तो वह कान्ति-विरोधी होने का दोषी करार दिया जाता था श्रौर उसका सिर तुरत उडा दिया जाता था। फलस्वरूप वलवाइयो के ऋत्याचार का प्रादुर्भाव हुआ। ऋराजकता फैल गई श्रीर सारा समाज डर से त्रस्त हो गया । किसी भी श्रादमी को सुबह से शाम तक बचे रहने का विश्वास नहीं था। यहाँ तक कि क्रान्तिकारी दल के नियमित सदस्यों से भी अगर असावधानी से कोई शब्द ऐसा निकल जाता था जो समूह के लिए घातक हो सकता था, तो उसे भी फामी की सजा मिलती थी। इस पूर्ण प्रजातत्र के प्रयोग में केवल बहुत से राजकुमार, लाड , उच वर्ग के लोग ही नहीं मारे गए बल्कि उस समय के कुछ ईमानदार क्रान्तिकारियो जैसे डेन्टन (Danton) को भी-फासी की सजा टी गई क्योंकि उनके कुछ शब्द जनता को पसन्द नई। ग्राए। बाद में जब फास की जनता

को यह अनुभव हुआ कि इस प्रकार की हालत बहुत ही उत्पीडक है तब प्रजातत्र के सच्चे समर्थकों में से बहुत लोग हतोत्साह श्रीर निराश हो गए श्रीर प्रजातत्रात्मक शासन के विरुद्ध होकर नेपोलियन को सम्राट बनाने के समर्थक हो गए। प्रजातत्र को अब बड़े रुकावट का सामना करना पडा। यह हकावट निरंकश शासन की स्रोर से नही था। प्रजातत्रात्मक स्रान्दोलन तब तक काफ़ी शक्तिशाली हो चुका था जैसा कि मैं कहता स्राया हूँ कि संसार प्रजातंत्र के युग में आ पहुंचा है। श्रीर यह तर्कसगत बात है कि प्रजातंत्र धीरे-धीरे निश्चित रूप से बढेगा भी। प्रजातंत्र ने जब निरंकुश शासन को समाप्त कर दिया तब फिर क्यों प्रजातत्र की प्रगति में इस प्रकार की रुकावट पड़ी १ कैसे यह स्कावट पैदा हुई १ एक कारण तो प्रजातत्र के दिकयान्सी समर्थको की नीति थी जो जनता की सार्वभौमिकता के अधिकार को सीमित करने की बात करते थे ख्रौर पूर्ण प्रजातंत्र की अप्रेचा राज के अधिकारों के केन्द्रीयकरण पर जोर देते थे। लेकिन यह समुदाय शक्तिशाली नहीं था श्रीर इसने प्रजातत्र की प्रगति को उतनी भयकर बाधा नहीं पहुँचाई। वास्तविक बाधा निरकुश प्रजातन्त्र में विश्वास करने वालों की स्रोर से हुई। फ्रांस राजकान्ति के समय जब जनता ने पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया तब उसने श्रपने नेताश्रा की परवाह नहीं की श्रीर बुद्धिमान नेताश्रों में से बहतों को मौत के घाट उतार दिया। प्रजातन्त्र के उग्र अनुयायियों को साफ-साफ कोई ज्ञान नहीं था श्रौर वे श्रासानी से दूसरों के हाथ खिलौना हो गए। उनमें 'अच्छी आॅल और कान' नहीं रहने के कारण देश की जनता किसी मामले के सम्बन्ध में, जो ब्रा उपस्थित होता था यह स्थिर करने में ब्रासमर्थ रही कि कौन सही है श्रीर कौन गलत है। कोई उन्हें उत्ते जित कर देता था श्रीर वे श्रन्वे की तरह उसका श्रनुसरण करने लगते थे। इस प्रकार की हालत श्रत्यन्त ही भयानक थी। इसलिए थोड़े समय के बाद जब जनता ने इस बात को महसूस किया तो वह पनः प्रजातन्त्र के समर्थन करने का साहस न कर सकी। प्रजातन्त्र के विरुद्ध हुई इस प्रतिक्रिया ने प्रजातन्त्र की प्रगति मे बहुत बाधा पहॅचाई। यह बाधा उन्हींकी श्रोर से दी जो जनता के अधिकार के हिमायती थे।

फास की राजकान्ति के समय से यूरोप के छोटे-छोटे देशों जैसे डेनमार्क, हालैएड, स्पेन श्रीर पुर्तगाल में श्रजात रूप से प्रजातन्त्रात्मक श्रान्दोलन का विकास हुआ। यूरोप के प्रजातन्त्रात्क श्रान्दोलन को बहुत रकावटे श्रीर निरकुश सत्ता की श्रोर से विरोध मिला लेकिन वह मिश्या नहीं जा सकता। जब प्रजातन्त्र के समर्थकों द्वारा भी रुकावट डाली गई तब भी आन्दोलन बन्द नहीं हुन्ना बल्कि वह अपनी स्वाभाविक प्रगति से बढ़ता ही रहा। ऐसा क्यो हुन्ना ? किसी बडी घारा या किसी बड़े विचार को स्वामाविक दिशा की श्रोर बढने से कोई भी नहीं रोक सकता है। इसी सिद्धान्त के श्रनुसार बहुत से निरक्श राज समय का अनुसरण कर रहे है और हवा के रख के मताबिक पाल तान रहे हैं। उदाहरण के लिए देखिए:-इगलैएड वालों ने एक बार कान्ति की श्रौर श्रपने राजा तक को मार डाला। लेकिन दस वर्ष बाद पुनः वहाँ राजतन्त्र कायम हो गया। ब्रिटेश के उच्च वर्ग वाले बड़े अवसरवादी रहे हैं। उन्होंने देखा कि प्रजातन्त्र के वेग को रोकना उनके काब के बाहर की बात है इसलिए उन्होंने इसका विरोध नहीं किया बल्कि प्रजातन्त्र के साथ समभौता कर लिया। आधुनिक प्रजातन्त्र का प्रारम्भ शुरू-शुरू में इगलेख्ड में ही हुन्ना था। इगलैएड में राजतन्त्र के पुनः कायम होने पर प्रजातन्त्र प्रणाली हुटा दी गई और वहाँ का शासन उच वर्ग वाला द्वारा नियत्रित होने लगा। सरकारी कामों में केवल उच वर्ग भाग ल सकते थे । दूसरे वर्ग को केवल चुपचाप रहना पड़ता था। सन् १८३२ ई० के बाद साधारण जनता को योट देने का अधिकार मिला और युरोपीय लडाई के बाद स्त्रियों को भी बोट देने का श्रिधिकार प्राप्त हो गया। जैसे-जैसे प्रजातन्त्र प्रगति करता गया इंगलैएड ने अपने उपनिवेशों को धीरे-धीरे रियायत देने की नीति अपनाई। आयरलैंड को देखिए जो ग्रेट ब्रिटेन के तीन द्वीपों में से एक है। पहले आयरलैंड को दवाने के लिए इगलैएड ने सैनिक शक्ति का प्रयोग किया। लेकिन जब उसने वहाँ प्रजातन्त्र के लिए होने वाले स्नान्दोलन को बढते देखा तो उसने सैनिक शक्ति के प्रयोग की नीति छोड़ दी और वह आयरलैंड के सामने फ़्रक गया तथा अन्त में उसे स्वाधीनता दे दी। ब्रिटिश सरकार ने ऐसा काम केवल अपने घर के अन्दर ही नहीं बल्कि बाहर भी किया है। वह मिख के सामने भी भुकी है। यूरोपीय युद्ध (१६१४-१८) के समय मिस्र ने प्रेट ब्रिटेन की बड़ी मदद की श्रौर मिस्र के लोगों को लड़ाई में भाग लेने को उत्साहित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने उन्हें युद्ध समाप्ति के बाद बहुत से श्रिधिकार श्रीर अन्त में स्वाधीनता देने का श्राश्वासन दिया था। लडाई के बाद ग्रेट ब्रिटेन अपनी बातो से मकर गया और उसने मिस्र को जितने भी अधिकार देने की प्रतिज्ञा की थी उनमें से एक भी नहीं दिया। मिस्त ने प्रतिज्ञा-पूर्ति करने और स्वाधीनता देने की माग की। तब बड़ा ही भयकर आन्दोलन प्रारम्भ हुआ। ग्रेट ब्रिटेन को सुकना पड़ा और मिस्र ने स्वाधीनता प्राप्त

कर ली। भारतवर्ष के लोग वो ृदेने के अधिकार के विस्तार की माग कर रहे हूं आरे जितनी भी बाते मागी जा रही हैं ग्रेट ब्रिटेन देने की प्रतिज्ञा करता जा रहा है। इगलैगड में एक मजदूर दल है। जिसे वहाँ के मिन-मंडल मे प्रतिनिधित्व प्राप्त है। यह इस बान का प्रमाण है कि उच्च वर्ग वाले रियायत दे रहे हैं और प्रजातन्त्र आगे बढ़ रहा है। ब्रिटेन के उच्च वर्ग वालो ने प्रजातंत्र की महान शक्ति का अनुभव कर लिया है इसलिए उन्होंने विरोध करने की आपेद्या समय की गति का अनुसरण किया है। जिसके फलस्वरूप वे अपनी प्राचीन शासन-प्रणाली को बनाए हुए हैं और राज को किसी प्रकार के भयकर खतरे का सामना नहीं करना पडता है।

अमेरिका और फास की क्रान्तिया के बाद से ही प्रजातन्त्र का संदेश निश्चित रूप से ससार भर में फैल रहा है। प्रजातन्त्र का सबसे नया सिद्धान्त जर्मनी से निकला है। जर्मन मस्तिष्क प्रजातन्त्र के विचारों से सदा पृष्ट रहा है। जर्मनी में मजदूर-संघ तो अनिगणत हैं और अभी भी संसार का सबसे वडा मजदूर दल जर्मनी मे है। जर्मनी मे प्रजातन्त्र-दर्शन का विकास बहुत पहले ही हुआ था लेकिन यूरोपीय युद्ध के समन तक उससे जर्मनी को उतना त्ताम नहीं हुन्त्रा था जितना फास या ग्रेट ब्रिटेन को । क्योंकि सरकार ने प्रजातत्र प्रति जो रुख ऋग्व्तियार किया था वह ब्रिटिश सरकार के रुख से भिन्न था, इसलिए फल भी भिन्न ही हुन्रा। जर्मन सरकार ने कौन-सा रुख ऋब्तियार किया था १ किसने जर्मनी मे प्रजातन्त्र के विकास में बाधा दी १ वहत से विद्यार्थी कहते हैं कि यह रुकावर विसमार्क (Bismarck) से मिली जो जर्मनी का विख्यात श्रोर बहुत ही मेधावी राजनीतिज था श्रोर जो श्राज से तीस या चालीस वर्ष पहले ससार की सभी प्रधान नीतियों को संचालित करने की योजना बना रहा था। संसार के राजनीतिज्ञ उसके प्रभाव में ऋछूते नही रह सके । इसलिए उनके समय का जर्मनी संसार का बड़ा ही शक्तिशाली राष्ट्र था। जर्मनी की शक्ति पूर्णेरूप से विसमार्क द्वारा कायम की गई थी शासन की बागडोर उसके हाथों में जाने के पहले जर्मनी में बीस छोटे-छोटे राज थे जिनमें एक ही नस्ल के लोग रहते थे। लेकिन सबका शासन अलग-अलग था अमेरिका के मूल तेरहों उपनिवेशों से भी वे ऋधिक ऋसंगठित थे । नेपोलियन की दासता में लोगो ने भयंकर मुसीवते उठाई थीं। उसी समय विसमार्क ग्रागे श्राया ग्रीर उसने श्रपनी प्रतिभा श्रीर योग्यता के साथ राजनीतिक शक्ति का प्रयोग कर एक जाति के बीस राजो को एक में मिलाकर एक महान् संघटन कायम किया और जर्मनी को धनवान तथा शक्तिशाली बनाने ने पथ पर अग्रसर किया।

दस वर्ष पहले जर्मनी संसार का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र था ऋौर संयुक्त राष्ट्र मबसे ऋधिक धनी था। चॅकि जर्मनी ऋौर संयुक्त राष्ट्र दोनों में संघ-शासन है इसलिए बहुत से लोग सोचते हैं कि चीन को धनी श्रौर शक्तिशाली होने के लिए उनके पथ का अनुसरण करना चाहिए। वे यह नहीं सोचते कि तीस या चालीस वर्ष पहले जर्मनी ने केवल प्रशा (Prussia) से शक्ति-सचय करना प्रारम्भ किया था। जब से विसमार्क ने राजनीतिक नियंत्रण श्रपने हाथों में लिया उसने प्रशा को श्राधार बनाया, सेना का संगठन किया, युद्ध की तैयारी की, शासन-प्रणाली में सुधार किया श्रीर बीस या श्रधिक राजों को संगठित कर श्राधिनिक जर्मनी का निर्माण किया। जब विसमार्क सघटन बना रहा था तो फास और ऋस्ट्रिया ने अपनी सारी ताकत लगाकर उसका विरोध किया। श्रस्ट्रिया द्वारा जर्मनी के सघ-शासन के विरोध करने का कारण यो है-यद्यपि अस्ट्रिया श्रीर जर्मन एक ही ट्य टेनिक (Teutonic race) नस्ल के हैं लेकिन अस्ट्रिया का सम्राट भी यरोप में अपना एक छत्र शासन कायम करने की कोशिश कर रहा था। इसलिए वह नहीं चाहता था कि जर्मनी सगठित होकर श्रिस्ट्रिया से श्रिधिक शक्तिशाली वने । लेकिन विसमार्क से बढकर कौन चतुर था ! उनने शक्ति प्राप्त करने की एक योजना वनाई ऋौर सन् १८६६ ई० में वह विद्युत गति से ऋस्ट्रिया पर चढ दौडा । ऋस्ट्रिया तुरन्त हार गया । विजय के बाद जर्मनी ऋगर चाहता तो श्रिस्ट्रिया का नाम ही नक्शे से मिटा सकता था लेकिन विसमार्क ने सोचा कि यद्यपि श्रस्ट्रिया की सरकार ने जर्मनी का विरोध किया था फिर भी त्रिस्या श्रीर जर्मनी के लोग एक ही रक्त के हैं श्रोर इसलिए श्रास्टिया वाले भविष्य मे जर्मनी के लिए अधिक दुःखदायी नहीं होंगे। बिसमार्क बडा ही दुरदर्शी था। वह अञ्छी तरह जानता था कि भविष्य में जर्मनी के लिए सबसे द: खदायी राष्ट्र इगलैएड अ्रौर फ्रांस होगे। इसलिए अस्ट्रिया पर विजय प्राप्त करने के तरत बाद ही बिसमार्क ने अस्ट्रिया को बहुत ही उदार शतों पर सन्धि करने को कहा आरे अस्ट्रिया के दिल में यद्यपि हार का घाव ताजा ही था फिर भी उदार शतों को देख वह बहुत ही प्रसन्न हुन्ना। इसके छ: वर्षो वाद ही सन् १८७० ई० में जर्मनी ने फास के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। बिसमार्क ने नेपोलियन तीसरे को पराजित कर पेरिस दखल कर लिया। जब मधि हुई तो फास को अलसाक लोराइन (Alsace-Lorraine) जर्मनी के सुपुर्द कर देना पड़ा। इन दो लड़ाइयो के फलस्वरूप जर्मनी के बीस या कुछ श्रीर श्रधिक छोटे-छोटे राज एकसूत्र म मजबूती के साथ सघित हो गए श्रीर एक संगठित राष्ट्र बन गए। जर्मन सगठन कायम होने के बाद से यूरोपीय युद्ध के पहले तक जर्मनी ससार का सब से शक्तिशाली राष्ट्र था। वह यूरोप का मुख्या था श्रीर यूरोप के दूसरे राष्ट्र उसके पीछे-पीछे चलते थे। जर्मनी श्रपनी प्रधानता की इस उच्च सीढ़ी तक केवल विसमार्क के रचनात्मक हाथा द्वारा पहुँचा। श्रपने हाथों में शासन-भार लेने के बीस वर्षों के श्रन्दर ही उसने जर्मनी को कमजोर से एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में परिण्त कर दिया। इस प्रकार की सफलता के बाद, यद्यपि प्रजातन्त्र जर्मनी में ही बढ़ा फिर भी उसे इतनी शक्ति नहीं हो सकी कि सरकार से मोर्चा ले सके।

जब बिसमार्क के हाथ मे शक्ति थी तो वह केवल राजनीति श्रीर सैनिक मामलो तथा दसरे प्रकार की कुटनीति में ही ससार पर अपना रोब नहीं जमाए हुए था बल्कि उसने अपने यहाँ के प्रजातन्त्र आन्दोलन के ऊपर तथा श्रपनी जनता के ऊपर भी विजय प्राप्त करने में श्रद्भत बुद्धि का परिचय दिया। उन्नीसवीं शती के पिछले भाग में 'फ्रास-प्रशा युद्ध' के बाद ब्रार्थिक संघर्ष श्रीर प्रजातन्त्र के लिए लडाइयाँ भी शुरू होने लगी। प्रजातन्त्र का गर्म जोश ठएडा पडता जा रहा था लेकिन एक दूसरी चीज़ ही पैदा हो रही थी श्रीर वह थी साम्यवाट । सम्यवाट हमारे जीविका के सिद्धान्त के समान है । जब लोगा को माध्यवाद का मिद्धान्त मिला तो वे ऋपने प्रजातन्त्र के ऋधिकार के लिए लड़ी जाने वाली लड़ाई को छोड़ने लगे और आर्थिक अधिकारों के लिए मद्यं करने लगे। यह भजदूर वर्ग का धनी वर्ग के विरुद्ध होने वाला वर्ग-मघर्प था। जर्मनी के मजदूरा ने सबसे पहने ऋपना सगठन किया इसलिए साम्यवाद भी पहले जर्मनी में ही विकसित हुन्ना । सबसे वड़े साम्यवादी विचारक जर्मनी में ही हुए हैं। श्राप सभी लोग महान् माम्यवादी मार्क्स को जानते हैं: वह जर्मन ही था। रूस का महान् क्रान्तिकारी दल जिसने मार्क्स के साम्यवाद को न्यावहारिक रूप देने की कोशिश की, मार्क्स के अनुयायियो का ही था। उस समय जर्मन-साम्यवाद का प्रभाव बहुत विस्तृत था।

प्रारम्भ में साम्यवाद का प्रजातन्त्र से बहुत ही घनिए सम्बन्ध था श्रौर दोनों को साथ-साथ ही विकसित होना चाहिए था। लेकिन प्रजातन्त्र की भावना के फैलने से यूरोप में क्यों क्रान्तियां हो गई जब कि साम्यवादी सिद्धान्तों के फैलने पर भी श्रार्थिक क्रान्ति नहीं हो सकी १ इसका कारण यह है कि जर्मनी में साम्यवाद का जन्म विसमार्क के शासन-काल में हुन्ना। अप्रार कोई दूसरा होता तो साम्यवाद को मिशने के लिए के जरूर राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करना लेकिन विसमार्क ने दूसरा ही रास्ता अपनाया। वह

जानता था कि जर्मन जनता काफ़ी सचेत है श्रीर जर्मनी का मजदूर-सगठन काफ़ी हद हो गया है। इसलिए यदि वह राजनीतिक शक्ति द्वारा साम्यवाद को मिटाने की कोशिश करता तो उसका सारा प्रयत्न व्यर्थ जाता। बिसमार्क तो केन्द्रीय सरकार द्वारा राज के पूर्ण नियत्रण करने के पद्ध में पहले से ही था। उसने साम्यवादियों के प्रति कौन सा रुख अख्तियार किया १ साम्यवादी दल सामाजिक सधार श्रीर श्रार्थिक कान्ति का प्रचार करता था। बिसमार्क जानता था कि साम्यवादी लोग राजनीतिक शक्ति द्वारा नहीं दबाए जा सकते हैं इसलिए उसने मार्क्सवादी साम्यवाद का प्रतिरोधक स्टेट-साम्यवाद का कार्यक्रम लोगो के सामने रखा। उदाहरण के लिए देखिए:-रेलवे राष्ट के यातायात के लिए अत्यन्त आवश्यक है और वह अपने आपमें किसी भी राष्ट्र के प्रधान उद्योगों में से एक है तथा दूसरे उद्योग-धन्धों को बढ़ाने के लिए इसका होना आवश्यक है। थिएन छिन्-पुक्वो रेल लाइन बनने के पहले चली, षान्तुङ् श्रौर उत्तरी क्याड् सु चीन के बहुत ही निर्धन प्रान्त थे। रेल की लाइन बनने के बाद रेल-सड़क के दोनो बगल के भू-भाग बड़े उपजाऊ हो गए। पेकिड-हान्क्वो रेलवे निर्माण के पहले चली, हु पे श्रौर हनान् उजाड़ भू-भाग थे। लेकिन जब से रेल द्वारा माल ढोने की सुविधा हुई है तब से जिन-जिन प्रदेशों से होकर रेल गई है वे बहुत ही उन्नतिशील हो गए हैं। जिस समय जर्मनी के शासन-प्रबन्ध की बागड़ोर बिसमार्क के हाथ में थी उस समय ग्रेट ब्रिटेन ग्रीर फ्रांस के ग्राधिकाश रेलवे वहाँ के लोगों की व्यक्तिगत सम्पत्ति थी। चॅ्कि प्रधान-प्रधान उद्योग-धन्धे धनी लोगो के हाथां में थे इसलिए राष्ट्र के सभी उद्योग-धन्धो पर धनी वर्ग का एकाधिकार हो गया गया था श्रौर धन के श्रसमान वितरण से बहुत सी बुराइयाँ पैदा हो रही थो। बिसमार्क जर्मनी में इस प्रकार की हालत नहीं होने देना चाहता था, इसलिए उसने स्टेट-साम्यवाद लागू किया। उसने देश के सभी रेलां पर राष्ट्र का अधिकार और नियंत्रण कायम किया और सभी आवश्यक उद्योग-धन्धां को राष्ट्र के प्रबन्ध में रखा। उसने मजदूरा के काम के घएटों पर भी विचार किया और बूढ़े मजदूरों के लिए पेन्शन की और आकस्मिक दुटर्धना के शिकार होने वाले मजदूरों के लिए इश्योरेंस का प्रबन्ध किया। साम्यवादी दल के सुधार-कार्यक्रम में भी इन सब बातों का ही उल्लेख था। द्रदर्शी विसमार्क ने पहले ही इन कामों को हाथ में ले लिया और राज की शक्ति को उन कामां के पूरा करने में लगाया। साथ-साथ उसने राज द्वारा नियनित रेल, कैंक ब्रीर दूसरे उद्योग-धन्धों से होने वाले मुनाफे को

मजदूरों की भलाई में लगाया जिससे सभी मजदूर बड़े सतुष्ट हो गए। इसके पहले प्रति वर्ष कई लाख जर्मन मजदूर दूसरे देशों में मजदूरी करने जाते थे लेकिन जब बिसमार्क ने ऋपनी आधिक नीति लागू की तो केवल जर्मन मजदूरों ने वाहर जाना ही नहीं बद कर दिया बिलक दूसरे देशों से मजदूर जर्मनी में काम करने के लिए आने लगे। बिसमार्क ने आने वाले साम्यवाद के खतरे को पहले ही अनुभव कर उसके लिए यथोचित उपाय निकाल लिया। अप्रत्यन्त तरीकों से बिसमार्क ने उन बातों को ही मिटा दिया जिनके लिए जनता लंड रही थी। जब जनता के सामने संवर्ष करने के लिए कोई बात नहीं बची तो स्वभावतः ही क्रान्ति नहीं हुई। यहाँ वह कलापूर्ण तरीका था जिनसे बिसमार्क ने प्रजातत्र का बिरोध किया।

प्रजातंत्र की प्रगति के सम्पूर्ण इतिहास पर दृष्टिपात करने के बाद इम देखते हैं कि प्रजातंत्र को पहली बाधा अप्रमरीकी क्रान्ति के बाद मिली जब कि प्रजातत्र के समर्थक दो दलां में विभक्त हो गए। जेफ़रसन का दल पूर्ण प्रजातत्र की वकालत करता था ऋोर हेमिल्डन का दल सरकार के पास शक्ति के केन्द्रीयकरण पर जोर देता था श्रीर श्रन्त में केन्द्रीयकरण की नीति की ही विजय हुई। दूसरा अवरोध फ्रांस की राजकान्ति के समय मिला जब कि जनता ने पूर्ण प्रजातंत्र तो प्राप्त किया लिकन उसका दुरु ग्योग कर उसे बलवाई-शासन के रूप में परिशात कर दिया। तीसरा अवरोध तब मिला जब बिसमार्क ने अपनी कुटनीति से जनता की शक्ति नहीं बढ़ने दी। पश्चिम में प्रजातत्रात्मक विचार-धारा इन सब अवस्थाआ से ही गुजरी है और उसे इन अवरोधा का सामना करना पड़ा है लेकिन फिर भी यह अपनी स्वामाविक गति से आगे ही बढ़ती गई है, जैसी ब्राशा किसी को नहीं थी। कोई मानवीय शक्ति न तो इसे समाप्त कर सकने में ग्रौर न श्रपनी इच्छानुसार इसे श्रग्रसर करने में ही समर्थ हो सकी है। स्राज प्रजातत्र ससार की एक वड़ी समस्या हो उठी है श्रीर ससार के सभी विद्वान चाहे वे दिकथानूसी हो या प्रगतिशील, श्रनुभव करते हैं कि प्रजातत्रात्मक भावना दबाई नहीं जा सकती है। लेकिन जैसे-जैसे प्रजातत्र का विकास होता जायगा निश्चय ही इसका भी स्वतत्रता के समान दरुपयोग होगा।

साराश यह है कि यूरोप स्त्रोर स्त्रमेरिका को स्वतत्रता स्त्रौर समानता के युद्ध से प्रजातंत्र की उत्पत्ति हुई स्त्रोर जब प्रजातत्र कायम हुआ तो उसका बड़ा ही दुरुपयोग किया गया। प्रजातत्र की प्रगति के पहल पश्चिमी राष्ट्रा ने स्त्रपने निरक्कश शासन द्वारा इस दवाने स्त्रौर नष्ट-श्रष्ट करने को कोशिश

की। जब निरंकुश शासन समाप्त हो गया तो प्रजातत्र के समर्थक ही प्रजातत्र के बाधक हुए। तब प्रजातत्र कायम हुआ तो इससे बहुत-सी बुराइयाँ पैदा हुई आरेर इस प्रकार और भी बड़ी बाधाए उपस्थित हुई। अन्त में बिसमार्क ने देखा कि जनता की इच्छा को नहीं दबाया जा सकता है इसलिए उसने जनता की शक्ति के स्थान पर स्टेट की शक्ति को रखा और स्टेट साम्यवाद लागू किया। इस नीति ने भी प्रजातत्र की प्रगति में बाधा पहुँचाई। यूरोपीय युद्ध के बाद जर्मनी और रूस के निरकुश शासन समाप्त हो गए और अब बहुत से देशों की स्त्रियों ने भी बोट देने का अधिकार प्राप्त कर लिया है। इसलिए पहले की अपेदा प्रजातत्र की समस्या और बड़ी हो गई है और इसका इल आसान नहीं है।

प्रजातंत्र के प्रयोग को अगर इस प्रारम्भ से ही देखे तो पता चलता है कि कान्ति के बाद अमरीकी जनता ने सबसे पहले वोट देने का अधिकार प्राप्त किया है। उस समय पश्चिम के लोगो ने सोचा कि प्रजातत्र का मतलब केवल वोट का अधिकार प्राप्त करना है और यही सब कुछ है। सामाजिक स्थिति, धन, बुद्धि या योग्यता ऋादि का खयाल किए विना अगर सब को वोट देने का अधिकार मिलता है तो प्रजान न का लध्य पूर्ण हो जाता है। लेकिन युरोपीय युद्ध के बाद के इन तीन या चार वर्षों के बीच क्या हो रहा है ? बहुन अवरोध के होते हुए भी प्रजातत्र आगे ही बढ़ रहा है और यह रोका नहीं जा सकता है। हाल में स्त्रिटजरलैंड वालों को विजय मिली है। वोट देने के अधिकार के अलावा उन्होंने कानन बनवाने या बने कानन में सधार करने या उसे रह करने के अधिकार प्राप्त किए हैं। अगर जनता की अपने अधिकारियों के निर्वाचन करने का अधिकार है तो उन्हें कानन बनाने श्रीर बने कानून में सुधार करने या उसे रह करने का भी श्रिधिकार होना चाहिए। ये दोनो अधिकार कानून-त्तेत्र से सम्बन्ध रखते है। अगर राष्ट्र के श्रिधकांश लोग समभते हैं कि श्रमुक ढड्ग का कानून उनके लिए लाभदायक होगा तो वे उस दङ्ग का कान्न बनाने का प्रस्ताव कर सकते हैं-यही कान्न बनाने का अधिकार ( Right of Initiative ) है। अगर वे समकते हैं कि राष्ट्र का अमुक कान्न उनके लिए अहितकर है तो वे उसमें सुधार कर सकते हैं या उसे एकदम से रद्द कर सकते हैं-यही कानून में सुधार करने या उसे रह करने का श्रधिकार (Right of Referendum) है। स्विस जनता को श्रीर दूसरे राष्ट्रों को जनता की श्रिपेद्धा दो श्रीर लोकप्रिय अधिकार प्राप्त हैं। सब मिलाकर उन्हें तीन अधिकार प्राप्त है। सयक्त

राष्ट्र अमेरिका के उत्तरी-पश्चिमी भाग के कुछ राजो ने जो हाल में ही बसे हैं, कुछ ही समय पहले स्विस जनता को जितने अधिकार प्राप्त हैं उनसे भी एक अधिक अधिकार प्राप्त किया है; वह है अपने चुने हुए अफ़सरां के प्रत्यावर्तन करने का अधिकार (Right of Recall)। यद्यपि यह श्रिधिकार सम्पूर्ण सयुक्त राष्ट्र की जनता को नहीं प्राप्त है लेकिन कुछ राजो की जनता ने इसे व्यवहार में लाया है। इस प्रकार बहुत से अमेरिका के लोगों को चार लोकपिय अधिकार प्राप्त हैं - वोट देने का अधिकार, प्रत्या-वर्तन का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार और बने कानून में सुधार करने या उसे रद्द करने का अधिकार । संयुक्त राष्ट्र के उत्तर-पश्चिम राजो में बडी सफलता के साथ इन अधिकारो का प्रयोग हुआ है और किसी दिन ये सम्पूर्ण संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में और सम्भवतः संसार भर में लागू हो सकते हैं। भविष्य में अगर कोई राष्ट्र पूर्ण प्रजातंत्र स्थापित करना चाहता है तो उसे इन श्रमरीकी राजो का, जिन्होंने श्रपनी जनता को चार श्रिधकार दिए हैं, उदाहरण अनुकरण करना चाहिए। क्या इन चारो अधिकारों के मिल जाने पर प्रजातत्र की समस्या इल हो जाती है १ जनता को चार ऋधिकार प्राप्त हैं फिर भी प्रजातंत्र की समस्या पूर्णरूप से नही हल हो सकी है, यह देख कर कुछ विद्वान कहते हैं कि हल होने में श्रव केवल समय की देर है। वे सोचते हैं कि प्रत्यच लोकप्रिय शासन की भावना अभी हाल से ही विकसित हुई है। प्राचीन दैवी अधिकार कुई हजार वर्षा तक रहा स्रौर प्राचीन निरं-कुश शासन भी हज़ारो वर्षा तक कायम रहा। ग्रेट ब्रिटेन, जापान श्रीर इटली के निरंकश शासन को कठिन समस्यात्रों का मुकाबला करना पड रहा है न्त्रीर वे निश्चय ही वहत दिनो तक नहीं टिकेंगे। यह प्रत्यत्न प्रजातंत्र बहत नई चीज़ है। इसे लागू हुए तो कुछ ही दशाब्दी बीते हैं। इसलिए आश्चर्य की बात नहीं कि यह अभी तक बहुत बडी अनिश्चित समस्या है।

उच दर्जे का प्रजातत्र जिन राष्ट्रों में लागू है वहाँ की शासन व्यवस्था में जनता का कितना हाथ रहता है १ उसे कितनी शक्ति प्राप्त है १ गत शताब्दी की एक ही सफलता यह है कि लोगों को प्रतिनिधि चुनने और प्रतिनिधि चुने जाने का अधिकार मिला है। जनता द्वारा निर्वाचित हो जाने पर कोई भी नागरिक कांग्रेस या पार्लियामेंट में राज के कारबार के प्रवन्ध करने के लिए बैठ सकता है। राष्ट्र से सबंधित सभी मुख्य बातें कार्यरूप में परिख्यित होने के पहले पार्लियामेंट द्वारा स्वीकृति होनी चाहिए। बिना पार्लि-यामेंट की स्वीकृति के वे कार्यान्वित नहीं की जा सकती हैं। यह पार्लियामेंटरी (प्रतिनिधि-मूलक) शासन कहलाता है। लेकिन क्या इस प्रकार की शासन व्यवस्था प्रजातंत्र को पूर्ण विकसित होने का अवसर देती है १ प्रतिनिधि-मूलक शासन-प्रणाली के लागू होने के पहले यूरोप और अमेरिका के लोग प्रजातंत्र के लिए लड़े। उनका सोचना था कि यह लोकप्रिय सर्वभौभिकता का सबसे उच्च आर्दश होगा जैसे कि चीन के कान्तकारी दल वाले सोचते हैं कि जापान या पश्चिमी राष्ट्रों के दर्जे तक पहुँचना ही चीन की सबसे बडी सफलता होगी। अगर आप विश्वास करते हैं कि जापान या पश्चिमी राष्ट्र की तरह हो जाना ही पूर्णता की सीमा है तो मेरे दूसरे वक्तव्य को सुनिए।

यरोप और अमेरिका के लोगा ने पहले सोचा था कि प्रतिनिधि-मूलक शासन-व्यवस्था प्राप्त करने के बाद वे पूर्ण संतुष्ट हो जाएँगे। हमने अपनी सन् १९११ ई० की क्रान्ति के बाद क्या प्रतिनिधिम्लक शासन-व्यवस्था नही कायम की थी १ जनता को उससे प्रजातंत्र का कौन-सा वास्तविक लाभ प्राप्त हुआ १ आप सभी जानते हैं कि हमारे सभी प्रतिनिधि 'सूअर' हो गए। श्रगर पैसा मिलता हो तो वे श्रपने को भी बेच देंगे, लूट के माल में हिस्सा लेंगे तथा श्रीर भी श्रिधिक पाने की लोभ रखे गे। सम्पूर्ण राष्ट्र द्वारा वे नीच सममे जाते हैं। कोई भी राष्ट्र जो अपने यहाँ प्रतिनिधि-मूलक शासन-व्यवस्था को लागू करता है, उससे होने वाली कुछ बुराइयो को नहीं रोक सकता पर चीन के प्रतिनिधि-मूलक शासन में तो श्रसहनीय बुराइयाँ घुस गई हैं। श्रगर सब लोग प्रतिनिधि-मुलक शासन की ऋोर से लापरवाह रहते हैं ऋौर उसके सुधार का कोई उपाय नहीं निकालते हैं बल्कि राष्ट्र के कारबार को 'सूच्चर' प्रतिनिधियां के हाथों में छोड़ देते हैं श्रीर उन्हें श्रिधिकार का दुरुपयोग करने देते हैं तो राष्ट्र का भविष्य अत्यन्त ही भयानक खतरे में है। इसलिए विदेशियों की आशा कि प्रतिनिधि-मूलक सरकार राष्ट्र की सुरचा और शाति की जिम्मेवारी लेगी, विश्वसनीय नहीं है। प्रजातंत्र को अपने जन्म के साथ ही बहुत-सी कठिनायो का मुकाबला करना पडा। जब कि वह लागू किया गया तो उसे बहुत अपमान उठाना पडा लेकिन फिर भी वह उत्तरोत्तर बहुता ही जाता है। प्रजातंत्र का फल अब तक केवल प्रतिनिधि-मूलक शासन ही रहा है। जब यह प्राप्त हो जाता है तो राष्ट्र के लोग सोचते हैं कि हम सीमा पर पहुँच गए। हाल में रूस ने एक नए प्रकार की शासन-व्यवस्था कायम की है। वह प्रतिनिधि-मूलक नहीं बल्कि पूर्ण जन-शासन (an absolute government of the people ) है। हमारे सामने इसके बहुत श्रांकड़े नहीं हैं जिनसे इस नयी प्रणाली का मूल्याकन कर सकें। लेकिन कोई भी देख सकता है कि पूर्ण जन शासन में प्रतिनिधिमूलक शासन से कई एक लाभ है।

लेकिन तीन सिद्धान्तों में जिस प्रजातत्र की वकालत की जाती है ऋौर जिसके ऊपर क्वोमिताड ्दल चीन का निर्माण करना चाहता है, वह पश्चिमी प्रजातत्र से भिन्न है। जब हम पश्चिम के इतिहास को ऋपने ऋध्ययन की सामग्री बनाते हैं तो हम पूर्ण रूप से पश्चिम की नकल नहीं करते श्रीर न वहाँ के रास्ते का अनुकरण ही करते हैं। इम जनता की सार्वभौमिकता का अपना सिद्धान्त लागू करेंगे जो अमेरिका और यूरोप से आगे रहेगा। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए इस प्रजातंत्र का अध्ययन तब तक करें जब तक इस पूर्णारूप से उसे साफ-साफ़ समफ़ नहीं लें। त्राज के मेरे व्याख्यान का प्रधान लक्ष्य यह रहा है कि हम आपको यह दिखाएँ कि पश्चिम के उन्नतिशील राष्ट्रों ने जिन्होंने गत सौ वर्षों में प्रजातत्र का प्रयोग किया है, केवल किसी न किसी प्रकार की प्रतिनिधि-मूलक शामन-व्यवस्था प्राप्त की है। चीन पर लागू की गई इस व्यवस्था से बडी बुराइयाँ हुई हैं। इसलिए प्रजातंत्र हमारे लिए श्रव तक एक पेचीदी समस्या ही रहा है। मैं जनता की सार्वभौभिकता पर श्रीर दो व्याख्यान द्गा श्रीर चीन की कठिनाइयों को दूर करने का मौलिक रास्ता निकालुँगा। अगर इम अपनी कठिनाइयों को इल नहीं कर सकते तो चीन पश्चिमी राष्ट्रां से पीछे हो रहेगा। अगर हमने कठिनाइयां का हल ढूँढ लिया तो चीन अमेरिका श्रीर युरोप से भी श्रागे वढ जायगा।

अप्रेख १३, सन् १६२४ ई॰

## पाँचवाँ व्याख्यान

चीनी जनता को राजनीतिक प्रजातंत्र (Political Democracy) सम्बन्धी विचार पश्चिम से मिले हैं इसलिए ग्रापनी क्रान्ति को आगे बढ़ाने के लिए और अपनी व्यवस्था में सुधार करने के लिए हम पश्चिम के तरीको की नकल करते हैं। क्यो ? चॅकि हम देखते है कि पश्चिमी सभ्यता 'मूर्गे की तरह बड़े वेग से एक दिन में हजार मील की रफ़्तार से जा रही हैं और हर बात में चीनी सम्यता से बढ़ी हुई है। लेकिन पश्चिम केवल सैनिक श्रस्त-शस्त्रां के निर्माण करने की दिशा में ही प्रतिदिन उन्निन कर रहा है ग्रांर चीन से बहुत ग्रागे हैं। हजारो वर्पा से चीन का युद्धास्त्र तीर, धनुप, तलवार । श्रौर वर्छे रहे हैं। बीस या तीस वर्ष पहले तक भी ये श्रस्त व्यवहार मे लाए जाते रहे हैं। सन् १६०० ई० में वॉरसर विद्रोही, (Boxers) जिनका मूल उद्देश्य चीन से सब प्रकार के पश्चिमी प्रमावां को ह्य देना था, ब्राट राष्ट्री की सम्मलित सेना से केवल बडी-बडी तलवार लेकर ही लड़े थे। मित्रदल के मशीनगन और तोप के विरुद्ध बडी-बडी तलवारें। बॉक्नर विद्रोह यूरोपीय श्रीर श्रमरीकी नवसंस्कृति के विरुद्ध चीन की जनता की प्रतिक्रिया थी: उनकी भौतिक प्रगति का एक तरह से विरोध था। बॉक्सर विद्रोही यह विश्वास नहीं करते थे कि पश्चिमी सभ्यता चीनो सभ्यता से बढ़कर है और चीनी सम्यता की महानता प्रदर्शित - करने के लिए वे इतना श्रागे वढ गैंए कि उन्होंने पश्चिम के राइफल श्रीर तोप जैसे भयंकर हथियारों को चीनी तवलार के सामने नगएय समका। बॉक्सर विद्रोह इसी प्रकार से हुआ।

वॉक्सर विद्रोहियों का पराक्रम जब वे पहले पहल पिश्चम के लोगों के विरुद्ध उठ खड़े हुए, एकदम अप्रतिरोध्य था। याङ्चुन की लडाई को लीजिए। जब ब्रिटिश जल-सेनापित सेमौर (Seymour) तीन हजार सेनिकों के साथ विदेशी राजदूनों को छुडाने के लिए थिएन चिन् से पेकिङ्जा रहा था तो वह याड्चुन में विद्रोहियों द्वारा बेर लिया गया। विद्रोहियों के पास एक भी विदेशी राइफल या तोप नहीं थी। वे केवल तलवारों से लैस थे, जब कि मित्र-सेना के पास बडी-बडी राइफल और तोपे थीं। बॉक्सर विद्रोहियों के लिए यह यह इाथ से लड़ी जाने वाली लडाई के समान था।

जब सेमौर ने ऋपने का विरा हुऋा पाया तो उसने विद्रोहियों का सफाया कर देने के लिए मशीनगन चलाने का हुक्स दिया। तेकिन यद्यपि मशीन-गन से बहुत बडी मरूपा में विद्रोही मारे गए श्रीर उनके खून श्रीर मांन की बोटियों से चारां दिशाएँ पट गई फिर भी वेन तो डरे छौर न पीछे ही हटे। पहली पक्ति के मैनिका के मरने ही उनका स्थान दूमरी पक्ति के सैनिक ले लेते थे। उन्होंने पक्का विचार कर निया था कि चाहे मर जाएँगे पर शत्रु को ज़रूर घेर लेगे। जिसके फलस्वरूप सेमोर के तीन इजार मैनिक याङ चुन के सीघे रास्ते से पेकिड जाने का साहस नहीं कर सके ग्रीर थिएन-चिन् वापस त्राकर समय की बाट जोहने लगे। जब बहुत बडी संख्या मे नई फौज ग्राई तब वे पेकिड पहुंच सके ग्रांर विदेशी राजदूतो पर जो विद्रोहियो द्वारा घरा डाला गया था, उसे तोड नके। सेमोर ने पाङ्चन की लडाई पर अपनी राय प्रकट की है कि अगर वॉक्सर विद्रोहियों के पास उनकी ब्रसीम वीरता के साथ-साथ विदेशी राइफले ब्रोर तोपे होती तो वे निश्चय ही मित्र-सेनाश्रो का सफाया कर देते। लेकिन विद्रोहियां को शुरू से अन्त तक विदेशी अस्त्र-शस्त्रां पर विश्वाम नहीं या ख्रोर उन्होंने केवल अपनी तलवारो और शरीर को ही मित्र राष्ट्रों से लड़ने में लगाया। यद्यपि कई हजार विद्रोही मारे गए श्रीर लाशों के ऊरर लाशे पर रही थी फिर भी पिछली पक्तियों के सैनिक अगली पंक्ति को भरते ही जाने थे। उनका साहस दुईमनीय था, जिस कारण हर त्यादमी उनसे डरते थे त्यार उनका ब्राटर करते थे। वॉक्सर विद्रोहियां के साथ होने वाल बनासान युद्ध के बाद ही विदेशिया को यनुभव हुआ कि चीनियों में अभी भी राष्ट्रीय भावना है जो मिटाई नहीं जा मकती है।

लिंकन सन् १६०० ई० के बॉक्सर विद्रोही ही चीन के अन्तिम लोग थे जिन्हें विश्वाम था कि उनका अपना आदर्श और अपनी शक्ति पश्चिम से आनेवाली नई सम्प्रता का विरोध कर सकती है। वॉक्सर विद्रोहियों की पराजय के बाद चीन के लोगों ने देखा कि उनके प्राचीन तीर, धनुप, तलवार ओर वर्छे पश्चिमी राइफल ओर तोप की वरावरी नहीं कर सकते हैं। लोगों ने विश्वास कर लिया कि विदेश से आई हुई नई सम्यता प्राचीन चीनी सम्प्रता से कहीं बढ़कर है। सैनिक अस्त्र-शस्त्रों के खयाल से पश्चिम के नये ओर चीन के पुराने हथियारा में बड़ा ही अन्तर है। लेकिन हम दूसरी चीजों की ओर भी नजर दौडाएँ। यातायात के साधना में भी रेल और तार चीन के मोटियों द्वारा माल ढोने और हरकारों द्वारा डाक

ले जाने की प्रणाली से कही बढ़-चढ़कर है। भीटियों की अपेद्धा ट्रेन स्वभावतः ही जल्दी से माल इधर-उधर ले जा सकती है। हरकारो द्वारा डाक पहुँचने की अपेद्धा तार से बहुत जल्दी और अञ्छी तरह समाचार भेजा जा सकता है। दूसरी मशीनों को ही लीजिए जो ,हमारे प्रतिदिन की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है और उन तरीकों को देखिए जिनका उपयोग खेती करनं, उद्योग-धन्धे और व्यवसाय में किया जाता है। इस दिशा में पश्चिम चीन से कहीं अधिक बढा-चढ़ा है।

इसलिए बॉक्सर विद्रोहियो की पराजय के बाद से चीन के विचारको ने अनुभव किया है कि चीन को शक्तिशाली बनाने और पेकिङ-सधिपत्र का बदला लेने के लिए चीन के लोगो को विदेश की हर चीज़ अपनानी चाहिए। उन्हें केवल मौतिक विज्ञान ही नहीं बल्कि विदेशों का राजनीतिक श्रीर समाज-विज्ञान भी सीखना चाहिए। इस प्रकार बॉक्सर-विद्रोह के बाद से चीन के लोगों ने अपनी शक्ति में विश्वास करना छोड़ दिया है और वे विदेशी राष्ट्रों के प्रति उच से उच सम्मान प्रकट करते हैं। इस नकल ग्रौर विदेशी राष्ट्रों के प्रति सम्मान की भावना के फलस्वरूप चीन ने बहुत सी विदेशी बातें अपना ली हैं। जिन बातो पर विदेशी लोगों ने अब तक केवल श्रपना मत ही प्रकट किया श्रोर उन्हे व्यावहारिक रूप नहीं दिया है उन्हे भी चीन वालों ने व्यावहारिक रूप देने की कोशिश की है। तेरह वर्ष पहले अपनी क्रान्ति में भी हमने विदेशी क्रान्तियों की नकल की और प्रजातन्त्रात्मक शासन-व्यवस्था कायम की । हमने सबसे अच्छा नमूना लेना चाहा इसलिए हमने पश्चिम के सबसे उच्च राजनीतिक दर्शन श्रौर सबसे नए राजनीतिक सिद्धान्त को चीन मे लाग किया। चीन के राजनीतिक विचारो मे यह एक महान परिवर्तन था। बॉक्सर विद्रोह के पहले चीन विदेशी व्यापार मे लगा हुआ था श्रीर दूसरे राष्ट्रां की बहुत सी लामदायक बातो से वाकिफ हो गया था। लेकिन साधारण जनता को यह विश्वास नहीं था कि पश्चिम वालों की भी वास्तव में कोई सम्यता है। इसलिए विद्रोह के समय पश्चिमी ढग पर चीन में बनाए गए रेल-तार आदि को भी उसने तोड-ताड डाला। यहाँ तक कि विदेशी राइफलो और तोपो तक पर विश्वास नहीं किया गया श्रीर प्राचीन तीर-धनुष श्रीर तलवार ही काम में लाए गए। लेकिन जब चीन की पराजय हुई तब लोग एकाएक सचेत हुए श्रौर पश्चिम की चीजों पर विश्वास करने लगे। तब उस समय चीन ने हर बात में पश्चिम की नकल की। इससे हम देख सकते हैं कि चीन के पुराने लोग श्रत्यन्त ही

दिकयानसी प्रकृति के ये। उन्होंने विदेशी प्रभाव का विरोध किया श्रीर उन्हे पूर्णिरूप से विश्वास था कि चीन दूसरे सभी राष्ट्रों से आगे बढ़ा हुआ है। पश्चिम से हार खाकर चीन ग्रत्यन्त ही उदार हो गया: वह पूर्णूरूप से विदेशी राष्ट्रों का भक्त हो गया। उसे विश्वास हो गया कि दसरे सभी राष्ट्र चीन से अञ्छे हैं और आधुनिक चीन को प्राचीन चीन से कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ पश्चिमी ढाँचे पर ही होनी चाहिए। अगर हम किसी विदेशी चीज के बारे में सुनते थे तो उसकी नकल करने को दौड पड़ते थे और उसे चीन में लागू करने की कोशिश करते थे। प्रजातत्र को भी इसी बुराई का सामना करना पडा। सन् १९११ ई० की क्रान्ति के बाद सम्पूर्ण देश पागल हो उठा श्रीर बिना वास्तविक श्रर्थ समक्ते विदेशियो द्वारा बताए गए राज-नीतिक प्रजातत्र की स्थापना पर जोर देने लगा । अपने पिछले कुछ व्याख्यानो में मैंने ब्यौरेवार ढङ्क से पश्चिमी राष्ट्रो द्वारा प्रजातत्र के लिए किए गए सघषों के इतिहास को और विजय के बाद प्राप्त हुए फल को वताया है। इस प्रकार से अध्ययन करने के बाद इम देखते हे कि प्रजातंत्रात्मक शासन पश्चिम में पूर्णरूप से नहीं लागू हुआ है आर प्रजातत्र को अपनी प्रगति के मार्ग में बहुत सी बाधास्रो का सामना करना पडा था। श्रव चीन के लोग प्रजातंत्र को कायम करने की बात कह रहे हैं। अगर इस पश्चिम की नकल करते हैं तो हम पश्चिमी तरीका की भी नकल करनी होगी । लेकिन पश्चिम की राजनीति मे प्रजातत्र की समस्या का कोई मौलिक इल नही है। वह अब तक भी जटिल समस्या ही वना हुआ है। पश्चिम के लोग इसका हल निकालने म सबसे नई विद्या का प्रयोग कर रहे हैं। पर न तो अब तक उन्होंने प्रजातंत्र के सिद्धान्तों में कोई उल्लेख-योग्य आविष्कार किया है और न प्रजातत्र की कठिनाइया का कोई सतौपजनक हल ही निकाला है। इसलिए पश्चिम की प्रजातन्त्र-प्रशाली इमारा ऋादर्श या पथ-प्रदर्शक नहीं हो सकती है।

बॉक्सर-विद्रोह के बाद से चीन के लोगा ने हर एक ज्ञ्ण में श्रीर हर एक बात में साधारणतः केवल विदेशी राष्ट्रों की नकल करने की बात ही सोची हैं। क्या हमें विदेशी चैं जो की नकल करनी चाहिए १ अगर हम सेनिक अस्त्र-शस्त्र की बात करें तो मशीनगन श्रोर धनुप-तलवार के बीच कोई युलना नहीं हो सकती है। निश्चय ही विदेशी मशीनगन अधिक असर करने वाली श्रोर घातक है। दूसरी सभी विदेशी वस्तुएं भी हमारे यहाँ से अच्छी हैं। इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि मौतिक विज्ञान में भी पश्चिम चीन सं बहुत आगो है। लेकिन शासन के बारे में क्या है १

राजनीतिक दर्शन ग्रौर भौतिक विज्ञान इन दोनों में किसने पश्चिम में श्राधिक उन्नति की है ? भौतिक विज्ञान की श्रपेचा शासन-विज्ञान बहुत पीछे पड़ा हुआ है।

सैनिक-विज्ञान को ही लीजिए . पश्चिम के युद्ध की कला में बराबर विकास हो रहा है ख्रीर उसमें वराबर सुधार भी होता है। वह 'हर दिन नया और हर महीने भिन्न' है। इसलिए एक सौ वर्ष प्राचीन हाथ से लडने की कला का आज कोई अनुकरण नहीं करता है। यहाँ तक कि दस वर्ष पहले की सैनिक-कला भी आज पुरानी पड गई है। हर दशाब्दी मे पश्चिमी ग्रस्त-शस्त्रो ग्रौर युद्ध करने की प्रणाली में परिवर्तन होते हैं। दसरे शब्दों मे कहें तो हर दसवे वर्ष सैनिक-विज्ञान मे क्रातिकारी परिवर्तन होते हैं। पश्चिम का सबसे बड़ा और सबसे अधिक खर्ची ला युद्धास्त्र 'जंगी जहाज' है। प्रत्येक जंगी जहाज के बनाने में पॉच करोड से दस करोड डालर तक खर्च होता है। इससे कम खर्च में बना हुआ जगी जहाज तो 'जगी जहाज' ही नहीं कहलाता है। भौतिक चीज़ो में भी दूसरी चीज़ो की श्रपेज़ा युद्धास्त्रों में सबसे अधिक तेजी से प्रगति हुई है और युद्धास्त्रों में 'जंगी जहाज़' ने सबसे अधिक प्रगति की है। अधिक से अधिक दस वर्षों के अन्दर एक जंगी जहाज पुराना पड जाता है। यूरोपीय युद्ध के पहले के बने जंगी जहाज श्रव नौसेना से हटा दिए गए हैं। स्थल-युद्ध में काम श्राने वाले श्रस्त-शस्त्रो मे भी बडा परिवर्त्त हुआ है। हर दिन कुछ न कुछ नया सुधार श्रीर हर. दश वर्ष बीतते-बीतते बड़ा परिवर्त्त हो जाता है। यह एक व्यावहारिक क्रान्ति है त्र्रोर एक पुनर्नवीकरण है। हम जिस प्रकार की राइफ़ल इन दिनों व्यवहार में लाते हैं वह दूसरे देशों में छोड़ दी गई है। यूरोपीय युद्ध के समय जो बड़ी-बड़ी बन्दुकों काम लाई गई वे ऋब पुरानी पड गई हैं। लेकिन पश्चिम में केवल सैनिक सामग्रियों में ही तरकी नही हो रही हैं। सब चीज़ा में लगातार सधार हो रहे हैं ऋौर बरावर नए-नए ऋाविष्कार भी हो रहे हैं। पश्चिम की भौतिक सभ्यता सचमुच में 'हर दिन नया और हर महीने आश्चर्यजनक' है। कोई भी चीज़ त्राज के समान कल नहीं दिखाई देती है।

लेकिन शासन-व्यवस्था के मामले में पश्चिमी देश चीन से कितने त्रागे बढ़े हैं ? गत दो-तीन शताब्दियों के अन्दर यूरोप और अमेरिका बहुत-सी क्रान्तियों के बीच से गुजरे हैं और उनकी राजनीतिक प्रगति चीन की अपेचा बहुत अधिक तेजी से हुई हैं। फिर भी पश्चिम के राजनीतिक विचार भूतकाल से अधिक नहीं बढ़े हैं। उदाहरण के लिए देखिए:— युनान में दो हजार वर्ष पहले प्लेटो (Plato) नामक एक वडा राज-नीतिक दार्शनिक (Political Philosopher) हो गया है। उसका 'रिपब्लिक' (Republic) नामक ग्रन्थ ग्रामी मी विद्वानो द्वारा पढा जाता है। उनका कहना है कि प्लेशे के ग्रथ में वर्णित सिद्धान्त आज की राजनीतिक प्रणाली को बहुत कुछ सिखा सकता है। यह जगी जहाज या सैनिक कवायद शास्त्र के ऐसा नहीं है जो दश वपां के बाद नकाविल कहकर हटा दिया जाय। इससे हम देखते हैं कि पश्चिम का भौतिक विज्ञान एक दशाब्दी से दूसरी दशाब्दी तक जाते-जाते स्पष्ट तौर से ऋपना ढाँचा बदल देता है। यह विज्ञान वड़ी तेजी से आगे वह रहा है। लेकिन राजनीतिक सिद्धान्तों के मामले में हम पाते हैं कि दो हजार वर्ष पहले लिखा गया प्लेटी का 'रिपब्लिक' नामक प्रन्थ अभी भी पढ़ने योग्य है और आधुनिक युग के लिए बड़े काम का है। इस प्रकार पश्चिम का राजनीतिक दर्शन पश्चिम के भौतिक विज्ञान के साथ प्रगति में अपना कदम नहीं मिला सका है। दो हजार वपों से राजनीतिक विचारों में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं हुआ है। इसलिए जिस प्रकार हम पश्चिम के भौतिक विज्ञान की नकल कर रहे हैं उसी प्रकार अगर हम पश्चिमी शासन-व्यवस्था की भी नकल करे तो बडी गलती करेंगे। पश्चिम की भौतिक सभवता प्रतिदिन बदल रही है और उसके माथ कदम रखना वडा ही कठिन है। लेकिन पश्चिम के राजनीतिक विचार भौतिक सभ्यता की अपेक्षा बहत ही धीमी गति से बढे हैं। उदाहरण के लिए देखिए: - संयुक्त राष्ट्र अमेरिका प्रजातंत्र का प्रयोग डेढ सौ वर्षों से कर रहा है लेकिन आज के प्रजातंत्र और एक शताब्दी पहले के भजातंत्र में बहुत श्राधिक श्रान्तर नहीं है। फास का श्राधनिक प्रजातंत्र राजकान्ति के समय के प्रजातत्र इतना भी विकसित नहीं हुआ है जिसकी (राजकान्ति के समय के प्रजातत्र की) धारणा इतनी विस्तृत थी कि वह लोगो को स्रव्यावहारिक मालम हुई थी ब्रोर लोगा द्वारा उसका विरोध किया गया। जिसके फलस्व-रूप फ्रांस के प्रजातत्र ने गत शताब्दी के अन्दर वास्तविक कोई लाम नहीं उठाया है। अगर हम दूसरे राष्ट्रों का अनुकरण करना चाहते हैं तो हमें उनकी हालतो का सावधानी से विश्लेषण कर लेना चाहिए। पश्चिम के प्रजातंत्र में अधिक प्रगति नहीं होने का कारण यह है कि पश्चिमी राष्ट्रों ने प्रजातत्र को कार्यान्वित करने की समस्यात्र्यों का मौलिक इल नहीं निकाला है।

पिछले व्याख्यानो में हमने देखा कि पश्चिम के लोगों ने प्रजातंत्र को कार्यान्वित करने का कोई ठीक-ठीक रास्ता नहीं पाया है श्रीर प्रजातंत्र की

सत्यता अब तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो सकी है। गत दो-तीन शताब्दियों में प्रजातत्र की भावना घहराते हुए जल-प्रवाह के समान बढ़ी है। जिन समस्यात्रो के समभाने का कोई उपाय लोग नहीं निकाल सके थे उनकी धारा के साथ जनता स्वभावत: ही बहती चली गई है। हाल में जो प्रजातंत्र में प्रगति हुई है वह विचारपूर्ण पाडित्य का फल नहीं है बल्कि प्राकृतिक प्रवृत्तियों के अनुसरण करने का फल है। इसी कारण, प्रजातत्र को कार्यान्वित करने का कोई मौलिक उपाय पहले नहीं सोचा गया था। समस्या के ऊपर प्रारम्भ से ब्रन्त तक विचार नहीं किया गया। इसलिए प्रजातत्र के ब्राधे रास्ते मे ही पश्चिम की जनता को अनिगनत असफलताओ और कठिनाइयों का सामना करना पडा। क्रान्ति के समय से चीन यूरोप ख्रीर अमेरिका का पदानुसरण कर रहा है त्र्यौर वह राजनीतिक प्रजातंत्र को कार्यान्त्रित करना चाइता है। चुँकि पश्चिम मे राजनीतिक प्रजातंत्र विकसित होकर प्रतिनिधि-मूलक शासन तक पहुँचा है इसलिए चीन में भी प्रतिनिधि-मूलक शासन ही होना चाहिए। लेकिन पश्चिम के प्रतिनिधि-मूलक शासन की अञ्छी वातो को चीन ने नहीं सीखा है लेकिन बुरी वाता की नकल उसने दस गुना क्या सौ गुना ऋषिक की है। प्रतिनिधि-सभा (पार्लियामेंट) के सदस्य केवल 'सूत्रर', कुडा-कर्कट श्रौर भ्रष्ट हो गए हैं श्रौर ऐसे हो गए हैं जैसा कि ससार मे, पहले कही नहीं देखा गया है। प्रतिनिधि-मूलक शासन की ऐसी विचित्र हालत ! चीन केवल पश्चिम के प्रजातंत्रात्मक शासन-व्यवस्था से अञ्छी तरह शिक्ता लेने में ही असफल नहीं हुआ है बल्कि उससे वह भ्रष्ट भी हो गया है।

जो कुछ भी मैने अब तक कहा है उससे आप निश्चय ही अनुभव करते हैं कि प्रजातंत्रात्मक शासन-व्यवस्था को कार्योन्वित करने के लिए कोई अच्छी मौलिक प्रणाली नही है। इसलिए हमें अपने यहाँ प्रजातत्र को लागू करने में पूर्णरूप से नकल नहीं करनी चाहिए। तब हम कौन से रास्ते का अनुसरण करें ? चीन में और भी बहुत से दिकयानूसी और शिक्तशाली प्रतिक्रियावादी हैं जो प्रजातत्र को मिटाकर निरकुश शासन की स्थापना और राजतंत्र को पुनः कायम करना चाहते हैं और इसे ही चीन के उद्धार का मार्ग मानते हैं। संसार की गित को समक्षने वाले स्वभावतः यह जानते हैं कि यह तरीका गलत है और इसलिए हमें उसका विरोध करना चाहिए। अगर हम शासन-व्यवस्था के अच्छे मार्ग पर चलना चाहते हैं तो हम पहले शासन के सही अर्थ को समक्षें। आप सभी लोगों को शासन की व्याख्या

याद होगी जो मैंने प्रथम व्याख्यान में की है। सम्पूर्ण जनता की कार्रवाडयो का नियत्रण ही शासन है। हजारा वर्षों से चीन की सामाजिक भावनाएँ, श्राचार-विचार श्रीर श्रभ्यास पश्चिम के समाज से बहुत ही मिन्न रहे हैं। इसलिए चीनी समाज को नियंत्रित करने की प्रणाली पश्चिम देशों से मिन्न होगी। जिस प्रकार हम पश्चिम की मशीन की नकल करते हैं उसी प्रकार से हमें वहाँ की सभी चीज़ों की नकल नहीं करनी चाहिए। हम जब पश्चिम की किसी मशीन को व्यवहार में लाने की उसकी किया सीख जाते हैं तो हम उस मशीन को किसी समय श्रौर किसी जगह व्यवहार में ला सकते हैं। उदाहरण के लिए विजली की रोशनी को लीजिए। वह किसी भी दग के चीनी घर में लगाई और व्यवहार की जा सकती है। लेकिन पश्चिम के सामाजिक ब्राचार-विचार तथा भावनाएँ हमारे ब्राचार-विचार ब्रौर भावनाब्रौं से अन्िनत बातों में भिन्न हैं। चीन के आचार-विचार और लोकप्रिय भावनात्रों की बिना परवाह किए ब्रागर हम पश्चिम की मशीन की तरह सामाजिक नियंत्रण की पश्चिमी प्रणाली को दृढता और तेजी के साथ अपनाना शुरू करे तो हम बडी भारी गलती करेंगे। यद्यपि शासन (कानून श्रौर कायदे जिनसे समाज नियत्रित होता है ) एक तरह की अदृश्य मशीन है-जैसा कि इस बात से सिद्ध होता है कि हम संगठित शासन-व्यवस्था को एक 'श्रवयय' (Organ) कहते हैं,-तथापि देखी जाने वाली मशीन तो पदार्थ-विज्ञान के नियमों के अनुसार बनती है जब कि अदृश्य मशीन मनोविज्ञान के सिद्धान्त पर कायम होती है । पदार्थ-विज्ञान की दिशा में कई सी वर्षों से अनुसन्धान किया गया है पर मनोविज्ञान तो केवल बीस या तीस वर्ष पहले प्रारम्भ हुन्ना है श्रीर इसने श्रमी बहुत प्रगति नहीं की है। इसलिए यह अन्तर है कि जड पदार्थों और शक्तियों का नियंत्रण करना यद्यपि हमें पश्चिम से सीखना चाहिए फिर भी व्यक्ति के नियन्त्रण करने के लिए हमें केवल पश्चिम से नहीं सीखना चाहिए। जड़ पदार्थों के नियन्त्रण करने के सिद्धान्तो और तरीको के ऊपर पश्चिम वालो ने बहुत पहले से विचार किया है ब्रीर उन्हें कार्यान्वित भी किया है। इसलिए हम पश्चिम की भौतिक सम्यता का पूर्णाह्य से अनुसरण कर सकते हैं। हम उन सिद्धान्तो और तरीको को चीन में लागू करने की दिशा में अन्धानुकरण कर सकते हैं और ऐसा करने पर भी इम रास्ते से नही बहकेंगे। लेकिन पश्चिम ने शासन-व्यवस्था के सिद्धान्तो

१. प्रजातंत्र पर दिया गया प्रथम व्याख्यान

पर क्रमी विचार नहीं किया है क्रीर शासन-व्यवस्था को ठीक तरह से लागू करने के तरीको की खोज मौलिक रूप से नहीं की है। इसलिए चीन श्राज जब श्रपने यहाँ प्रजातन्त्र लागू करना चाहता है श्रीर श्रपने यहाँ की शासन-व्यवस्था में सुधार करना चाहता है तो उसे केवल पश्चिम का अनुसरण नहीं करना चाहिए। हमें इसके लिए एकदम मौलिक तरीका जरूर ढूँढ निकालना चाहिए । अगर इम दूसरों का अन्धानु-करण करते हैं तो हम राष्ट्रीय भलाई श्रौर जनता की जीविका पर गहरा आधात करेंगे। पश्चिम का अपना समाज है और हम लोगों का अपना समाज है श्रौर टोनो की भावनाएँ श्रौर श्राचार-विचार एक नहीं है। श्रगर इम अपनी सामाजिक हालतों के अनुसार आधुनिक संसार की गति का अनुसरण करते हैं तभी हम अपने समाज को सुधारने और अपने राष्ट्र को श्रागे बढाने की श्राशा रख सकते हैं। श्रगर हम श्रपनी सामाजिक हालतो पर बिना ध्यान दिए ही केवल ससार की गति का अनुसरण करते हैं तो हमारे राष्ट्र का हास होगा और हम सकट में पड़ेंगे। अगर हम चीन की प्रगति चाहते हैं और अपनी जाति को सुरिवत रखना चाहते हैं तो हम स्वयं ही प्रजातन्त्र को कार्यान्वित करे श्रीर इसके श्रादर्श को प्राप्त करने के श्रच्छे तरीकों पर एकदम मौलिक ढंग से विचार करें।

क्या हम प्रजातन्त्रात्मक शासन चलाने के लिए वास्तविक रास्ता पा सकते हैं? यद्यपि हम पूर्णरूप से यूरोप श्रौर श्रमेरिका का श्रनुसरण नहीं कर सकते तथापि हम उनकी गतिविधि श्रच्छी तरह देख सकते हैं। श्रौर उनके प्रजातन्त्र सम्बन्धी श्रनुभवों का ग्रध्ययन सावधानीपूर्वक कर सकते हैं। क्योंकि यद्यपि पश्चिम का प्रजातन्त्र विकास की उच्च सीढ़ी तक नहीं पहुँचा है या पश्चिम उसका मौलिक हल नहीं निकाल सका है फिर मी बहुत से पश्चिम के विद्वान प्रजातन्त्र के श्रध्ययन मे बहुत समय लगा रहे हैं श्रौर बराबर नए-नए सिद्धान्त प्रकाश में ला रहे हैं। साथ-साथ पश्चिमी राष्ट्रों ने गत शताब्दी में कम श्रनुभव नहीं प्राप्त किया है श्रौर इस श्रनुभव तथा विभिन्न नए सिद्धान्तों को हमें श्रपने श्रध्ययन की सामग्री बनानी चाहिए श्रम्यथा हम श्रपनी ही बुराई करने में श्रपना समय वरबाद करेंगे या केवल पश्चिमी की लकीर पर चलते रहेंगे।

विदेशी विद्वानों ने प्रजातन्त्र की ऐतिहासिक बातों के अध्ययन से बहुत से नए-नए सिद्धान्त निकाले हैं। एक अमरीकी विद्वान ने सबसे नया सिद्धान्त यह निकाला है कि सर्वशक्ति-सम्पन्न सरकार ही आधुनिक प्रजातन्त्रात्मक

राष्ट्र के लिए सबसे बडा खतरा है जिसके नियत्रण का कोई भी उपाय जनता के पास नहीं है, लेकिन फिर भी सबसे अच्छी बात यह होगी की सम्पूर्ण जनता द्वारा नियत्रित सर्वशक्ति-सम्पन्न सरकार सम्पूर्ण जनता की भलाई के लिए स्थापित हो । यह बहुत ही नया सिद्धान्त है । सबसे डरने की वात ग्रौर सबसे अच्छी बात टोनो ही सर्वशक्ति-सम्पन्न सरकार है। इस सिद्धान्त मे पहली बात यह है कि जनता सर्वशक्ति-सम्पन्न सरकार से भय खाती है क्योंकि वह उस पर नियंत्रण नहीं रख सकती है। तब सम्पूर्ण जनता की भलाई के लिए काम करने वाली सर्वशक्ति-सम्पन्न सरकार कैसे कायम की जा सकती है ? बहुत से देशों में, जहाँ प्रजातंत्र का विकास हो रहा है। वहाँ की सरकार कमजोर होती जा रही है जब कि जहाँ प्रजातत्र कमजोर है वहाँ की सरकार बहुत ही हढ़ है। जैसे कि मैंने पहले कहा है कि गत कुछ शताब्दियों में युरोप की सबसे शक्तिशाली सरकार जर्मनी में बिसमार्क की सरकार थी। उसकी सरकार सचमुच ही सर्वशक्ति-सम्पन्न थी। जर्मनी की सरकार प्रजातंत्र का हिमायती नहीं थी क्योंकि पहले उसने प्रजातंत्र का विरोध किया था फिर भी वह सर्वशक्ति सम्पन्न हो गई। प्रजातंत्र हिमायती सरकारों में कोई भी ऐसी नहीं है जिसे मर्वशक्तिसम्पन्न कहा जा सके। एक स्विस विद्वान ने कहा है कि जब से विभिन्न राष्ट्रों ने प्रजातत्र अपनाया है, वहाँ की सरकार की शक्ति में हास हुआ है। इसका कारण यह है कि जनता इस बात से डरती है कि अगर सरकार को शक्ति मिल जाती है तो वह (जनता) उस पर (सरकार पर) नियत्रण नहीं रख सकेगी। इस प्रकार जनता बराबर अपनी सरकार पर अकुश रखती है कि जिसमें वह सर्वशक्ति-सम्पन्न न हो सके। इसलिए प्रजातत्रात्मक देशो को इस कठिनाई का हल निकालना चाहिए। लेकिन सरकार के प्रति जनता के रुख में जब तक परिवर्तान नहीं होता है तब तक कोई हल नहीं निकलेगा। जनता द्वारा बराबर सरकार के विरोध करने का कारण यह है कि क्रान्ति के बाद जो समानता श्रीर स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी वह श्रावश्यकता से श्रधिक विकसित हो गई श्रीर एक विशेष समुदाय ने उसका दुरुपयोग किया ऋौर उस पर किसी प्रकार का बंधन न रखकर हर दिशा में उसकी श्रित कर दी। उसका फल यह हुआ कि सरकार पग हो गई स्रोर राज में सरकार के रहते हुए भी वह विना सरकार के राज के समान हो गया। ऊपर कथित रिवस विद्वान ने इस बुरी प्रवृत्ति को देखा स्त्रोर उसके सधार का यह उपाय बताया कि जनता को सरकार के प्रति रुख में परिवर्त्त न करना चाहिए। उनके कहने का क्या अर्थ है ? जनता के रुख से सरकार का क्या सबध है ?

चीन के लंबे युग के इतिहास में जनता का रुख सरकार के प्रति कैसा रहा है ? हम जब चीन के इतिहास का अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि जनता याव्, धुन्, यू, थाड्, वन्-वाड् श्रौर वुवाड्<sup>२</sup> नामक सम्राटो की बराबर प्रशासा और इज्जत करती रही है। हरएक युग की चीनी जनता यह आशा करती थी कि उसे बराबर वैसी ही सरकार मिले जो उसकी मलाई पर ध्यान दे। चीन में पश्चिमी प्रजातत्र के प्रवेश के पहले चीनी जनता की सबसे बडी इच्छा यान् , धुन्, यू , थाङ वन्-वाङ श्रीर वु-वाङ जैसे सम्राटो के पाने की थी ताकि वह शांति और आनन्द का उपभोग कर सके। पहले की चीनी जनता का सरकार के प्रति ऐसा ही रुख था। लेकिन हाल में हुई काति के समय से लोगां ने प्रजातत्रात्मक विचारों को अपना लिया है और श्रव वे प्राचीन सम्राटो को नहीं चाहते हैं। जनता कहती है कि वे सब तो निरकश शासक थे इसलिए प्रशंसनीय नहीं है; हॉ वे महान् जरूर थे। यह इस बात का द्योतक है कि जनता के दिल में प्रजातंत्र के विचार पैदा होने से उसका रुख सरकार के प्रति विरोध करने वाला हो गया है। चाहे कितनी भी अञ्छी सरकार क्यों न हो वह उससे सतुष्ट नहीं है। श्रगर हम उसके इस रुख को बना रहने दें श्रीर उसके परिवर्त्त के लिए कोई कोशिश न करे तो सरकार के लिए किसी प्रकार की प्रगति करना अत्यन्त ही कठिन हो जायगा। इस जनता के इस रख को कैसे बदल सकते हैं ? पश्चिम के विद्वान केवल इतना ही जानते हैं कि रुख में परिवर्त्त होना चाहिए लेकिन अब तक वे परिवर्त्त न करने का कोई उपाय नहीं सोच सके हैं।

जब हमने यहाँ कान्ति शुरू की थी तो हमने प्रजातंत्र कायम करने की घोषणा की थी त्रौर मैंने प्रजातंत्र को कार्यान्वित करने की समस्या के हल करने का एक उपाय भी सोचा है। मैंने जो उपाय सोचा है वह राजनीतिक सिद्धान्तों में एक नया ब्राविष्कार है ब्रौर सम्पूर्ण समस्या का मौलिक हल है। मेरा सिद्धान्त उस स्विस विद्वान् के सिद्धान्त के समान ही है कि सरकार के प्रति जनता के रुख में परिवर्ष न होना चाहिए। इस प्रकार के सिद्धान्तों का हाल से पश्चिम में पैदा होना यह सिद्ध करता है कि मेरा सिद्धान्त ठीक है

२. ये सब प्राचीन चीन के सम्राट थे। इनके खिए राष्ट्रवाद के तीसरे क्याक्यान का क्रमशः नोट न० १८,१६,२०,२१,८ धौर २३ देखिए।

अर्थात् सार्वभौमिकता श्रौर योग्यता में अन्तर होना ही चाहिए। पश्चिमी विद्वानो ने अब तक इस सिद्धान्त को नहीं समभा है। मेरे कहने का तात्पर्य क्या है इसे स्पष्ट करने के लिए मानव समाज के साथ में अपने सिद्धान्त पर एक सरसरी निगाह डालूंगा।

मै किस ब्राधार पर मानव समाज को वर्गा मे विभक्त करता हूँ ? मै मानव समाज को हर व्यक्ति की स्वाभाविक बुद्धि श्रौर योग्यता पर वगो में विभक्त करता हूँ। मैं मनुष्य जाति को तीन वर्गों में विभक्त करता हूँ ? पहला वर्ग उनका है जो पहले ही देखते श्रीर समकते हैं। ये तोन प्रतिमा वाल होते हैं तो किसी चीज पर एक नजर देकर उसमे निहित अनगिनत सिद्धान्ता को जान जाते हैं: जो एक शब्द सुनकर तत्काल ही बड़े-बड़े काम कर दिखाते हैं। जिनकी भविष्य देखने की योग्यता श्रोर श्रनगिनत सफलताए ससार को अपने बढाती हैं और मनुष्य जाति को सभ्यता प्रदान करती है। ये अप्रसोची श्रीर दूरदर्शी व्यक्ति मनुष्य जाति के निर्माता है। दूसरा वर्ग उनका है जो बाद में देखते श्रौर समऋते हैं। इनकी प्रतिभा प्रथम वर्ग वालो से निम्न कोटि की होती है। ने किसी चीज का निर्माण या अविष्कार नहीं कर सकते, केवल पहले वर्ग वाला द्वारा किए गए कामो को सीखकर उनका अनुसरण श्रीर उनकी नकल कर सकते हैं। तीसरे वर्ग में वे है जो न देखते हैं श्रीर न समभते है। इन्हे दूसरे वर्ग वालो से भी कम बुद्धि श्रीर योग्यता होती हैं। ये सिखाने पर भी नहीं समझते हैं केवल काम करना जानते हैं। राज-नीतिक त्रान्दोलन के शब्दों में कहें तो पहला वर्ग त्राविष्कारकों का (Discoverers) दूसरा वर्ग उन्नायको का (Promoters) श्रौर तीसरा वर्ग काम करने वालों (Operators) का है। हर चीज़ की प्रगति कार्य पर निर्भर करती है इसलिए ससार की प्रगति की जिम्मेवारी तीसरे वर्ग पर रहती है। उदाहरण के लिए देखिए:-विदेशी ढग के एक बड़े मकान का निर्माण करना कोई ऐसी बात नहीं है जो साधारण लोगो द्वारा हो सकती हो। पहले तो इसके लिए इजिनियर की ज़रूरत है जो प्रस्तावित मकान में लगने वाली चीजों और कामो का पूर्ण तखमीना करेगा और तब ब्यौरेवार ढंग से मकान

३. इनके खिए चीनी शब्द छ्वान् और नन् है जिनके कितने ही अर्थ होते हैं। इनसे क्रमशः श्रधिकार और शक्ति का भी बोध होता है यार्वभौमिकता और योग्यता का भी।

का ढाँचा ठीकेदार के लिए तैयार करेगा। ठीकेदार पहले मकान के ढाँचे को अच्छी तरह समकेगा और तब मजदूरों से समान दुलवाएगा और ढाँचे के अनुसार उनसे काम करवाएगा। मजदूर मकान के ढाँचे को नहीं समक सकते। वे केवल ठीकेदार के बनाए अनुसार काम करेगे और उसकी आजानुसार एक ईंटा वहां जोडेगे और एक खपडा वहाँ रखेगे। यह एक साधारण काम है। इसी तरह ठीकेदार मकान बनाने के खर्चे का पूरा तखमीना करने में या मकान का ढाँचा तैयार करने में असमर्थ है वह केवल मकान इजिनियर के ढाँचे का अनुसरण कर सकता है और मजदूरों को ईंट जोडवे और खपडा छाने का हुक्म दे सकता है। मकान इंजिनियर जो ढाँचा-बनाता है वह पहले जमीन (जिस पर मकान बनेगा) देखता है और सोचता समकता है। ठीकेदार उस बने ढाँचे को देखकर समकता है और हंट-खपडा जोडने-छाने वाले मजदूर न देखते हैं और न समकते हैं। इर शहर में विदेशी ढङ्क का मकान बनाना इंजिनियर, ठीकेदार और मजदूर इन तीन वगों के सहयोग पर निर्मार करता है।

संसार की सभी बडी-बडी सफलताएँ इन्हीं तीन वर्गों पर निर्भर करती हैं। लेकिन सबसे बड़ा वर्ग काम करने वालो का है जो न तो कुछ जानता है श्रीर न कुछ समभता है। इससे कम सख्या वाला वर्ग उनका है जो बाद में जानते और समकते हैं और सबसे छोटा वर्ग उनका है तो पहले ही जानते श्रीर समभते है। विना उन मनुष्यों के जो पहले देखते श्रीर सममते हैं ससार में आविष्कारको का होना सम्भव नहीं है। बिना उन मनुष्यों के जो बाद में देखते और समभते हैं ससार में उन्नायक नहीं हो सकते श्रीर विना उन मनुष्यों के जो न देखते हैं न समभते हैं ससार में व्यावहारिक काम करने वाले नहीं होंगे । संसार के किसी कार्य को सफलतापूर्वक चलाने के लिए निश्चित रूप से पहले आविष्कारक, बाद में उन्नायक और सबसे ब्रान्त में एक बड़ी सख्या में काम करने वालों की जरूरत होती है। ससार की प्रगति इन्हीं तीन प्रकार के लोगों पर निर्भर करती है श्रीर किसी भी वर्ग के श्रभाव में काम नहीं चल सकता है। संसार के जो राष्ट्र श्रपने यहाँ प्रजातंत्र को कार्यान्वित करना चाहते हैं श्रीर शासन-व्यवस्था में सधार करना चाइते हैं उन्हें जो पहले देखता है, जो बाद मे देखता है श्रीर जो नहीं देखता है इनमें से प्रत्येक को शासन में भाग लेने का अवसर देना चाहिए। इस इस बात को जरूर समक लें कि राजनीतिक प्रजातंत्र हमें प्रकृति द्वारा नहीं मिला है यह मनुष्यों के कार्य से उत्पन्न हुन्ना है। हम प्रजातन का निर्माण

करे श्रीर तब जनता को उसका उपयोग करने दे। हम इसकी इंतजारी नहीं करे कि जनता लडकर प्रजातत्र लेगी।

कुछ दिन पहले कोरिया में मेरी एक जापानी राजकर्मचारी से मुलाकान हुई थी। कुछ देर बात करने के बाद मैंने उनसे कोरिया की क्रान्ति के बारे में पूछा कि क्या वे सोचते हैं कि कोरिया वालो की क्रान्ति सफल होगी ? चूँकि उनके पास इस प्रश्न का कोई प्रस्तुत उत्तर नहीं था इसलिए मैंने पुन: पृछा कि जापानी राजकर्मचारियों का कोरिया वाले के राजनीतिक अधिकार के प्रति क्या रुख है ? उन्होंने उत्तर दिया—'हमें इतजार करके देख लेना है कि कोरिया की जनता किस ढंग का प्रजातत्रात्मक विचार अपनाती है। अगर वह अपने अधिकार के लिए काफी लड़ना जानती है तो हमें निश्चय ही उसकी राजनीतिक सार्वभौमिकता लौटा देनी पड़ेगी। लेकिन वर्तमान समय मे वह अपने अधिकार के लिए उतना लडना नहीं जानती है इसलिए हम जापानी लोग उसके लिए कोरिया पर शामन करेंगे ही।' इस प्रकार की बात सुनने में सदा ही अञ्छी लगती है लेकिन हम क्रान्तिकारी लोगा को अपनी जनता के साथ इसी प्रकार नहीं पेश आना चाहिए जिस प्रकार कि जापानी लोग कोरिया वालो के साथ पेश रहे हैं। हमे तव तक प्रजातंत्र देने के लिए नहीं ठहरना चाहिए जब तक कि जनता उसके लिए नहीं लडती है। क्योंकि चीन में बहुए ख़्यक वे लोग है जो न देख सकते हैं न समम सकते हैं श्रीर मुक्ते तो इसमें भी सन्देह है कि श्रव से हजारो वर्षों के बाद तक भी यहाँ के लोग इस बात को समभ सकेंगे कि उन्हें अपने अधिकारों के लिए लडना चाहिए या नहीं। जिन्हें इस बात का गर्व है कि वे दूरदशी हैं या देखकर समझने वाले हैं उन्हें जापानियों की तरह केवल अपने स्वाथों को ही ध्यान में नहीं रखना चाहिए। उन्हें पहले जनता के स्वार्थ की बात देखनी चाहिए स्रोर सम्पूर्ण राष्ट्र की राजनीतिक सार्वभौमिकता के हाथा में सौंप देनी चाहिए।

चूं कि पश्चिम ने प्रजातन्त्र की किटनाइयों को अब तक इल नहीं किया है इसिलए केवल पश्चिम वाला की नकल करके ही हम प्रजातन्त्र का इल नहीं निकाल सकते। हमें नये रास्ते की ओर देखना चाहिए और वह नया रास्ता जैसा कि स्विस विद्वान् ने कहा है, सरकार के प्रति अपने रख के वटलने पर निर्भर करता है। इस रख में परिवर्त्तन लाने के लिए हमें सफ-साफ सार्य-मौमिकता और योग्यता के अन्तर को समक्त लेना चाहिए। इस अन्तर को समक्तने के लिए हमें पिछले व्याख्यानों में कहीं गई कुछ बातों पर गौर करना

चाहिए। पहली बात जनता की सार्वभौमिकता की परिगाषा है। संचेप में इसका अर्थ जनता द्वारा शासन का नियंत्रण है। इसे और भी स्पष्ट करने के लिए कहें तो पहले जमाने में कौन शासन पर नियत्रण रखता था? दो प्राचीन चीनी कहावतें हैं, एक है जो सरकार के अन्दर किसी पद पर नहीं है वह शासन के साथ अपना सम्बन्ध नहीं रखता है और दूसरी है 'परिषद में सर्व साधारण लोग नहीं हैं।' ये कहावते इस बात की परिचायक हैं कि राजनीतिक सार्वभौमिकता पूर्णकप से सम्राट के हाथों में थी और जनता को उससे कुछ भी लेना-देना नहीं था। आज हम लोग जो प्रजातन्त्र के हिमायती हैं जनता से हाथों में राजनीतिक सार्वभौमिकता देना चाहते हैं। तब जनता क्या हो जाएगी ? चूं कि चीन में क्रान्ति हो गई है और उसने प्रजातन्त्र शासन-प्रणाली को अपनाया है इसलिए हर काम में जनता को आवाज मिलनी चाहिए। वर्तमान काल के शासन को लोकप्रिय शासन कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रजातन्त्र के अन्दर हम जनता को राजा बनाते हैं।

चीन के पिछले हजारो वर्ष के इतिहास को देखने से यह पता चलता है कि जनता की भलाई स्त्रीर सुख की जिम्मेवारी जिन सम्राटों ने महसूस की थी वे थे--याव् बुन्, यू, थाङ्, वन-वाड् श्रीर वु वाड्। जनता की मलाई के लिए और किसी सम्राट ने अपने अधिकार का उपयोग नहीं किया। चीन के सभी सम्राटो में केवल याव्, षुन्, यू, थाङ्, वन-वाङ् श्रीर बु-वाड् ने ही श्रच्छी तरह से अपने शासन के कर्तव्य को पूरा किया है। इसलिए वे 'ऊपर में स्वर्ग के सामने कसूरवार नही हुए' श्रीर 'नीचे में मनुष्यों के सामने लिंजत नहीं हए।' अपने दो गुगों के कारण ही वे उच आदर्श और पुश्त दरपुश्त द्वारा प्रशंसा प्राप्त कर सके । उनमें पहला गुरा था योग्यता, जिसके कारण वे अञ्छा शासन स्थापित करने में और जनता की भलाई की खोज करने में समर्थ हो सके। दूसरा गुण था उनका सुन्दर चरित्र। 'मनुष्य के प्रति सदय होना श्रौर सभी प्राणियों के प्रति दयालु होना, घायल तथा पीडितों के प्रति उदार भावना रखना ऋौर ऋपने बाल-बच्चो की तरह मनुष्यों को प्यार करना' ही मुन्दर चरित्र है। चॅिक उनमें ये दो अञ्छे गुण थे इसलिए वे सरकार की पूर्ण जिम्मेवारी उठाने में श्रौर लक्ष्य तक पहुँचने में समर्थ हो सके । केवल इन्हीं सम्राटो को ऋपनी सन्तानों से इज्जत मिली । हमें यह भी ज्ञात नहीं है कि श्रीर कितने सम्राट चीन में हए । चीन में हुए सम्राटों मे से श्रिधक सम्राटो नाम भी उनकी संतानों को याद नहीं है। केवल याव्, खुन, थाङ्, वनवाङ् ग्रौर वु-त्राड् के अन्दर ही प्रकृति-प्रदत्त योग्यता न्त्रौर सुन्दर चरित्र था। अधिकांश दूसरे सम्राटों में योग्यता आरे चरित्र की कमी थी फिर भी उनके हाथों में पूर्ण सार्वभौमिक शक्ति थी।

श्राप सबों ने चीन के इतिहास को श्रव्छी तरह पढ़ा है श्रीर मुफे विश्वास है कि आपमें से हर आदमी ने खासकर 'तीन राजों की कहानी' ४ नामक पुस्तक तो अवश्य ही पढ़ी है। हम अपनी बात का एक उदाहरण इस किताब से लें। स्राप सबी को याद होगा कि चु-को ल्याड बहुत ही विद्वान स्रौर योग्य राजनीतिज्ञ था। वह पहले ल्यु पइ नामक सरदार के यहाँ था बाद में त्राह तोउ के यहाँ रहने लगा। त्राह तोउ बड़ा मूर्ख था श्रौर उसमें कुछ भी योग्यता नहीं थी। यही कारण था कि क्यो ल्यु पह ने मरने के पहले चु-को ल्याड से कहा- 'श्रगर श्राह तोउ तुम्हारा समर्थन पाने के योग्य है तो उसका समर्थन करो अन्यथा तुम उस ह्या सकते हो।' ल्यु पइ की मृत्यु के बाद भी चु-को ल्याङ् ने श्रपने उज्वल चरित्र का परिचय दिया। यद्यपि श्राह तोउ निकम्मा था तो भी चु-को ल्याड सदा की तरह उसके भी प्रति तब तक अपनी राजभक्ति दिखाता रहा जब तक कि वह अपने पद पर काम करते-करते बढ़ा होकर मर नहीं गया। इस प्रकार निरंक्श शासन-काल मे शासक के पास चाहे कोई योग्यता न भी हो पर उसके पास बडी शक्ति रहती थी। ब्राह तोउ ब्रीर चु-को ल्याड ने 'तीन राजों के युग' में हमारे सामने इसका स्पष्ट उदाहरण रखा है। चु को ल्याङ योग्य था पर उसे शक्ति नहीं थी. ब्राह तोउ के पास शक्ति थी पर वह योग्य नहीं था। ब्राह तोउ निकम्मा था पर उसने शासन-प्रबन्ध करने का भार चु-को ल्याङ पर छोड दिया था। च-को ल्याङ बहुत ही योग्य था इसलिए वह पश्चिमी पु ( त्राधुनिक सन्वान् प्रान्त ) में बहुत ही सुन्दर शासन व्यवस्था स्थापित करने में समर्थ हो सका । साथ-साथ वह अपनी सेना छः वार छी पर्वत को पारकर उत्तरी राजों पर आक्रमण करने के लिए ले जा सका। तथा वह और व राजो के साथ 'त्रिग्रट शक्ति संघ' स्थापित करने में समर्थ हो सका। चु-को ल्याङ श्रौर श्राह तोउ के बीच की तुलना हम लोगों को सार्वभौमिकता श्रीर योग्यता के श्रम्तर को सममने में मदद करती है।

निरंकुश शासन के युग में पिता श्रोर बड़े माई राजा होते ये श्रौर बेटे तथा छोटे माई उत्तराधिकारी। उनके पास (वेटो तथा छोटे माइयों के

थ. तीन राजों का काल सन् १२१-५६४ ई० तक है। यह युग अपने सैनिक शक्ति और बहादुरी के कामों के लिए प्रभिद्ध है। 'तीन राजों की कहानी' नामक उपन्यास में इस युग का वर्णन है।

पास ) कुछ भी योग्यता न होने पर भी वे किसी दिन राजा हो सकते थे। इस प्रकार निकम्मे त्रादिमयों के पास सार्वभौमिक शक्ति रहती थी। श्रब जब हमने प्रजातन्त्र की स्थापना की है और जनता को शासक मान लिया है तं क्या श्राप यह देखने की चेष्टा करेंगे कि हमारे चालीस करोड़ लोग किस समदाय के हैं १ यह ठीक बात है कि उनमें सब के सब भविष्य-दशी नहीं है सकते हैं ऋौर उनमें से बहुत भविष्यदर्शियों के ऋनुयायी भी नहीं है श्रिधिकतर वे लोग हैं जो न दूरदशी हैं श्रीर न श्रिप्रसोची ही। श्रव हमार्र प्रजातन्त्रात्मक सरकार जनता के प्रमुख पर निर्भर करती है इसलिए हमारे चालीस करोड लोग बहुत ही शक्तिशाली हैं। राष्ट्र के इन्हीं चालीस करोड़ लोगों के हाथों में सार्वभौमिक शक्ति है जिससे वे सरकार पर नियंत्रण रखेंगे इन राजनीतिक सम्राटों की तुलना त्राप किससे करेंगे १ मैं समझता हूँ कि टे लोग बहुत द्र तक ब्राह तोउ के समान है। वास्तव में इनमें से हरेव श्राह तोउ है जिसे शासक की प्रवल शक्ति प्राप्त है। श्राह तोउ की कोई योग्यता नहीं थी लेकिन चु-को ल्याङ ने सब काम किया इसलिए ल्यु-पः की मृत्यु के बाद भी पश्चिमी षु श्रच्छी तरह व्यवस्थित था। पश्चिम के लोग सर्वशक्ति-सपन्न सरकार का ब्रिरोध करते हैं। इस खरानी को दूर करने के लिए स्विस विद्वान कहते हैं कि जनता को सरकार के प्रति अपने रख मे परिवर्तान करना चाहिए; उसे सर्वशक्ति-सम्पन्न सरकार का विरोध नहीं करना चाहिए। लेकिन सरकार के प्रति जनता के रुख में परिवर्त्त हो जाने के बाद दूसरा कदम क्या होगा ? इस बात को उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है। जिस सिद्धान्त का प्रतिपादन में करता हूँ वह यह है कि सर्वभौमिकता को योग्यता से पृथक समभाना चाहिए। बिना इस साफ अन्तर को समभे हम सरकार के प्रति जनता के रुख में परिवर्त्त होने की आशा नहीं रख सकते हैं। आह तोउ जानता था कि वह निकम्मा है इसलिए उसने चु-को ल्याङ के ऊपर राज के सभी राजनैतिक प्रभुत्व को सौंप दिया और उसे श्रपनी श्रोर से शासन करने का अधिकार दिया। इसलिए जन्न चु-को ल्याङ् उत्तरी अभियान के लिए निकला तो उसने स्राह तोउ को एक ।त्र दिया जिसमें उसने उसे (स्राह तोउ) सलाह दी कि राजभवन श्रीर राजसमा के मामलो को साफ-साफ श्रलग कर ले। ब्राह तोंड राजभवन के कत्त व्य को कर सकता था लेकिन राजसमा के कत्त व्य को वह अरकेला पूरा नहीं कर सकता था क्यों कि वे सब शासन-प्रबन्ध के काम थे ।-चु-को ल्याङ\_द्वारा कहा गया राजभवन श्रीर राजसभा के बीच का श्रन्तर ही सार्वभौमिकता और योग्यता के बीच का अन्तर है। राष्ट्र पर शासन करने में

हमें वैसा ही अन्तर करना चाहिए। यह हम कैसे कर सकते हैं ? अगर हम ससार के कामों के प्रति विस्तत और निष्पन्न दृष्टि रखें तो हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हर ब्रादमी शासन के प्रति एक विशेष दङ्ग का विचार रखता है जो हजारो वर्षा के निरकश शासन के कारण पैदा हम्रा है। निरक्श शासन के इस लम्बे काल में निकम्मे आदमी गही पर बैठते आए ह श्रौर चालीस करोड जनता उनकी गुलाम रही है। स्रव यद्यपि निरकुश सत्ता समाप्त हो गई है तथा प्रजातन्त्र की स्थापना हो गई है और इस स्वतन्त्र-से हो गए है लेकिन फिर भी जनता के दिल से निरंक्श शासन की भावना नहीं गई है श्रीर वह श्रभी तक भी डरती है कि सम्राटो की नाई श्राज की सरकार भी उसे सताएगी। राजतत्र श्रीर निरकश शासन के डर से वह सरकार को ही मिटा देना चाहती है श्रीर इस प्रकार सरकार के प्रति शत्रुता का भाव दिनों दिन बढता ही जाता है। वर्त्त मान समय का विरोध सम्राटों के प्रति प्रदर्शित की जाने वाली प्राचीन भक्ति की प्रतिक्रिया है। दूसरे शब्दो में कहे तो सम्राट के प्रति ऋत्यन्त सम्मान की भावना से जनता का रख हटकर वह सभी प्रकार की सरकार के विरुद्ध हो गया है। सचमुच में सम्राट के प्रति भक्ति दिखाने की प्राचीन प्रथा गलत थी लेकिन वर्ष मान काल मे सभी प्रकार की सरकार का विरोध करना भी गलत है।

इस बात को समझने के लिए कि यह गलत घारणा आज कैसे मिर सकती है हमे हजारो वर्ष पीछे के राजनीतिक इतिहास को देखना पड़ेगा। निरकुश सम्राटो के पहले चीन में याव् और पुन् अत्यन्त ही अच्छे शासक य। उन्होंने गद्दी योग्य आदमियों के लिए छोड़ दी थी, अपने परिवार वालां के लिए नहीं रखी थी। याव् और पुन् के समय तक निरकुश शासन विकत्तित नहीं हुआ था। उनके पहले नाम लेने मर को ही निरकुश शासन था और योग्य मनुष्य जो सब की भलाई के लिए अच्छा शासन-प्रवन्ध कर सकता था वही सम्राट बनाया जाता था। मनुष्य और बङ्गली पशुआं के बीच के सघर्ष के अमम्य काल में, जिसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हं, राज का सगठन पूर्ण से नहीं हुआ था। लोग छुलां में विभक्त थे और छुछ चतुर तथा शक्तिशाली आदमियों के ऊपर अपनी रखा के लिए निर्मर रहते थे। उस समय लोगों को विषेले सापों और जङ्गली जानवरों के आक्रमण का डर लगा रहता था, इसलिए रख्न की जिम्मेवारी लेने के लिए वे किसी योग्य आदमी को चुनते थे। रखा की जिम्मेवारी समालने के लिए लड़ने की शक्ति (योग्यता) ज़रूरी थी। वे जो विषेले सापों और खुंखार जानवरां पर विजय

प्राप्त कर सकते थे, योग्य समभे जाते थे। चूँ कि उस काल के आदिमियां के पास कोई हथियार नहीं था इसलिए सिर्फ खाली हाथ और मुद्दी से लडना पड़ता था। ब्रातः सबसे मजबूत शारीर वाले व्यक्ति ही लोगो द्वारा मुखिया बनाए जाते थे। जो कुछ हो, चीन में ऐसे ब्रादिमयों के राजा होने भी उदा- ' हरण मिलते हैं जो लंडने के योग्य नहीं थे। सुइ रन्-श ने लंकडी विसकर श्राग उत्पन्न की श्रौर लोगों को श्राग से रसोई पकाना सिखाया। जिससे कची तरकारिया श्रीर कच्चे मास खाने से लांगो का पिंड छूटा श्रीर बहुत से स्वादिष्ट भोजनो का त्राविष्कार हुन्ना। इसलिए लोगों ने मुद्द रन्-श को राजा बना दिया। लकडी धिसकर आग उत्पन्न करना और आग के जरिए रसोई पकाना सिखाना ये काम तो रसोइए के थे इसलिए हम कह सकते हैं कि एक रसोइया राज हो गया। पन-नुड " ने सैकडो जडी-बूटियां की परी ज्ञा कर रोगों को अञ्छा करने श्रीर मरे हुए को जिदा करने की बहुत सी श्रीषधियो का श्राविष्कार किया। ये श्राश्चर्यजनक श्रीर प्रशंसनीय काम थे, इसलिए लोगों ने उसे राजा बनाया। जड़ी-ब्रुटियां की परीचा करना तो वैद्य का काम है श्रीर इसलिए इस कह सकते हैं कि एक वैद्य राजा हो गया। शिएन-युत्रान् ने लोगो को कपड़ा बुनना सिखाया इसलिए जो दर्जी था वही राजा हो गया । यु छाव-श ने लोगों को मकान बनाना सिखाया इसलिए बढई राजा हुआ। इस प्रकार चीन के इतिहास में हम पाते हैं कि केवल लड़ने वाला ही राजा नहीं होता था बल्कि कोई भी जिसमें ऋत्यन्त योग्यता थी श्रीर जिसने नया श्राविष्कार किया था या जिसने मानव जाति के भलाई के लिए कोई भी बडा काम किया था, राजा हो सकता था श्रीर शासन-प्रबन्ध कर सकता था। रसोइया, वैद्य, दर्जी, बढ्ई तथा श्रीर भी खास योग्यतावाले दुसरे लोग राजा हुए हैं। विलियम पी॰ मार्टिन (William P. Martin) नामक एक अमरीकी प्रोफ़ेसर एक बार मनोरजन के लिए पेकिङ्के पश्चिमी पहाड़ की श्रोर गया। रास्ते में उन्हें एक किसान से मुलाकात हुई त्र्रौर वे उससे बातचीत करने लगे। किसान ने प्रोफ़ेसर मार्टिन से पूछा- 'क्यो नहीं कोई विदेशी आकर चीन का सम्राट होता है।' मार्टिन ने पूछा- 'कोई विदेशी-चीन का सम्राट हो सकता है ?' किसान ने खेत में होकर गए तार-लाइन को दिखाकर कहा-'जिस श्रादमी ने वह चीज बनाई है वह चीन का सम्राट हो सकता है।' किसान के दिल में था कि वह

ये चीन के प्राग्ऐतिहासिक काल के पौराणिक सम्राट थे।

त्रादमी जो समाचार त्रारे सदेश-वाहक लोहे का तार त्राविष्कार कर सकता है निश्चय ही बडी योग्यता वाला होगा त्रारे वह ज़रूर चीन का सम्राट हो सकता है। इन सब बातो से हम देख सकते हैं कि चीनी जनता की त्राम धारणा है कि त्रात्यन्त योग्य ग्रादमी को राजा होना चाहिए।

याव् अभैर षुन् के समय के बाद से चीन के सम्राट धीरे-धीरे निरकुश होकर साम्राज्य पर श्रपना एकाधिपत्य जमाने लगे तथा जनता को स्वतन्त्रता-पूर्वक योग्य ब्रादमी को राजा चुनने का ब्राधिकार देने से इंकार करने लगे। श्रगर श्राज के हमारे चालीस करोड लोगो को वीट द्वारा सम्राट चुनने को कहा जाय तथा उन्हें बिना बाहरी दवाव के पूर्ण प्रभुता ख्रीर स्वतन्त्रता दी जाय श्रीर श्रगर उसी समय यावृ श्रीर पुन पुनः जिदा होकर श्रा जाएँ तो श्राप क्या सोचते है कि जनता किसको सम्राट चुनेगी ? मै समक्तता हूँ कि वह नि:सदेह याव् श्रौर षुन् को चुनेगी। चीन की जनता को श्रपने सम्राट के प्रति उतना कद्र भाव नहीं है जितना कि पश्चिम वालो को अपने सम्राट के प्रति है। क्योंकि निरंकुश शासन चीन में उतना भयंकर कभी नहीं रहा जितना कि वह पश्चिम में रहा है। दो-तीन शती पहले यूरोप मे राजा स्त्रो का जुल्म श्रपनी सीमा पार गया था। जनता श्रपने शासको को भयकर बाढ़ या खुंखार जानवरो-साघातिक त्रास-के रूप मे देखती थी। इसलिए जनता ने केवल क्रपने राजा को मानने से ही इकार नहीं किया बल्कि राजा से सबधित सभी बातो को भी जैसे सरकार त्रादि मानने से इंकार कर दिया। त्राब पश्चिम में प्रजातन्त्र कायम हो गया है स्त्रीर जनता के हाथा में स्विधकार है इसलिए सरकार को नहीं मानना सचमुच में आसान हो गया है। पश्चिमी पु के राजा श्राह तोउ के लिए चु-को ल्याड को हटाना क्या श्रासान नहीं था १ लेकिन अग्रह वह चुको इटाता तो क्या पश्चिमी पुकी सरकार बहुत दिनों तक टिक सकती १ क्या उत्तर के लोगो को सजा देने के लिए छ: बार सेनाएँ भी पर्वत के पार भेजी जा सकतीं ? ब्राह तोउ ने सभी बातो का ब्रानुमव किया इसलिए उसने पूर्ण प्रभुता चु-को ल्याङ्को दे दी। शासन-प्रबन्ध को व्यवस्थित करना, दिल्ला राजो को दबाना, उत्तरी राजो को सजा देने के लिए सेना का अभियान कराना सभी बातें चु-को-ल्याङ् द्वारा की गईं। अब हम प्रजातन्त्र का प्रयोग कर रहे हैं इसलिए चीन के चालीस करोड़ लोग राजा हैं। वे ब्राह तोउ हैं ब्रौर ब्राह तोउ को स्वमावत: ही चु-को ल्याङ को अपनी ब्रोर से शासन-प्रबन्ध करने तथा राज की बड़ी जिम्मेवारी संभालने के लिए स्वागत करना चाहिए। जब से पश्चिम के राष्ट्रों ने प्रजातत्र का प्रयोग करना प्रारम्भ किया है तब से जनता ने सरकार के प्रति विरोध का रुख धारण कर लिया है और इसका मौलिक कारण उनका सार्वभौमिकता और योग्यता मे अन्तर नहीं करने की असमर्थता है। जब तक हम इस सिद्धान्त का अनुसरण नहीं करते है जैसे कि मैंने आप सबों के सामने रखा है. तब तक हम पश्चिम की लकीर पर ही चलते रहेगे। मैंने जिस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है उनके अनुसार अगर जनता सार्वभौमिकता ब्रीर योग्यता के बीच के ब्रान्तर को समस्ति है तो सरकार के प्रति उसके विरोध का भाव चला जायगा ख्रौर सरकार को भी प्रगति करने का ख्रवसर मिलेगा। चीन के लिए यह अन्तर कायम करना बहुत ही आसान होगा क्योंकि इम ब्राइ तोंउ ब्रौर चु-को ल्याङ का उदाइरण अपने सामने रख सकते हैं। अगर सरकार अञ्झी है तो हम चालीस करोड लोग उसे चुको ल्याङ बनने देंगे श्रीर राज की शक्ति उसे सौप देंगे। श्रगर सरकार बुरी है तो हम चालीस करोड लोग अपने राजकीय प्रभुत्व का व्यवहार करेंगे और उसे हटाकर सार्वभौमिकता पुनः अपने हाथों में ले लेगे। पश्चिम के लोगों ने सार्वभौमिकता त्र्रौर योग्यता के बीच कोई स्पष्ट ब्रुन्तर नहीं किया है इसलिए गत दो तीन शताब्दियो के अन्दर प्रजातंत्र से पैदा हुई समस्याओं को वे हल नहीं कर सके हैं।

हम भूत वर्तमान के बीच एक और तुलना करें। प्राचीन काल में जो अच्छी तरह लड़ सकता था उसके सिर पर जनता राजमकुर रखती थी। अब अमीर लोग अपनी रज्ञा के लिए मजबूत शरीर वाले सिपाहियों को अपने यहां रखते हैं। उदाहरण के लिए देखिए:—प्रान्तों की जनता को लूर और धन जमाकर सैनिक राजकर्मचारी (Military Officials) संघाई के विदेशी उपनिवेश (foreign settlement) में जाकर वस गए हैं और उन्हें डर है कि लोग उन पर हमला कर उनके धन को छीन लेंगे। इसिलए उन्होंने कितने सिख सिपाहियों को अपने फारकों पर पहरे के लिए तैनात कर दिया है। 'जो दूसरों की रज्ञा कर सकता था वही राजा होता था' इस प्राचीन सिद्धान्त का अगर अनुसरण किया जाय तो सैनिक राजकर्मचारियों की रज्ञा करने वाले उन सिख सिपाहियों को उन पर राजा के ऐसा करना चाहिये। लेकिन बात ऐसी है कि वे सिपाही उन सैनिक राजकर्मचारियों के निजी मामलों में कुछ भी दखल नहीं दे सकते। प्राचीन काल में शारीरिक ताकत वाले राजा होते थे इस हिट से लंबी बन्दूक वाले सिख सिपाहियों को तो आज और भी अधिक राजा होना ही चाहिए। लेकिन सैनिक राजकर्मन

चारी उन्हें राजा नहीं बिल्क गुलाम समम्तते हैं। यद्यपि वे बन्दूक घारी गुलाम बहुत ताकतवर हैं तथापि उन्हें सैनिक राजकर्मचारियो द्वारा राजकीय प्रतिष्ठा नहीं मिलती है बिल्क मिलते हैं केवल कुछ चादी के ठीकरे। अगर हम इस हिंद से विचार करें तो प्राचीन काल के सम्राट आधुनिक सिख पहरेदारों के समान हैं या आधुनिक सिख पहरेदार प्राचीन काल के सम्राट माने जा सकते हैं। इस तुलना को और आगे बढ़ाएं तो अगर फाटक के वे सिख पहरेदार रच्चा करने वाले सम्राटों के समान हैं तो क्यों कोई उन्हें नापसद करेगा।

श्राज जब धनी श्रादमी कम्पनी या कारखानों की स्थापना करते हैं तो उन्हें कारबार के नियत्रण के लिए एक योग्य ब्रादमी को प्रधान मैनेजर बनाना पडता है । वह प्रधान मैनेजर उस काम का विशेषज्ञ होता है श्रौर उसमें योग्यता होती है। कम्पनी के हिस्सेदारों के पास प्रभुता या सार्वभी-मिकता है। कारखानों के अन्दर केवल प्रधान मैनेजर ही हक्म देता है। हिस्सेदार केवल मैनेजर पर अपनी निगरानी रखते हैं। प्रजातन्त्रात्मक राज की जनता कारखाने या कम्पनी के हिस्सेदारों के समान है श्रीर प्रजासत्ता-त्मकराज का सभापति कम्पनी के प्रधान मैनेजर के समान है। जनता सर-कार को विशेपज्ञ के रूप में देखे। इस प्रकार का रुख रखने से, हिस्सेदार कारखाने या कम्पनी की तरक्की के लिए मैनेजर से अञ्छी तरह काम ले सकते हैं; छोटी पूँजी से बहुत ऋधिक माल तैयार करा सकते हैं ऋौर कम्पनी बहुत लाभ उठा सकती है। लेकिन पश्चिम के किसी भी प्रजातंत्रात्मक राज में जनता का रुख सरकार के प्रति ऐसा नहीं है इसलिए वह शासन चलाने म योग्य व्यक्तियों से अञ्जी तरह काम नहीं ले सकी है। फलस्वरूप राजनीतिक जीवन में प्रायः जो लोग हैं सभी अयोग्य हैं और प्रजातंत्रात्मक शासन बहत ठहर-ठहर कर प्रगति कर रहा है। प्रजातंत्रात्मक राजों ने जर्मनी श्रीर जापान ऐसे निरंकश राजो की अपेद्धा कम तेजी से प्रगति की है। जापान केवल कछ दशाब्दियों से आधुनिकता के रंग में रंगा है और अब वह शक्तिशाली श्रीर धनी हो गया है। जर्मनी सदा से गरीब श्रीर निर्वल रहा था लेकिन जब विलियम प्रथम श्रीर विसमार्क ने श्रपने हाथों में शासन की वागडोर ली तो उन्होंने राजों को एक सघटन में लाया, बडी ही निभी क राजनीतिक योजना बनाई श्रीर जर्मनी कई बीसाब्दियों में ही यरोप पर श्रपनी धाक जमाने में समर्थ हो गया। लेकिन प्रजातत्र समर्थक दूसरे राष्ट्र जर्मनी श्रीर जापान की तरह तेजी से आगे बढने में समर्थ नहीं हो सके हैं और इसका कारण यह है कि वे प्रजातत्र की कुछ त्राधारभूत समस्यायों को हल करने में समर्थ नहीं हो सके हैं। उन समस्यायों को हल करने के लिए राष्ट्र के प्रधान-प्रधान कामो को उन्हें योग्य व्यक्तियों के हाथों में देना चाहिए।

पश्चिम के लोग इन दिना बराबर विशेषशों से काम ले रहे हैं। सेना को शिक्तित करने के लिए अनुभवी सैनिक विशेपत हैं। कारखानो को चलाने के लिए वे इंजीनियर बहाल करते है स्त्रौर वे जानते है कि शासन-व्यवस्था के लिए उन्हें विशेषज्ञों से काम लेना चाहिए। परन्तु जनता की पुरानी श्रौर बद्धमल ग्रादतों को नहीं बदल सकने के कारण ही वे ऐसा करने में सफल नहीं हो सके हं। लेकिन इस नए युग में सार्वभौमिकता स्त्रीर योग्यता के बीच निश्चय ही ग्रन्तर करना चाहिए। वहत मामलो में हमे विशेषज्ञो के ऊपर विश्वास करना चाहिए श्रीर उनके ऊपर वधन नहीं डालना चाहिए। एकदम हाल में हुए स्त्राविष्कार मोटरगाडी की लीजिए जिसका व्यवहार स्त्रज लोग करत है स्रोर जो बड़ा ही मुत्रिधाजनक है। जब बीस या तीस वर्ष पहले मोटरगाडी पहले-पहले निकली थी तो उसे हॉकने के लिए न तो कोई अन-भवी ड्राइवर ही था ग्रीर न उसे मरम्मत करने वाल कोई अनुभवी कारीगर ही। मेरे एक मित्र थे जिन्होंने एक मोटरगाडी खरीदी थी और जिन्हें स्वयं डाइवर तथा कारीगर दोनों का काम करना पडता था। इससे बडी दिककत होती थी क्योंकि एक ही ब्रादमी से सब काम अच्छी तरह किए जाने की श्राशा नहीं की जा सकती है। लेकिन अब तो बहुत से ड्राइवर और कारीगर हो गए हैं श्रीर मोटर-मालिक का काम श्रव केवल कुछ रुपये किसी मोटर हांकने वाले या मरम्मत करने वाले को देने से ही चल जाता है। ड्राइवर श्रीर कारीगर हाँकने तथा मरम्मत करने के काम के विशेषज्ञ होते हैं श्रीर त्रगर हम मोटरगाडी रखें तो उनका रखना भी जरूरी है। राष्ट्र एक वडी मोटरगाड़ी है श्रीर सरकारी कर्मचारी श्रादि बडे-बड़े ड्राइवर हैं। जब पश्चिम के लोगों ने पहले पहल राजनीतिक सार्वभौमिकता प्राप्त की तो वे बीस-तीस वर्ष पहले के धनी मोटर मालिक की तरह थे जिनके पास उनकी मदद के लिए कोई अञ्छा विशेषज्ञ नहीं था और इसलिए हॉकने और मरम्मत करने के सभी कामों को उन्हें स्वयं ही करना पड़ता था। लेकिन अब तो वहत से प्रतिमाराली निशेषज्ञ हैं। जनता को उनसे काम लेना चाहिए। अपने से ही हॉकना और मरम्मत करना केवल 'मंं फट श्रीर मुश्किल ढ्ँढ्ना है।' इस उदाहरण से भी हम ड्राइवर श्रीर मोटर मालिक में भेद कर सकते हैं। ड्राइवर के पास मोटर मालिक हाँकने की बुद्धि तो है पर वह मोटर का मालिक नहीं है श्रीर मोटर मालिक के पास

मोटर तो है पर उसे मोटर हॉकने की योग्यता नहीं है। मोटर मालिक को अपनी गाड़ी हॉकने के लिए चतुर ड्राइवर पर निर्भर रहना चाहिए और यही सिद्धान्त राष्ट्र के प्रधान प्रधान कामों के करने में भी लागू करना चाहिए। जनता ही मालिक है रालिए उसे पूर्ण अधिकार होना चाहिए। सरकार ही विशेष है इसलिए उसमें योग्य और बुद्धिमान मनुष्य होना चाहिए। अन्तः हमें सरकार के सभी राजकर्मचारियों को—सभागित और प्रधान मंत्री सं लेकर सरकार के हर विभाग के प्रधान तक को अत्यन्त शिक्ति ड्राइवर समक्ता चाहिए. और अगर वे योग्य और राष्ट्र के प्रति वक्तादार है तो उनके हाथों में सार्वभौमिकता देने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। हमें उनकी गतिविधि पर बधन नहीं डालना चाहिए बल्कि उन्हें काम की स्वतंत्रता देनी चाहिए। तभी राष्ट्र तेजी से दिनों दिन प्रगति करता जाएगा। इसके विपरीत अगर हम अपने ही हाथों में सभी काम लेने की कोशिश करेंगे या विशेष को के हर काम में अइचन डालेंगे और उन्हें काम करने की स्वतंत्रता नहीं देगे तो राष्ट्र की प्रगति बहुत ही कम होगी और वह बहुत धीरे धीरे उन्नति करेगा।

में आपको अपने अनुभव के आधार पर इस सिद्धान्त का एक बहुत सुन्दर उदाहरण दे सकता हूँ। जब मैं सघाई मे रहता था तो एक बार मैंने हॉङ केव् स्थित एक मित्र से मुलकात करने का उनसे समय निश्चित किया। लेकिन ठीक मुलाकात के दिन में यह बात एकदम भूल गया आरे निश्चित समय के ठीक पन्द्रह मिनट पहले मुक्ते याद पड़ा कि मुक्ते मुलाकात के लिए जाना है। उस समय मैं फासीसी रियायती चेत्र में रहता था जो हॉङ केव् से काफ़ी दूर है। पन्द्रह मिनट के अन्दर वहाँ पहुँच जाना असम्भव था। बहुत जल्दी में मैंने एक मोटर ड्राइवर को बुलाया श्रीर बहुत इडबड मे पूछा कि क्या वह पन्द्रह मिनट के अन्दर मुक्ते हॉड केव् ले जा सकता है। उसने उत्तर दिया कि वह निश्चय ही ले जा सकेगा। सो मैं मोटर में बैठ गया श्रौर निश्चित स्थान के लिए चल पड़ा। में सवाई की सड़कों से बहुत ही परि-चित था। फासीसी रियायती चेत्र से हॉङ्केव् का रास्ता लगभग उसी प्रकार है जैसा पाकी से तुङ्पान् (केस्टन मे ) तक का और आप वड तथा छुआन् लुङ्खी के अप्रावाह रास्ते को पकड़ कर दूरी और भी कम कर सकते हैं। लेकिन मेरा ड्राइवर, मान लीजिए कि में केयटन के ही रास्ते का उदाहरण दे रहा हूँ, वड त्रीर छत्रान् लुङ्खों से नहीं गया बल्कि पहले फुङ्निङ्सडक पर गया फिर ताव्तेकसुन मड़क का चनकर काटकर श्रीर छोटा उत्तर फाटक

होते हुए पूर्वी बड़े फाटक पर पहुँचा श्रौर तब तुड पान पहुँचा। मोटर-गाडी बड़ी तेजी के साथ जा रही थी श्रीर इतने जोरो से श्रावाज करती थी कि मै ड्राइवर से कुछ कह भी नहीं सका। मैं तो उस पर वहुत भुं भला गया श्रीर कोधित भी हो गया क्योंकि मैं सोचता था कि ड्राइवर मेरे साथ चलाकी खेल रहा है श्रीर समय को बढ़ाने के लिए श्रगवाह रास्ते को छोड़ कर जान बुसकर चक्कर मार रहा है। ठीक ऐसी ही स्थिति राष्ट्र मे होती है जब किसी खास कारण से सरकार कुछ ब्राश्चर्यजनक काम करती है जो साधारण जनता की समक मे नही त्राता है। जनता उसका गलत अर्थ लगाती है और उसमें दोष ढ्ढती है। लेकिन वह ड्राइवर अपने निर्धारित रास्ते से ही पन्द्रह मिनटों के अन्दर हॉडकेव पहुँच गया। मेरा रोब शान्त हो गया और मैंने उससे पूछा कि उसने चक्करदार रास्ते का श्रनुसरण क्यों किया । उसने कहा- श्रगर इम सीधे रास्ते से त्राते तो इमे नान्किड सडक से त्राना पडता जहाँ घोड़ा गाडी, मोटर, रिक्सा, पैदल राहगीर श्रीर इधर उधर जाती हुई श्रुन्य प्रकार की गाड़ियों से एडक भरी रहती है ऋौर वहाँ से जल्दी निकल जाना बड़ा कठिन कार्य है। इस उत्तर से मेशी गलत धारण दूर हो गई। मैने अनुभव किया कि मैंने अपने दिमाग मे नान्किङ सड़क में बएड पर के गार्डन नामक पुल से होकर जाने का जो रास्ता निश्चित किया था वह केवल दूरी के खयाल से था, लेकिन ड्राइवर को तो ऋनुभव था। वह जानता था कि मोटरगाड़ी बड़ी तेजी के साथ एक घरटे में तीस चालीस मील जा सकती है तथा चाल कुछ श्रौर तेज कर देने से वह कुछ चक्कारदार रास्ते की श्रिधिक द्री को भी तय करके निश्चित समय के अन्दर ही गन्तव्य स्थान पर पहच सकती है। उसने समय के हिसाब से दूरी को नापा। वह न तो दार्शनक था श्रीर न वह समय तथा दूरी के बीच के सम्बन्ध को समक्ता ही था, लेकिन वह अपने काम का विशेषज्ञ था। वह जानता था कि मोटरगाडी में रास्ते की द्री कम करने की शक्ति है और वह अगर गाडी की चाल को कुछ बढ़ा देता है तो कुछ चक्करदार रास्ते उसे पन्द्रह मिनट के अन्दर हाङ केव पहुँचने से नहीं रोक सकते हैं। अगर मैंने ड्राइवर को पूर्ण अधिकार और अपने मन से ले जाने की स्वतंत्रता न दी होती बल्कि इस बात पर जोर देता कि यह मेरे बताए रास्ते से ही चल तो निश्चय ही मैं अपने मित्र से समय पर मुलाकात करने को नहीं पहुँच सकता। चूँकि श्रनुभवी जानकर मैंने उस पर विश्वास किया और उसकी चाह में बन्धन नहीं डाला इसलिए वह उस रास्ते से चला जो उसने सबसे ठीक समका श्रीर ठीक समय पर पहुँच गया। चुँकि

में अनुभवहीन था इसलिए औं गलत समक्त रहा था कि वह सीधे रास्ते को छोड़कर क्यो जा रहा है। जनता राष्ट्र का मालिक है और उसे उसी तरह से सरकार के प्रति व्यवहार करना चाहिए जैसा मैंने हाड केव जाते समय ब्राइवर के साथ किया अर्थात् उसे अपनी इच्छानुसार रास्ता चुनने दिया और गाड़ी हाकने दी। इस प्रकार की मावना से ही केवल सरकार के प्रति जनता के रख मे परिवर्त्त न हो सकता है।

पश्चिम की जनता की श्रपनी सरकार के प्रति विरोध की भावना केवल सार्वभौमिकता को योग्यता से भेट नहीं करने के कारण है। जिसके फलस्वरूप वह अब तक भी प्रजातत्र की कठिनाइयों को नहीं मिटा सकी है। हम जब प्रजातत्र का अनुसरण करते हैं तो हमे पश्चिम की नकल नहीं करनी चाहिए। हमें सार्वभौमिकता श्रौर योग्यता में स्पष्ट श्रन्तर कर लेना चाहिए। यद्यपि प्रजातत्र की भावना इसमें यूरोप और अमेरिका से आई है तथापि उन देशों में प्रजातत्र की शासन-व्यवस्था सफलतापूर्वक नहीं लागू की जा सकी है। हम अब प्रजातंत्र के कार्यान्वित करने का रास्ता जानते हैं श्रीर हम यह भी जानते हैं कि सरकार के प्रति जनता के रुख में कैसे परिवर्त न लाना चाहिए। लेकिन फिर भी अधिकाश लोग अग्रसोची नहीं हैं। अगर हम पश्चिम के प्रजातंत्र की उलक्कन से बचना चाहते हैं और पश्चिम के रास्ते का अनुसरण नहीं करना चाहते हैं तो हम निश्चय ही उन्हें सचा रास्ता दिलाएँ श्रीर उस पर चलने में उनकी मदद करे। पश्चिम के विद्वान श्रव तक केवल इतना ही जान सके हैं कि जनता का सरकार के प्रति जो ख्ख है वह गलत है और उसमें ज़रूर परिवर्तान होना चाहिए। लेकिन उन्हें श्रव तक यह पता नहीं चला है कि उसमें कैसे परिवर्त्त हो। मैंने अब रास्ता पा लिया है। हम सार्वभौमिकता और योग्यता के बीच मेद करें। किसी राष्ट्र की सरकार की नीव जनता के ऋधिकारों पर रखी जानी चाहिए लेकिन शासन व्यवस्था का भार विशेषज्ञां के ऊपर होना चाहिए। हम इन विशेषज्ञों को बड़े बड़े राजकीय सभापति तथा मन्त्री की तरह नहीं देखे बल्कि उन्हें साधारख रूप में अपने ड्राइवर, फाटक के पहरेदार, रसोइया, वैद्य, बढ़ई या दर्जी की तरह देखे । कोई बात नहीं कि जनता उन्हें किस प्रकार का कार्यकर्ता सममती है। जब तक जनता का इस तरह का साधारण रुख उनके प्रति रहेगा तो राष्ट अञ्झी तरह शासित होगा और वह उन्नति करेगा।

मार्च १६, सन् १६२४

## छठवाँ व्याख्यान

पश्चिम के राजनीतिक श्रौर कानून के विद्यार्थी सरकार को 'मशीन' श्रीर कानन को यन्त्र कहते हैं। चीनी भाषा में शासन श्रीर कानून की बहुस सी पुस्तकों जापानी भाषा से अनुवाद की गई हैं। जापान ने शासन-सगठन का नाम चि क्वान् ( श्रवयव या व्यरो ) रखा है। क्वान् का वही अर्थ है जो साधारणतः चीनी में 'मशीन' शब्द से समका जाता है । किसी समय चीन में चि क्वान शब्द 'स्रवसर' के स्रर्थं मे व्यवहृत होता था। लेकिन जब से जापान ने इस शब्द का व्यवहार 'शासन-सगठन' के अर्थ में किया है तब से चीन में भी इस शब्द का ऋर्थ 'मशीन' से मिलता जलता हुआ-सा माना जाता है। इम शासन के लिए यामन शब्द का व्यवहार करते थे लेकिन अब हम चि क्वान का व्यवहार करते हैं जैसे शासन-प्रयन्थ चि क्वान् आर्थिक चि क्वान्, सैनिक चि क्वान्, शिद्धा चि क्वान् ग्रादि। ये चि क्वान् या व्यरो जापान के सरकारी विभाग से मिलता-जुलता है। इन दोनों में कोई श्रन्तर नहीं है। हम जब चि क्यान कहते हैं तो हमारे कहने का वही श्रर्थ होता है जो 'मशीन शब्द कहने से होता है। चि क्वान् बन्इक को मशीनगन कहते हैं। इसलिए सरकारी विभाग शासन-व्यवस्था मशीन कहला सकता है। लेकिन राजनीतिक मशीन और उत्पादक मशीन में क्या अन्तर है ? उत्पादक मशीन सम्पूर्णतः लकड़ी, लोहा, चमड़े की पटटी श्रीर इसी तरह की दूसरी भौतिक चीजो को एक जगह जोडकर बनाई जाती है। राजनीतिक मशीन मानव प्राणियों से बनती है श्रीर श्रपने कामों के लिए मनुष्य के ऊपर ही निर्भर रहती है, भौतिक पदार्थों पर नहीं। इसलिए राजनीतिक श्रीर उत्पादक मशीन में बहुत अन्तर है। लेकिन एक सबसे बडा अन्तर यह है कि राज-नीतिक मशीन मानवी शक्ति से चलती है जबकि उत्पादक मशीन भौतिक शक्ति से।

पिछले व्याख्यानों में इमने देखा है कि पश्चिमी सम्यता ग्रौर सस्कृति वड़ी तेजी के साथ विकसित हो रही है श्रौर प्रगति कर रही है। लेकिन जब हम इस प्रगति का विश्लेषण करते हैं तो पाते हैं कि भौतिक सम्यता जिसका प्रतिनिधित्व उत्पादक मशीन करती है—बहुत तेजी से बढ़ती रही है जब कि मानवीय मशीन ने बहुत धीमी गति से प्रगति की है जैसा कि राजनीतिक

संगठन में देखा जा सकता है। इसका क्या कारण है ? जब भौतिक मशीन बनाई जाती है तो उसकी परीचा आसानी से की जा सकती है। उसके खराव पुजों को हटाया जा सकता है ब्रीर ब्रपूर्ण पुजों में सुधार हो मकता है। लेकिन जब मानवीय मशीन चाल हो जाती है तो बिना क्रान्ति के न इसकी जांच और न इसका सुधार ही आसानी-पूर्वक किया जा सकता है। और दसरा एक ही रास्ता है कि उसे पुरानी मशीन में लगे लोहे के समान समभे लेकिन ऐसा करना एकदम असम्भव है। इस प्रकार पश्चिम की उत्पादक मशीन अयुत्यन्त ही तेजी से आगे बढ़ी है जबिक राजनीतिक मशीन ठोकरे खाती हुई धीरे-धीरे बढी है। जब प्रजातन्त्रात्मक भावना का जन्म पश्चिम में हुआ तो सभी राष्ट्रों ने प्रजातन्त्र का प्रयोग करना चाहा। इसमें सबसे अगुत्रा संयुक्तराष्ट्र अमेरिका था। अमरीकी प्रजातन्त्र को कायम हुए एक सौ चालीस वर्ष हो रहे हैं लेकिन जनता द्वारा प्रारम्भ में जो सार्वभौमिक प्रभुत्व व्यवहार में लाया गया था वही बिना किसी विशेष अन्तर के अब तक चला आ रहा है। वहाँ आजकल जो विधान लागू है वह वही है जो संयुक्त राष्ट्र ने पहले पहल अपनाया था और उसमें एक सौ वर्षों से भी अधिक समय से कोई मौलिक परिवर्तन नहीं हुआ है। एक सो वर्ष पहले बहुत सी उत्पादक मशीनो का स्त्राविष्कार हुस्रा था लेकिन कौन इम समय एक सौ वर्ष पहलें की पुराने ढंग की मशीन व्यवहार करेगा ? वह वहुत दिनों से पुराने लोहे की तरह हो गया है। आधुनिक कृषि, उद्योग-धन्धे श्रीर व्यवसाय में लगी कोई भी मशीन दस वर्ष से अधिक पुरानी नहीं है क्योंकि हर दशाब्दी में बहुत से आविष्कार और सुधार होते हैं और हर वर्ष कुछ न कुछ विशिष्ट प्रगति होती है। फिर भी एक सौ वर्ष पहले की राजनीतिक मशीन आज भी व्यवहार में है। मानव शक्तियां की इस मशीन में ब्रादमी व्यक्तिगत रूप से इच्छा करते ही श्रपने को बदल सकता है लेकिन जमे हुए श्रम्यासो श्रीर जीवन के कामां के घनिष्ट अनुक्रम के कारण सम्पूर्ण संगठन का पुनर्निर्माण नीचे से ऊपर तक श्रासानी-पूर्वक नहीं किया जा सकता है। विना किसी प्रकार की क्रान्ति के साधारण समय मे पूर्णारूप से पुराने संगठन को हटा देना असम्भव है। यह इस बात का द्योतक है कि पश्चिम की भौतिक मशीन तेजी के साथ ऋागे बढ़ रही है जबिक राजनीतिक मशीन इतनी कठिनाइयो के साथ इतनी धीमी गति से वढी है।

मैंने अपने पिछले दो व्याख्याना में कहा है कि पश्चिम के लोगो ने प्रजातन्त्रात्मक शासन चलाने का मौलिक तरीका नहीं निकाला है। क्योंकि

उन्होंने अपनी राजनीतिक मशीन की जॉच साबधानी श्रौर बुद्धिमानी से नहीं की है। भौतिक मशीन के प्रथम त्राविष्कार के समय की मशीन श्रोर त्राज हम जो मशीन देखते हैं इम दोनां के बीच हम नही जानतं कि कितने हजार प्रयोग श्रीर सुधार हुए होंगे। मशीन के श्राविष्कार के पिछले दिनो पर नजर गैडाइए तो श्राप क्या देखते हैं ? श्रापमें से जिसने मशीन के इतिहास को पढ़ा है वे इसके विकास की मनोरजक कहानियों को जानते हैं। उदाहरण के लिए इजिन को लीजिए। पहले की इजिने केवल एक तरफ ( श्रागे की श्रोर ) चल सकती थी। वे एक ही श्रोर जा सकती थीं, श्रागे-पीछे नहीं की जा सकती थीं जैसा कि आजकल के आधुनिक इजिनो में होता है। आज की सभी मशीन आगे-पीछे दोनों तरफ जा आ सकती हैं जैसा कि रेलों और जहाजों में हम देखते हैं। इजिन चलाने की शक्तियाँ पैदा की जाती है: चूल्हे पर पानी गर्म करने का हौज रहता है। हौज पानी से भर दिया जाता है ख्रीर चुल्हे में कोयले की ब्रॉच तब तक दी जाती है जब तक पानी खौलकर भाप न बन जाता है। भाप अपने फैलने की अपरिमित शक्ति के साथ एक नल के द्वारा एक पेटी या सलन्डर में जाती है। इम जिसे जीवित उहराव (Live Stop) श्रौर विदेशी लोग जिसे पिस्टन (Pistan) कहते हैं वह सलेन्डर में लगा रहता है। पिस्टन ही इंजिन को चलाता है स्त्रौर यह संपूर्ण मशीन का सबसे प्रधान ग्रग है। सलेन्डर के एक छोर पर स्थित पिस्टन के भीतर नाप जाती है श्रौर भाप के शक्ति से पिस्टन सलेन्डर के दूसरे छोर पर जाता जाता है। जब वह भाप खतम हो जाती है तब नया भाप सलेन्डर के दूसरे छोर में प्रवेश करती है श्रौर भाप की शक्ति से दूसरे छोर पर पहुँचा हुश्रा पिस्टन पुन: पीछे अपने पहले स्थान पर चला आता है। बिना रुकावट के निरन्तर पिस्टन का आगे-पीछे जाना-आना मशीन में निरन्तर गति प्रदान करता है। गति पैदा करने के लिए पानी ही की आवश्यकता होती थी लेकिन अपन तेल जिसे गैस तेल (Gas oil) कहते हैं, भी व्यवहार में लाया जाता है। वह बड़ा ही भापयक्त होता है ऋौर जैसे ही यह तेल भाप के रूप में परिखत होता है पिस्टन में गति पैदा कर देता है। लेकिन शक्ति पैदा करने के लिए पानी या तेल जो कुछ भी व्यवहार में लाया जाय, पर शक्ति पैदा होने का सिद्धान्त एक ही है। बिना एकावट के पिस्टन की निरन्तर गति से मशीन घूमती है श्रौर हम उससे जो काम लेना चाहते हैं वह करती है।

मशीन स्टीमर चलाती है ऋोर रेलगाडियाँ खोचती है तथा एक दिन में हजारों मील चलती है ऋौर हम जो सामान ले जाना चाहते हैं वे ले जाती है।

यह त्राज त्रत्यन्त ही त्राश्चर्यजनक ज्ञात होता है फिर भी पिस्टन की शुरूत्रात ब्रात्यन्त ही साधारण थी। जब प्रथम-प्रथम पिस्टन का ब्राविष्कार हुन्ना था तो वह केवल एक ही तरफ भाप ले सकता था और केवल आगे ही वढ सकता था। यह सलेन्डर के दूसरे छोर पर भाप ग्रह्ण नहीं कर सकता था श्रीर स्वतः पीछे नहीं श्राता था श्रर्थात उस समय इसका कार्य एकतरफा था। इस कारण मशीन के व्यवहार में बहुत असविधा होती थी। उदाहरण के लिए. सबसे पहली मशीन जब रुई धुनने के काम मे व्यवहार मे बहुत असुविधा मशीन के पास पिस्टन को पीछे खींचने के लिए एक लडके को खड़ा रखना पड़ता था: श्रन्यथा पिस्टन के लिए फिर से भाप लेकर श्रागे बढना संभव नहीं हो सकता था। इस ब्रागे-पीछे की चाल में मदद देने के लिए लड़के रखे जाते थे । स्वत: त्रागे-पीछे जाने वाले त्राज के पिस्टन ग्रीर लंडके की मदद से चलने वाले पहले के पिस्टन में कितना अन्तर पड गया है। इस आधुनिक स्वतः चलने वाले पिस्टन के विकास की कौन सी सीढियाँ हैं ? रुई धुनने वाली मशीन के बनाने वाले इंजिनियर को यह ज्ञान नहीं था कि पिस्टन स्वतः कैसे पीछे आ सके। उस समय के रुई के कारखाने बड़े नहीं थे और यद्यपि एक कारखाने मे दस से बीस तक एकतरफा काम करने वाली मशीनें रहती थीं फिर भी हर मशीन में एक लड़के के मटद की जरूरत होती थी। उन लडकों को, जो प्रतिदिन मशीन के पिस्टन को पीछे खीचने के लिए बहाल किए जाते थे. बराबर एक ही गति से काम करना पडता था श्रौर उन्हें श्रपने काम मे कोई त्रानन्द नहीं त्राता था त्रीर वह (काम) उन्हें बड़ा दःखदायी मालूम होता था। एक मेठ उन लोगों के काम की देखनाल करता था ताकि वे लडके अपने काम में कोताही न करें। अगर एक चरण के लिए भी मेठ बाहर चला जाता था तो लड़के पिस्टन खींचना छोड देते थे श्रीर खेलने लगते थे। उनमे एक लडका वडा प्रतिभाशाली परन्तु बहुत ही स्रालसी था। वह बराबर ऋपने हाथ से मशीन खीचना नहीं चाहता था इसलिए उसने हाथ से खींचने की जगह कोई दूसरा तरीका निकालने की कोशिश की। उसने मशीन के ऊपर इस ढग से एक डोरी श्रीर एक छड़ो वाध दी कि पिस्टन ब्रागे जाकर अपनी जगह पर पुनः विना खीचे ही ब्रा जाता था। लड़के के बिना खीचे ही पिस्टन स्वतः पीछे लौट आता था और इस प्रकार विना रकावट के वह ( मशीन ) चलती रहती था। इस लडके के ग्राविष्कार को तुरत ही दूसरे लडको ने भी नकल कर ली श्रौर जल्दी-जल्दी सब लडको ने अपनी-अपनी मशीनों को डोरी श्रीर छड़ों के मदद से चलने योग्य बना दिया त्रीर वे मशीन पर बिना ध्यान दिए चारो स्रोर खेलने फिरने लगे। उस दिन जब मेठ लाँटकर स्राया स्रोर उसने सव लडको को मशीन के पास खडा होकर पिस्टन खींचते हुए नही देखा विलक उन्हें 'बेलते हुए पाया तो वह बडा स्राध्यंचिकत हुस्रा स्रोर बोला—'यह कैमी वात है कि ये सभी लडके खेल रहे हैं फिर भी मशीन स्वतः स्रागे-पीछे चलती हुई स्रपना काम कर रही है ? बच्चों ने कौन-सी चालाकी चली है ? यह तो जरूर ही बडा स्रजूबा है।' मेठ ने मशीन के स्वतः चलने की जाँच की स्रोर स्रपनी जाँच का फल इजिनियर से कहा। इजिनियर ने स्रनुभव किया कि बच्चों की प्रणाली एकदम ध्यान देने योग्य है स्रोर उसीका स्रनुसरण कर उसने मशीन के स्राविष्कार में बहुत से धार किए। इस प्रकार हमारी स्राधुनिक स्वतः चलने वाली मशीने बनी हैं।

प्रजातंत्रात्मक शासन की मशीन एक सो वर्षा के अन्दर बदली नही गई है। अगर हम इस मशीन की जॉच करे तो हमे पता चलेगा कि भिन्न-भिन्न देशों में प्रजातत्र का प्रयोग केवल वोट देने के अधिकार तक ही हुआ है। इसका अर्थ यह हुआ कि जनता को केवल एक तरफ चलने की शक्ति है दूसरी तरफ चलने की नहीं। वह केवल अपनी सार्वभौमिकता दे सकती है पर वापस नहीं ले सकती है। यह प्रारम्भिक इजिन के समान है। लेकिन एक बार छोटे लड़के को पता लग गया था कि रस्सी का एक ट्रकड़ा श्रीर छड़ी के सहारे मशीन अपनी ही शक्ति से स्वतः श्रागे-पीछे जा-श्रा सकती है। आधुनिक प्रजातत्रात्मक शासन को अब तक कोई आलसी लडका नहीं मिला है जो उसे जनता की सार्वभौमिकता के प्रत्यावर्तन का रास्ता बता सके। इसलिए प्रजातत्र सरकार की मशीन एक सौ वर्षों के बाद भी केवल बोट देने के ऋधिकार तक ही मीमित है। बहुत दिनों के बाद भी इस अवस्था से अधिक प्रगति नहीं हुई है। जो लोग पद के लिए चन लिए जाते हैं उन्हें नियंत्रण में रखने का कोई उपाय नहीं है चाहे वे योग्य मिद्ध हो या अयोग्य । प्रजातत्र की मशीन में गडवडी होने के कारण ही ऐसी हालत है श्रीर जिसके फलस्वरूप प्रजातंत्रात्मक सरकार ने कार्य-प्रणाली का अच्छा तरीका नहीं पाया है। और उसने बहुत ही कम प्रगति की है। श्चगर हम मशीन को मुधारना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए ? जैसा कि मैंने ग्रपने पिछले न्याख्यान मे कहा है हम सार्वभौमिकता श्रौर योग्यता के बीच साफ-साफ भेद कर लेना चाहिए।

पुनः मशीन का उदाहरण लीजिए। मशीन मं उसे नियत्रण करने श्रोर उसे चलाने की शक्ति स्पष्ट रूप से श्रलग-ग्रलग रहती है। मशीन का एक पुजी काम करता है श्रीर दूसरा उसमें गति पैदा करता है श्रीर हर पुर्जे के कामो की अपनी सीमा होती है। एक जहाज की मशीन को लीजिए। इस समय सबसे बड़े-बड़े जहाज पचास या साठ हजार टन के होते हैं श्रीर जो मशीन उन्हें चलाती है उसकी शक्ति एक लाख घोड़े की शक्ति से ग्राधिक होती है। फिर भी एक ब्रादमी ठीक-ठीक उसका नियत्रण कर लेता है। ब्रागर वह श्रादमी चाहता है तो जहाज तुरत चलने लगता है: श्रगर वह उसे रोकना चाहता है तो वह तुरत रक जाता है। मशीन की प्रगति इस आश्चर्यजनक दर्जें तक पहुंच गई है। जब पहले पहल मशीन का श्राविष्कार हन्ना था तो ब्राटमी कई सौ या एक हज़ार घोड़े से अधिक शक्ति की मशीन चलाने का साहस नहीं कर सकता था क्योंकि अगर मशीन बहुत अधिक घोड़े की शक्ति वाली होती थी तो उसे वह नियत्रित नहीं कर सकता था। साधारणतः हम मशीन का आकार घोड़े की शक्ति से नापते हैं। एक घोड़े की शक्ति आठ सम्मिलित व्यक्तियों की शक्ति के बराबर है। दस हजार घोडों की शक्ति का ग्रर्थ ग्रस्सी हजार ग्रादिमयों की शक्ति है। ग्राधिनक बडे-बड़े व्यापारी या जंगी जहाजों को चलाने के लिए उनमें एक लाख से दो लाख तक घोडों की शक्ति वाली मशीने लगी रहती हैं। श्रगर नियन्त्रण पूर्ण नहीं है तो समची मशीन एक बार आगे की ओर चालू कर देने पर पुनः पीछे नहीं की जा सकती है. वह चला दी जा सकती है पर ठहराई नहीं जा सकती। ऋपनी मशीन का परीक्रण करते समय नियन्त्रण की कमी के कारण बहुत से श्राविष्कारकों को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा है। मानव-इतिहास इस प्रकार की दुर्घटनात्रों से भरा पड़ा है। उस मशीन को जो चला तो दी जा सकती है पर रोकी नहीं जा सकती है, विदेशी लोग फ्रेकेन्सटीन (Frankenstein) कहते हैं। लेकिन मशीन बनाने का काम जैसे-जैसे तरक्की करता गया लाख या दो लाख घोड़ों की शक्ति वाली मशीनों को भी बिना किसी खतरे के शान्तिपूर्वक एक आदमी नियंत्रित कर सकता है। एक लाख घोडों की शक्ति का ग्रर्थ है ग्राठ लाख मनुष्यों की शक्ति. दो लाख घोडों की शक्ति का अर्थ है सोलह लाख आदिमयां की शक्ति। साधारणतः सोलह लाख आदिमियों को नियत्रित करना आसान नहीं है। एक या दो लाख की सेना का नियत्रण करना एक आदमी के लिए कठिन होता है। फिर भी एक ब्रादमी शान्तिपूर्वक सोलह लाख मनुष्य शक्तिवाली मशीन का नियंत्रख कर ले सकता है। इससे इम देखते हैं कि आधुनिक मशीनो ने बहत ही तरकी की है और नियंत्रण के तरीकों में भी आश्चर्यजनक सुधार हुआ है।

राजनीतिज्ञ श्रीर कानन के विद्यार्थी श्रव शासन को मशीन श्रीर कानन को यंत्र कहते है और हमारा आधिनक प्रजातंत्रात्मक युग जनता को सरकार की प्रेरक शक्ति समभता है। पराने समय के निरक्श शासन-युग मे राजा ही प्रेरक शक्ति था और राज की सभी कारवीइयाँ उसीके द्वारा प्रेरित होती थीं। सरकार को जितनी ही अधिक शक्ति होती थी उतना ही अधिक राज का वैभव समभा जाता था। राजकीय आजाओं को ठीक तरह से लागू करने के लिए मजबूत सरकार की अत्यन्त ज़रूरत थी। चूं कि मशीन के पीछे राजा की शक्ति थी इसलिए एक दृढ सरकार के बल पर राजा के लिए अपने ऊँचे पद से अपनी इच्छानुसार कोई भी काम करना संभव हो सका जैसे राजनीतिक सधार की प्रेरणा देना, लम्बे समय तक प्रजा को सताना, लड़ाई के लिए तैयार होना या कोई त्रौर काम। इसलिए निरंकुश शासन के युग में सरकार की बढ़ती हुई शक्ति से राजा को फायदा हुआ, हानि नहीं। लेकिन प्रजातंत्र के युग में जनता ही सरकार की प्रेरक शक्ति है। तब वह वयों मजबूत सर-कार नहीं चाहती है ? क्योंकि अगर सरकार बहुत अधिक शक्तिशाली होती है तो वह उस पर नियत्रण नहीं रख सकेगी ख्रीर उसी (सरकार) के द्वारा सताई जाएगी । चूंकि वह वरावर अपनी सरकार द्वारा बुरी तरह से सताई गई थी श्रीर उससे वह बहुत पीडित हुई थी इसलिए सरकार की शक्ति को सीमित कर वह भविष्य में सताए जाने से बचने की कोशिश करती है। मशीन के प्रारम्भिक युग मे एक छोटा लड़का आगे गए पिस्टन को पीछे खींच ले सकता था। इससे यह पता चलता है कि मशीन में बहुत थोडी शक्ति थी यानी कछ घोडो की शक्ति से अधिक नहीं। दस हजार घोडो की शक्ति वाली मशीन एक लडके द्वारा नहीं खींची जा सकती है। चॅकि मशीन को नियत्रण करने के तरीको मे बहुत त्रृटियाँ थी इसलिए लोग कम शक्तिवाली मशीनो के अलावे दूसरी मशीने चलाने का साहस नहीं करते थे। आज प्रजातत्र का प्रारम्भिक काल है त्रीर सरकार को नियत्रित रखने की प्रशाली में भी त्र टि है। प्रजातंत्र में स्वभावतः ही जनता प्रेरक शक्ति होती है लेकिन जनता मे इतनी योग्यता भी होनी चाहिए की वह किसी समय अपने द्वारा दी गई शक्ति का प्रत्यावर्त न भी कर सके । इसलिए जनता केवल कमजोर सरकार चाहती है क्योंकि वह कई लाख घोड़ों की शक्ति वाली सरकार पर नियत्रण नहीं रख सकती है। इसलिए वह उसे (मजबूत सरकार को) व्यवहार मे लाने का साहस नहीं करेगी। पश्चिम की जनता को शक्तिशाली सरकार का डर उसी प्रकार है जिस प्रकार पुराने कारखानो को मजबूत मशीना का डर था। अगर

छोटी-छोटी मशीने पारम्भ में नहीं सुधारी जातीं तो मशीनो में कभी भी प्रगति नहीं होती और उन्हें पीछे चलाने के लिए बराबर आदिमियों की जरूरत बनी ही रहती। लेकिन तब से आज नक बराबर सुधार होते रहने के कारण मशीनों को पीछे खींचने के लिए आदिमिया की जरूरत नहीं पड़ती है और वे स्वतः आगे पीछे चल सकती हैं। लेकिन अपनी राजनीतिक मशीन के सुधार करने के बारे में जनता नहीं सोचती है और तब तक उसे (सरकार को) अधिक शक्ति देने में डरती है जब तक कि उसे (जनता) इतनी सामर्थ्य नहीं हो जाती है कि वह अपनी टी हुई शक्ति को लौटा भी सके। इसके विपरीत वह बराबर सरकार के अधिकारों को सीमित करने के बारे में सोचा करती है। जिसके फलस्वरूप प्रजातत्र को विकसित होने और प्रगति करने का अवसर भी नहीं रह गया है। ससार की वर्तमान प्रवृत्तियों को देखकर इम कह सकते हैं कि प्रजातत्रात्मक विचारों में तो नियमित रूप से प्रगति हो रही है लेकिन प्रजातंत्रात्मक सरकार के नियंत्रण करने की दिशा में कुछ भी प्रगति नहीं होती है। यही कारण है कि पश्चिम के प्रजातंत्रात्मक राष्ट्रों ने अब तक कार्य करने का मौलिक तरीका नहीं पाया है।

जैसा कि मैंने अपने पिछले व्याख्यान में कहा है, हमें सार्वभौमिकता श्रीर योग्यता में जरूर श्रन्तर कर लेना चाहिए। श्रगर हम इस श्रन्तर को मशीन वाले उदाहरण पर लाग करे तो योग्यता या शक्ति का कहा स्थान होगा १ मशीत स्वय योग्यता ऋोर शक्ति का केन्द्र है। एक लाख वोडो की शक्ति बाली मशीन ठीक परिमाण में कोयला श्रोर पानी पाकर ठीक-ठीक योखता और शक्ति पैदा करेगी। सार्वभौमिकता कहा है ? मशीन को नियंत्रिन करने वाले इंजीनियर के पास सार्वभौमिकता है। चाहे मशीन की शक्ति कितनी भी क्यों न हो इजीनियर केवल ऋपना हाथ व्रमाएगा ऋौर मशीन चलने लगेगी और तरत चलने लगेगी अथवा रुकेगी और तरत रुक जाएगी। इन्जीनियर मशीन का नियत्रण कर नकता है श्रीर उसे अपनी इन्छानसार घुमा-फिरा सकता है। मशीन जब चलने लगनी है तो वह (इजीनियर) स्टीमर या रेलगाडी को बहुत तेजी से ले जा सकता है अपर मशीन को बदकर वह स्टीमर श्रीर रेलगाडी का चलना रोक भी सकता है। तब मशीन ही योग्य ऋौर शक्तिशाली चीज़ है जब कि इजीनियर एक ऋादमी है जिसे वहुत श्रंशो में सार्वभौमिकता प्राप्त है। श्रगर जनता श्रपनी सरकार के नियंत्र्या करने में सार्वभौमिकता श्रोर योग्यता या शक्ति के बीच श्रन्तर करे तो वह उस इंजीनियर की तरह होगी जं। वडी मशीन का नियत्रण करता है।

अगर प्रजातत्र का विकास पूर्ण्रूक्प से हो जाय और सरकार प. । नयंत्रण् करने के तरीके भी पूर्ण हो जाए तो शासन-व्यवस्था में बडी शक्ति आएगी। लेकिन जनता को केवल अपनी राष्ट्रीय महासमा में ही अपनी राय जाहिर करनी होगी। अगर वह सरकार की आलोचना करती है तो वह (जनता) उसे मिटा सकती है; अगर वह सरकार की प्रशसा करती है जो वह (जनता) उसे (सरकार को) मजबूत भी बना सकती है। लेकिन आज ऐसी अवस्था है कि अगर सरकार उच्छुङ्खल ढग से चलती है तो जनता के पास उसे नियंत्रण करने को कुछ नहीं है। वैसी हालत में चाहे जनता सरकार की कितनी भी आलोचना या प्रशंसा क्यो न करे उसकी बातें व्यर्थ होंगी और सरकार उस पर कुछ ध्यान नही देगी। आज शासन-व्यवस्था में कोई प्रगति नहीं हो रही है जब कि प्रजातंत्रात्मक भावनाएं बढ़ रही हैं। संसार के सभी देशों की जनता इस बात को महसूस कर रही है कि वर्तमान राजनीतिक मशीन उसकी भावनाओं और आवश्यकताओं की पूर्तिं नहीं कर रही है।

चीन क्रान्ति के युग में है। हम प्रजातंत्रात्मक शासन-व्यवस्था की वकालत कर रहे हैं। हममे प्रजातन्त्रात्मक विचार पश्चिम से आए हैं। हम थोड़े अरसे से सोचते आ रहे हैं कि हम कैसे इन विचारों की नकल करे श्रौर लोकप्रिय शासन के श्रन्दर एक राष्ट्र का निर्माण करें। हम जब पहले-पहल इस प्रकार के राज के बारे में सोच रहे थे तब क्रान्तिकारियों के एक उत्साही समुदाय ने इस बात पर विश्वास किया कि अगर इस ठीक-ठीक पश्चिम की नकल करते हैं त्रीर सीधे पश्चिम वालो की लकीर पर चलते हैं तो चीन का प्रजावंत्र पूर्णता की सीमा तक प्रगति कर जाएगा। पहले इस प्रकार के विचार एकदम गलत नहीं थे क्यों कि चीन का पुराना निरकुश शासन इतना दूषित हो गया था कि त्रागर हम क्रान्ति के बाद निरंकुश शासन का खातमा कर पश्चिम से सीखकर रचनात्मक कार्य प्रारम्भ कर सकते तो हम निश्चय ही पहले के शासन काल से अच्छी दशा में रहते। लेकिन क्या पश्चिम के लोग ऋपने राष्ट्रीय श्रीर सामाजिक जीवन से पूर्ण संतुष्ट हैं ? अगर हम पश्चिम की शासन-व्यवस्था और समाज का ध्यान-पूर्वक श्रध्ययन करे तो इमको पता चलेगा कि श्रमेरिका तथा फास जैसे तथाकथित प्रथम क्रान्तिकारी राजो की जनता ऋव तक भी शासन-व्यवस्था में सुधार करने की बात करती है और अभी भी क्रान्ति की बात सोचती है। जब एक शती पहले ही उनके यहाँ क्रान्ति हो चुकी थी तो अब फिर दूसरी क्रान्ति की बात वह क्या सोचती है ? यह सिद्ध करता है कि हम उस सम।

गलत रास्ते पर थे जब हमने सोचा था कि पश्चिम का अनुकरण करना हमें पूर्णता की ऊँची सीढी तक पहुँचा देगा। श्रीर श्रगर हम पूर्णूरूप से सयुक्त राष्ट्र श्रौर फास की नकल करे, जो श्रभी भी क्रान्ति करने की बात सोच रहे है, तो त्राज से एक सौ वर्ष के बाद पुनः इसी क्रान्ति से हम त्रपना पिंड नहीं छुडा सकते है। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ख्रीर फास की शासन-व्यवस्था रूपी मशीन में ग्रभी भी बहुत दोष हैं श्रीर न वह जनता की इच्छा को पूर्ण करती है श्रीर न उसे पूर्ण सुख ही देती है। इसलिए हमे श्रपने पस्तावित पुनर्निर्माण में कभी भी नही सोचना चाहिए कि अगर हम वर्तमान युग के पश्चिम की नकल करते हैं तो प्रगति की स्रांतिम सीढी तक पहुँच जाएँगे श्रीर पूर्ण सतुष्ट रहेंगे। श्रगर हम पश्चिम का फटकन लेते हैं तो क्या श्राने वाली हर पीढ़ी अपने से पहले की पीढ़ी से अधिक असंतुष्ट नहीं रहेगी और क्या त्र्रन्त में पुनः हमें दूसरी क्रान्ति नहीं करनी पड़ेगी ? क्रागर दूसरी क्रान्ति का होना ज़रूरी है तो क्या हमारी पहली क्रान्ति व्यर्थ का प्रयास नहीं रही ? हम इस क्रान्ति को रखकर क्या करेंगे जिसमें केवल व्यर्थ का अपव्यय है। सदृद्ध सरकार और स्थायी शांति के लिए-एक बड़े कार्य के बाद चिर-स्थायी विश्राम के लिए- और भविष्य में आपदाओं को रोकने के लिए हम कौन सा रास्ता ऋख्तियार करेंगे ?

क्या हम पश्चिमी प्रणाली अपने यहाँ पूरी की पूरी लागू कर सकते हैं ? पश्चिम की भौतिक सभ्यता की सबसे नयी चीज़ को लीजिए। सबसे सुविधा-जनक थातायात का साधन रेल हैं। पूर्वी देशों में सबले पहले रेल का व्यवहार जापान ने किया। हाल से चीन ने भी रेल की उपयोगिता और उसके बनाने की आवश्यकता महसूस की हैं। विदेशी रेल-प्रणाली को अपने यहाँ लागू करने में चीन जापान से बहुत पीछे रहा है। लेकिन वर्तमान काल की जापान और चीन की रेलों की तुलना कीजिए। अगर आप जापान और चीन दोनों देशों की रेलों से सफर कर चुके हं तो आप जानते हैं कि जापान की रेल-लाइनें बहुत तंग हैं तथा गाड़ियों के डब्बे भी बहुत छोटे-छोटे हैं जब कि चीन की रेल-लाईनें जैसे सघाई नानिकङ् रेल-लाइन या पेकिङ् हाङ्क्वो रेल-लाइन, काफ़ी चौडी है और गाडियों के डब्बे भी काफ़ी बड़ें हैं। चीन की रेल-लाइनें जो जापान की रेल-लाइनों के वाद में बनी हैं क्यों आधिक चौडी हैं और गाड़ियों के डब्बे भी काफ़ी बड़ें हैं। चीन की रेल-लाइनें जो जापान की रेल-लाइनों के वाद में बनी हैं क्यों अधिक चौडी हैं और गाड़ियों के डब्बे भी काफ़ी वाड़ें हैं। चीन की रेल-लाइने जो जापान की रेल-लाइनों के वाद में वनी हैं क्यों अधिक चौडी हैं और गाड़ियों के डब्बे क्यों अधिक चड़ें हैं ? क्योंकि चीन ने पश्चिम के सबसे नए आविष्कार के ढांचे पर अपने वहाँ रेल-लाइने विछाई हैं जब कि जापान ने पुराने ढाचे का अनुसरण किया है। अगर चीन पश्चिम

के सबसे नवीन ढांचे की अपेक्षा जापान के पुराने ढांचे पर अपनी लाइनें बनाता तो क्या इम संतुष्ट होते ? यूरोप और अमेरिका में पहले केवल तंग रेल लाइने ही थी और वहाँ की गाडियों के डब्बे भी छोटे होते थे। जापान ने प्रारम्भ में इसी ढांचे पर अपने यहाँ रेल लाइने बनायी और अनजाने ही खराब फन्दे में फॅस गया। क्या रेल लाइनों के बनाने में हम भी असुविधा-जनक पुराने ढांचे का अनुकरण करना चाहिए ? वास्तव में, चीन जापान के पुराने ढांचे की नकल नहीं कर रहा है बिल्क उसने सबसे अब्छे और नवीन पिष्चमी ढांचे को अपनाया है। इसके फलस्वरूप हमारी रेल लाइनें जापान से कहीं अब्छी है। 'अन्तिम प्रथम हो गया है।' इसी कारण से इमको राजनीतिक सुधार में पिष्चम के पुराने तरीकों को नहीं अखितयार करना चाहिए; बिल्क हमें पिष्चम की राजनीतिक हालतों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए; बिल्क हमें पिष्चम की राजनीतिक हालतों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि वास्तव में शासन-व्यवस्था की दिशा में पिष्चमी राष्ट्र कितनी दूर तक प्रगति कर चुका है और तब उनके सबसे नये आविष्कारों को सीखना चाहिए। तभी हम दूसरे राष्ट्रों से बाजी मार सकते हैं।

जैसा कि मैने पिछले एक व्याख्यान में कहा है कि यूरोप श्रीर श्रमेरिका प्रजातन्त्र की समस्यायों में ऋध्ययन की गहराई में नहीं उतरे हैं और इस कारण वहाँ की जनता का अपनी सरकार के साथ नित्य संघर्ष बना रहता है। प्रजातन्त्र की शक्ति नई है पर प्रजातत्र की मशीन पुरानी है। अगर हम प्रजातन्त्र की कठिनाइयों को दूर करना चाहते हैं तो हम दूसरी मशीन बनाएँ— एकदम नई मशीन, जिसके बनाने का सिद्धान्त होगा कि सार्वभौमिकता श्रौर योग्यता दो भिन्न चीजे हैं। जनता को सार्वभौमिकता मिलनी चाहिए श्रौर मशीन को योग्यता तथा शक्ति। वर्तमान काल की अञ्छी और शक्तिशाली मशीनें ऐसी हैं जिन्हे त्रादमी त्रपनी इच्छानुसार चालू कर सकता है त्रौर रोक सकता है। मशीन के चेत्र में पश्चिम ने त्र टिहीन श्रीर एकदम दरुस्त मशीन-त्राविष्कार किए हैं लेकिन शासन-व्यवस्था के चेत्र मे उनकी खोज बहुत ही अपूर्ण रही है। अगर हम शासन-व्यवस्था मे पूरा परिवर्तन लाना चाहते हैं तो अनुसरण करने के लिए हमारे सामने कोई आदर्श नहीं है। बल्कि हमें स्वय ही नया रास्ता निकालना है। क्या हम ऐसा करने के योग्य हैं १ बॉक्सर-विद्रोह के बाद से चीन ने पूर्णरूप से ब्रात्मविश्वास खो दिया है। जनता में विदेशी राष्ट्रों पर पूर्ण विश्वास करने की ख्रीर अपने प्रति श्रविश्वास करने की मनोवृत्ति हो गई है। स्वयं ही उसे कुछ करना चाहिए या कोई मौलिक स्त्राविष्कार करना चाहिए उसे स्नम्भव जान पडता है। वह तो केवल पश्चिम के पीछे दौड़ती है और उसीके तरीको की नकल करती है। बॉक्सर-विदोह के पहले हममे आत्मविश्वास भरा था। लोगो को विश्वास था कि चीन की प्राचीन सभ्यता पश्चिमी सभ्यता से बढ-बढकर है. चीन के लोग बौद्धिक थोग्यता मे पश्चिम से बढ़े हए हैं और हम किसी तरह की भी खोज ग्रीर ग्राविष्कार कर सकते हैं। हम ग्रब सोचते हैं कि वैसी बात तो हमसे बहत दर चली गई। हम यह नहीं देखते हैं कि पश्चिमी सभ्यता केवल अपने भौतिक रूप में ही मजबूत है, विभिन्न राजनीतिक मामलो में नहीं। भौतिक सभ्यता के वैज्ञानिक सिद्धान्तों का जहाँ तक ताल्लक है यरोप ग्रीर श्रमेरिका ने हाल के वर्षा में श्राश्चर्यजनक उन्नति की है। लेकिन श्रगर वे ज्ञान के एक चेत्र में बढ़े-चढ़े हैं तो इसका यह अर्थ नहीं है कि वे ज्ञान के सभी चेत्रों में भी बढ़े-चढ़े ही होंगे। बहत से चेत्रों में वे केवल अज्ञानी ही बने रह सकते हैं। उनका भौतिक विज्ञान गत शताब्दी मे उचता की चरम सीमा तक विकसित हो गया है और उनके बहुत से आविष्कारों ने 'प्रकृति के श्रिधिकार को छीन' लिया है जो हमारी ऊँची से ऊँची कल्पना के भी परे की बात है। लेकिन यह कहना कि जो बात उन्होंने राजनीतिक विज्ञान में नहीं सोची है उसे हम भी नहीं सोच सकते हैं या उसका श्राविष्कार नहीं कर सकते हैं. युक्तिसगत नहीं है। हाल के वर्षों में पश्चिम ने मशीन बनाने में सचमुच वडी प्रगति की है लेकिन इससे यह नहीं सिद्ध होता कि उसकी राजनीतिक प्रणाली में भी प्रगति हुई है। दो या तीन शतियों से पश्चिम की विशेषता केवल विज्ञान के च्लेत्र में ही रही है। बड़े-बड़े वैज्ञानिक स्वभावत: ही अपनी-अपनी ज्ञान की शाखा में काफी वड़े-चढे हैं लेकिन यह कोई जरूरी नहीं है कि वे ज्ञान के सभी लेत्रों में बढ़े-चढ़े ही हो। इसके उदाहरण के लिए एक बडी अञ्छी कहानी है।

न्यूटन (Newton) नामक एक बड़े श्रंगरेज वैज्ञानिक हो गए हैं, जिनकी बरावरी में कोई भी श्राधुनिक वैज्ञानिक नहीं पहुँचा है। न्यूटन बड़े ही प्रतिभाशाली श्रौर विद्वान थे। उन्होंने भौतिक विद्वान के चेत्र में बहुत ही युगान्तरकारी श्राविष्कार किए हैं; जिनमें सबसे प्रधान गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक सिद्धान्त है। यह प्रथम-प्रथम न्यूटन द्वारा प्रतिपादित किया गया था श्रौर तब से यह सिद्धान्त विज्ञान का श्राधारभूत सिद्धान्त हो गया है। यह सिद्धान्त तब से श्राविष्कृत सभी श्रन्य सिद्धान्तों से बढ़कर है। न्यूटन को विज्ञान के चेत्र में कमाल हासिल था लेकिन हमें देखना चाहिए कि क्या वे दूसरी

बातों में भी उसी प्रकार योग्य थे ? जब मैं उनकी जीवनी पढ़ता हूं तो मुक्ते पता चलता है कि वे सभी बाता में बुद्धिमान नहीं थे और मेरी इस बात को सिद्ध करने के लिए एक बड़ी मनोरंजक घटना है। बचपन से ही न्यूटन पहने श्रीर श्रनुसन्धान करने की उत्कट इच्छा के साथ-साथ बिल्ली से बडा प्रेम था। एक समय उनके पास दो बिल्लियाँ थी, एक छोटी श्रीर एक बडी जो उनके साथ बराबर रहती थी। चॅकि उन्हे बिल्ली से बडा प्रेम था इसलिए वे बराबर बिल्ली की इच्छानुसार चलते थे। जब वे अपनी कोठरी के अन्दर पढते या ऋनुसन्धान करते रहते थे और उनके साथ रहने वाली बल्लियाँ श्चगर बाहर जाना चाहती थीं तो वे सब काम बन्दकर बल्लियों का बाहर जाने देने के लिए दरवाजा खोलते थे। अगर बिल्लियाँ बाहर से कोठरी के भीतर ब्राना चाहती थी तो वे सब काम बन्द कर उन्हें ब्राने देने के लिए दरवाजा खोलत थे। लेकिन त्रिल्लियाँ इतनी बाहर-भीतर जाती त्राती थीं कि वे अत्यन्त ही दुःखपद सिद्ध हुई । इसलिए एक दिन न्यूटन ने सोचा कि वे एक ऐसा रास्ता निकालेंगे कि जिससे बिल्लियाँ बिना काम में बाधा दिए स्वतन्त्रतापूर्वक बाहर-भीतर जा त्रा सके। उनका रास्ता क्या था ? उन्होंने दरवाजे में दो सूराख किए-एक बडा ग्रीर एक छोटा। बडा सूराख बडी बिल्ली के लिए श्रौर छोटा सूराख छोटी के लिए ! यह उस बड़े वैज्ञानिक की प्रतिभा की उपज थी ! साधारण बात है कि त्रगर बडी बिल्ली सुराख बड़े से सकती है तो छोटी भी उसी सूराख से निकल जा सकती है और इसलिए एक ही सुराख काफी था। क्यो तब छोटे सुराख के बनाने में समय बरबाद किया गया ? लेकिन महान् विद्वान् न्यूटन ने दो सूराख ही बनाए थे। कितनी बड़ी ऋसंगत बात है ! क्या वे सभी बातो में बुद्धिमान् थे ? यह कहानी बताती है कि नहीं थे; चॅकि वे एक च्रेत्र में काफी बड़े-चढे थे इसका यह अर्थ नही होता है कि वे सभी चेत्रों में उसी तरह बढ़े-चढ़े थे।

पश्चिमी विज्ञान इतनी दूर तक बढ़ गया है कि उसने भौतिक मशीन को भी स्वतः दोतरफा चलने वाला बना दिया है। लेकिन सरकार के ऊपर जनता की सार्वभौभिकता एकतरफा ही है—वह केवल आगे बढ़ाई जा सकती है पीछे लौटाई नहीं जा सकती। जब हम आपने प्रजासत्तात्मक राज के पुनर्निर्माण के लिए प्रजातन्त्र की बात करते हैं तो हमें एकदम से नया प्रजातन्त्र और नया प्रजासत्तात्मक राज कायम करना चाहिए। अगर हमें पश्चिम के प्रगतिशील राष्ट्रों का पूर्णंक्प से अनुसरण नहीं करना है तो हमें स्वयं ही नया और अच्छा रास्ता दूँ ढू निकालना चाहिए। क्या हम ऐसा करने के योग्य हैं ?

श्रगर हम इस प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं तो हम श्रपने को बराबर तिरस्कत नहीं समभे और 'अपनी निंदा स्वयं अपने को छोटा और तुच्छ कहकर नहीं करें।' चीन में प्रजातन्त्र की धारा वह गई है ग्रौर अपने राष्ट्र के पुनर्निर्माण के निए हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन क्या इस इसके व्यवहार के लिए स्वयं नया और अच्छा रास्ता निकाल सकते हैं ? हजारो पर्पा से चीन स्वतंत्र रहा है। अपने पहते की राजनीतिक प्रगति में हमने कभी दसरे देशों से कुछ नहीं लिया। संसार की सबसे प्राचीन सभ्यतास्रो में से चीन की सम्यता एक है ग्रौर उसे कभी भी दुसरे देशों से कोई चीज पूर्णरूप से नकल करने की जरूरत नहीं पड़ी है। केवल हाल के वर्षा में पश्चिमी संस्कृति हमसे श्रधिक श्राग वढ़ गई है श्रीर इस नई सम्यता के जोश ने हमारी क्रान्ति को जागृत किया है। यब क्रान्ति सत्य में चरितार्थ हो गई है। हम स्वभावतः ही चीन को पश्चिम से श्रेष्ठ देखना चाइते हैं और ससार में उसे नया और सबसे अधिक प्रगतिशील राष्ट्र बनाना चाइते हैं। इस ब्राटर्श तक पहुंचने के लिए इममे निश्चय ही ब्रावश्यक योग्यता है। लेकिन हमे पश्चिम की प्रजातत्र प्रणाली की केवल नकल नही करनी चाहिए। ये प्रणालियाँ पुराने ढग की मशीन हो गई है।

अपने आदर्श तक पहुँचने के लिए हम एक नई मशीन तैयार करें। इस प्रकार की नई मशीन बनाने के लिए क्या संसार में कोई सामान है ? हॉ, विभिन्न देशों में बहुत-सा सामान विखरा हुआ है लेकिन हम उहले श्रपनी श्राधारभूत कार्य-प्रणाली को ठीक कर लें श्रीर यह कार्य-प्रणाली है सार्वभौमिकता और योग्यना के बीच का अन्तर जिसके वारे में में पहले चर्चा कर आया हूँ। जब इस प्रजातंत्र को कार्यान्त्रित करने हैं तो हमे राज के संगठन श्रौर प्रजातत्र की व्यवस्था को श्रलग कर लेना चाहिए। पश्चिमी राष्ट्रों ने इन आधारभूत सिद्धान्तों के जरिए नहीं सोचा है और सार्वभौमिकता श्रौर शक्ति या योग्यता के बीच अन्तर नहीं किया है। जिनके फलस्वरूप उनकी सरकार की शक्ति नहीं बढ़ी है। अब हमने अपने आधारभूत सिद्धान्तो को तय कर लिया है। इस एक कदम ख्रौर ख्रागे वढे ख्रौर शासन-व्यवस्था की मशीन को विभक्त करें। इस काम को करने के लिए हम शासन-व्यवस्था की बातों को अञ्छी तरह समक्त ले। प्रथम व्याख्यान में मैंने मरकार की परिभाषा की है कि सरकार जनता की चीज है ख्रौर सम्पूर्ण जनता द्वारा सम्पूर्ण जनता के काम को नियत्रित करती है। शासन-व्यवस्था की मशोन जो सार्वभौमिकता और योग्यता या शक्ति के वीच के मेद के सिद्धान्त को मान कर निर्माण की जाती है उस प्रकार की भौतिक मशीन है जिसमें स्वतः शक्ति है श्रीर जो बाहरी शक्ति द्वारा नियन्त्रित नही होती है। नए श्राविष्कारों के द्वारा नया राज सगठित करने के लिए इन दो प्रकार की शक्तियों में श्रम्तर कर लेना चाहिए। लेकिन कैसे ? हम शासन-व्यवस्था की परिभाषा के साथ इसका प्रारम्भ करें। शासन-व्यवस्था या राजनीति सम्पूर्ण जनता के सम्बन्ध को चीज है श्रीर इसके केन्द्रीयकरण की शक्ति राजनीतिक सार्वभौमिकता है। तब राजनीतिक सार्वभौमिकता का अर्थ लोकप्रिय सार्वभौमिकता होता है श्रीर सरकार जो जनता के जीवन को नियन्नित करने वाली शक्तियों को केन्द्रित करती है, शासन शक्ति या शासन श्रधिकारिणी कहलाती है।

जब राजनीति मंदो शक्तियाँ है-जनता की राजनीतिक शक्ति और सरकार की शासन-प्रबन्ध की शक्ति। एक नियत्रण करने की शक्ति है और दूसरी स्वतः सरकार की शक्ति है। इसका क्या ऋर्थ है ? एक जहाज मे एक लाख घोडो की शक्ति वाला इजिन लगी है। एक लाख घोडो की शक्ति का उत्पादन करना त्र्रोर जहाज को चलाना मशीन की त्रपनी शक्ति है श्रौर इस शक्ति की तलना सरकार की शक्ति से की जा सकती है। लेकिन बड़े जहाज को श्रागे-पीछे दाए-बाए चलाना, उसका रोकना, उसके चाल की गति-ये सभी वाते अञ्छे इजिनियर के नियंत्रण पर निभ र करती हैं। एकदम दुरुस्त मशीन के नियत्रण करने श्रीर उसे चलाने के लिए इंजिनियर का होना जरूरी है। पूर्ण नियत्रण से शक्तिशाली जहाज इच्छानुसार चलाया श्रौर रोका जा सकता है। नियत्रण की इस शक्ति की तुलना सरकार के ऊपर नियंत्रण करने की शक्ति से की जा सकती है, जो कि राजनीतिक सार्वभौमिकता है। नये राज का बनाना नये जहाज के समान है। अगर हम कम शायत-शाली मशीन लगाते हैं तो जहाज की गति स्वभावतः ही धीमी होगी, उस परं कम लादा जा सकेगा श्रीर उस जहाज के चलाने से कम मुनाफा होगा। लेकिन अगर इम बड़ी शक्ति वाली मशीन लगाते हें तो जहाज तेजी से चलेगा, अधिक बोम ढो सकेगा और उससे बहुत नका कमाया जा सकेगा। मान लीजिए कि एक लाख घोड़ों की शक्ति वाला जहाज जो बीस नॉट (Knots) की गति से केएटन और संघाई के बीच दो सप्ताह के भीतर श्राता-जाता है, एक लाख मुनाफा एक बार में करता है। तब मान लीजिए हम एक जहाज बनाते हैं जिसमें दस लाख घोड़े की शक्ति वाली मशीन है और जिस कारण वह ५० नॉट की गति से चल सकता है और जो केस्टन से

संघाई तक एक ही सप्ताह में जा-ग्रा सकता है तो हमे दस लाख का नफा एक बार के ही ग्राने-जाने में होगा। ससार का मबसे ग्राधिक तेज चलने वाला जहाज ग्रमी बीस या तीस नॉट से ग्राधिक तेजी के साथ नहीं चल सकता है। लेकिन ग्रागर पचास नॉट की गति वाला जहाज हम बना सके तो उससे कोई भी दूसरा जहाज होड़ नहीं लें सकता ग्रोर तब हमारे पास संसार में सबसे तेज चलने वाला सबसे बड़ा जहाज होगा। यही सिद्धान्त राज के निर्माण करने में भी लागू किया जा सकता है। ग्रागर हम कम शक्तिवाली कमजोर सरकार कायम करते हैं तो उसके कार्य सीमित होगे ग्रीर उससे जो प्राप्ति होगी वह भी नगएय होगी। लेकिन ग्रागर हम बड़ी शक्तिवाली मजबूत सरकार कायम करते हैं तो उसके कार्य विस्तृत होगे ग्रीर उससे प्राप्ति भी ग्राप्ति कायम करते हैं तो उसके कार्य विस्तृत होगे ग्रीर उससे प्राप्ति भी ग्राधिक होगी। ग्रागर ससार के सबसे बड़े राज में शक्तिशाली सरकार की स्थापना की जाय तो क्या वह राज सबसे ग्रागे नहीं वढ़ जाएगा ? क्या वह ग्राकाश के नीचे सबसे बड़ा राष्ट्र नहीं होगा ?

क्यों पश्चिमी राष्ट्रों के पास ग्राधिक शक्तिशाली जहाज तो है पर ग्राधिक शक्तिशाली दृढ सरकारे नहीं हैं ? वे केवल श्रधिक मशीनों का नियत्रण कर सकते हैं लेकिन अधिक शक्तिशाली मरकारों को नियत्रण करने का रास्ता उन्हें नहीं मिला है। कम राक्ति वाले पुराने जहाजा को हटाकर अधिक शक्ति-वाल नये जहाजो का बना लेना त्रामान हे लेकिन राज की जड बहुत नीचे तक रहती है और पुरानी कमजोर सरकार की जगह नई शक्तिशाली सरकार की स्थापना करना बहुत कठिन काम है। चालीस करोड़ जनसंख्या वाला चीन ससार का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। इसकी सीमा काफ़ी विस्तृत है श्रीर यहाँ उपज बहुत श्रब्छी श्रीर प्रचुर होती है-संयुक्त राष्ट्र श्रमेरिका से भी बढ़कर। संयुक्त राष्ट्र श्रमेरिका अब संमार मे सबसे धनी श्रीर शक्तिशाली राष्ट्र हो गया है श्रीर उसकी तुलना किसी दूसरे राष्ट्र से नहीं की जा सकती है। जब हम ग्रापनी प्राकृतिक मम्पत्ति की तुलना संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की प्राकृतिक सम्मत्ति से करते हैं तो ऐसा जान पडता है कि चीन सयुक्त राज से आगे वह नकता है। लेकिन दर असल वात यह है कि ऐसा इस समय केवल ग्रामम्भा ही नहीं है बलिक एक सॉस में टोनो देशों का एक माथ उल्लंख भी नहीं हो सकता है। इसका कारण यह है कि चीन में ब्रावश्यक योग्यता तो है पर हममें काम करने की चेष्टा का ब्रामाव है। हमारे यहाँ वास्तव में कभी अञ्जी सरकार नहीं रही। लेकिन अगर हम अपनी स्वामाविक योग्यता में मानवीय चेशा की ज्ञमता जोड़ दें तथा पूर्ण श्रीर दृढ़ सरकार की स्थापना करे जो श्रिधिक शक्ति का प्रदर्शन करे तो चीन तुरत संयुक्त राष्ट्र के साथ प्रगति करने लगेगा!

चीन में शक्तिशाली सरकार की स्थापना के बाद हमें पश्चिम के लोगो की तरह से भय नहीं करना चाहिए कि सरकार बहुत अधिक शक्तिशाली हो जाएगी ब्रांर हमारे हाथ से निकल जाएगी। क्योंकि हमारे पनर्निर्माण की योजना में सम्पूर्ण राज की राजनीतिक शक्ति दो भागों में विभक्त है। राज-नीतिक अधिकार जनता के हाथों में रहेंगे जिसे पर्श सार्वभौमिकता रहेगी त्र्योर जो प्रत्यन्न रूप से राज की कार्रवाइयो पर नियंत्रण कर सकेगी। यह राज-नीतिक अधिकार लोकपिय सार्वभौमिकता है। दसरी शक्ति सरकार है जिसे हम पर्गाहर से शासन-व्यवस्था का अधिकार दे देंगे और जो काफ़ी शक्ति-शाली होगी श्रोर राज के सभी कामो का प्रबन्ध करेगी। यह राजनीतिक शक्ति सरकार की शक्ति है। अगर जनता के हाथों में पूर्ण राजनीतिक सार्व-भौमिकता है ग्रोर सरकार पर नियत्रण करने के तरीके अञ्छी तरह लाग किए जाते हैं तो हमारे लिए डरने की कोई बात नहीं है कि सरकार ऋधिक शक्ति. शाली और अनियंत्रित हो जाएगी। पश्चिमी लोगों ने पहले पहल एक लाख घोड़ो की शक्ति वाली मशीन बनाने का साहस नहीं किया । चॅकि मशीन त्र टिपर्श होती थी अप्रौर उसे नियंत्रित करने का साधन भी पूर्ण नहीं था। इसलिए लोग उसकी शक्ति से डरते ये और उसे नियंत्रित करने का खतरा नहीं उठाते थे। लेकिन अब मशीन में इतना आश्चर्यजनक सधार हो गया है और मशीन अपने में ही इतनी अच्छी बनी रहती है तथा नियत्रण करने की यंत्र-रचना इतनी पूर्ण है कि पश्चिम के लोग अधिक से अधिक घोडो की शक्ति वाली मशीन बना रहे हैं। स्रगर इम बहुत सुधरी हुई राजनीतिक मशीन बनाना चाहते हैं तो हमे भी उसी मार्ग का श्रवसरण करना चाहिए। हमें पूर्ण श्रीर शक्तिशाली सरकार चाहिए श्रीर साथ-साथ सरकार को निय-त्रित करने के लिए लोकप्रिय सार्वभौमिकता के ठोस तरीके भी होने चाहिए। पश्चिम की शासन-व्यवस्था में इस तरह का पूर्ण ब्रौर प्रभावोत्पादक नियंत्रण का अभाव है इसलिए वह अधिक प्रगति नहीं कर रही है। हमें पश्चिम की लकीर पर नहीं चलना चाहिए । शासन-व्यवस्था के सम्बन्ध में विचार करते समय जनता को सार्वभौमिकता और शक्ति में भेद करना चाहिए। हम राज की वडी राजनीतिक शक्तियों का विभाजन करे-- गहली सरकार की शक्ति हो श्रौर तब जनता की शक्ति। इस प्रकार के विभाजन से सरकार मशीन की तरह श्रीर जनता इजिनियर की तरह हो जाएगी। तब जनता का रुख अपनी सरकार के प्रति उसी तरह का होगा जैसा इजिनियर का श्रपनी मशीन के प्रति होता है।

मशीन बनाने में इतनी प्रगति की गई है कि केवल यंत्र सबंधी ज्ञान रखने वाला व्यक्ति ही नहीं बल्कि एक छोटा लडका भी जिसे मशीन का कुछ भी ज्ञान नहीं है, उसे नियंत्रित कर सकता है। उदाहरण के लिए विजली की रोशनी को लीजिए जो अब आम व्यवहार में आती है। जब बिजली पहले पहल आविष्कृत हुई तो वह आकाश की बिजली की तरह ही बडी भयानक चीज़ थी। चॅकि उससे नियन्त्रण का श्रच्छा तरीका नहीं था इसलिए उससे बहुत आदिमियो की मृत्यु हो जाती थी। फलस्वरूप पहले पहल जो लोग बिजली सबंधी विज्ञान पढने लगे उनमें से बहुत वैज्ञानिक बिजली के शिकार हुए। खतरा इतना अधिक था कि विजली के आविष्कार के वहुत दिनो वाद तक लोग उसे रोशनी के काम में लाने का साहस न कर सके। तब नियन्त्रण की अञ्खी और प्रभावोत्पादक प्रणाली आविष्कृत हुई और अब विजली का बटन दबाने से ही रोशनी जल उटती है या गुल हो जाती है। बटन दबाने का यह काम बहुत आसान और निरापद है। विना विजली के ज्ञान का भी शहर का एक बच्चा या देहात का एक अपढ आदमी अपने हाथ से निजली का बटन दबा सकता है। इस प्रकार सबसे खतरनाक शक्ति-विजली ऋव रोशनी के काम में भी लाई जाती है।

दूसरी मशीनो के विकास की भी ऐसी ही कहानी है। ख्रत्यन्त हाल में ख्राविष्क्रत हुई मशीनो में वायुयान की मशीन वड़ी ही खतरनाक है। जब पहले पहल यह व्यवहार में लाई गई तो अनिगतत आदिमियो को अपने जान से हाथ घोना पड़ा। क्या आपको क्वाङ् तुड़् के फड़्र की याद है ? वह वायुयान की मशीन चलाने वाला था। और जब वह एक बार उस मशीन को चला रहा था कि मशीन जमीन पर गिर पड़ी और वह मर गया। आविष्कार के प्रारम्भिक दिनों में लोग उसके व्यवहार को नहीं जानते थे इसलिए हवाई जहाज बनाने वालों को जहाज उड़ाना भी पड़ता था। पहले समय के उड़ाकू, जिनकी मशीन में त्रुटिरहित और प्रभावोत्पादक नियंत्रण यन्त्र नहीं रहता था और जिन्हें हवाई जहाज चलाने का अनुभव भी नहीं था, ठीक से मशीन को नहीं चला सकते थे। इसलिए बहुत से उड़ाकू गिरकर मर गए। जिससे साधारण लोग हवाई जहाज पर चढ़ने से डरते थे। लेकिन अब नियन्त्रण यन्त्र एकदम पूर्ण और प्रभावोत्पादक हो गया है और बहुत से आदिमयों को पद्मी की तरह हवा में आगे-

पीछे, ऊपर-नीचे उडने का अनुभव हो गया है। वे जानते हैं कि वायुयान द्वारा यात्रा करना कितना आसान और निरापद है। इसलिए अब साधारण लोग भी हवाई जहाज पर चढ़ने से नहीं डरते हैं। फलस्वरूप अब नियमित रूप से वायुयान यातायात का साधन हो गया है। क्वाड तुङ्से सच्चान् तक की सडक काफी लम्बी है और रास्ते में शत्रु आ का भी डर रहता है। स्थल या जल-मार्ग से यात्रा करना अत्यन्त ही कठिन और दुष्कर है। लेकिन हवाई जहाज द्वारा इम सीधे और जल्दी से सच्चान् जा सकते हैं।

चीन के लोगों के दिल में प्रजातन्त्र की भावना आ गई है। लेकिन संसार में अब तक ऐसी कोई मशीन नहीं आविष्कृत हुई है जिससे यह भावना प्रकट की जा सके। जनता इसका व्यवहार नहीं जानती है। हम लोग जो दूरदर्शी श्रौर विस्तृत दृष्टि रखने वाले हैं, उन्हें ही यह मशीन बनानी चाहिए। हमें ऋत्यन्त ही उपयोगी ऋौर निरापद बिजली का बटन बनाना चाहिए जिससे साधारण लोग भी जान सके कि वह ब्रासानीपूर्वक हाथ से कैसे व्यवहार में लाया जाता है। तब प्रजातन्त्र की भावना वास्तविकता के रूप में परिग्रत होगी। पश्चिम की अपेद्धा चीन प्रजातन्त्र की भावना अपनाने में पीछे रहा है जिस प्रकार कि वह रेलगाडी बनाने में जापान से पीछे रहा था। यद्यपि जापान ने चीन से पहले ही रेल लाइने बनाना प्रारम्भ किया था फिर भी उसकी रेल लाइनें पुराने ढग की हैं और आधुनिक व्यवहार के योग्य नहीं हैं। हमारी नई बनी रेल लाइनें सभी श्राधनिक त्रावश्यकतात्रां को पूरी करती हैं। पश्चिम से जो प्रजातन्त्र हमने लिया है उसे कार्यान्वित करने के लिए हम कौन-कौन से तरीके व्यवहार करेंगे १ इन तरीको को सोच निकालने के बाद ही प्रजातन्त्र हमारे काम का हो सकेगा । पहले से ही सावधानीपूर्वक तैयारी किए बिना ग्रगर हम प्रजातन्त्र को कार्यान्वित करने पर जोर देंगे तो हम बडी कठिनाई का अनुभव करेंगे श्रीर वह इमारे लिए मृत्यदायी हो सकता है। क्या प्रजातन्त्र को कार्या-न्वित करने के वैस तरीके कहीं हैं ? यूरोप के स्विटजरलैंड में कुछ तरीके हैं जो श्रपूर्ण है श्रीर जिनका व्यवहार उसने किया है। वे उप्रवादी हैं श्रीर उन्होने जनता को प्रत्यत्त रूप से सार्वभौमिक शक्ति दी है। लेकिन वह शक्ति पूर्ण नहीं। यूरोप के बड़े-बड़े राष्ट्र उन ऋपूर्ण तरीकां को भी व्यवहार में नहीं लाए है। चॅ्कि छोटा सा राष्ट्र स्विटजरलैंड प्रत्यत्त सार्वभौमिकता को अपूर्ण तरीकों को व्यवहार में लाया है इसलिए बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या वे बड़े राष्ट्रों में भी कार्यान्त्रित किए जा सकते हैं ? बड़े-बड़े राष्ट्र स्विटजरलैंड के

तरीके क्यो नहीं व्यवहार में लाते हैं १ क्योंकि वे जापान की तरह हैं जिसके पास पहले से तद्ग रेल लाइने हैं ग्रीर जो श्रव बडी लाइनें बनाने में काफी समय श्रीर काफी धन लगाने से डरता है। यह श्रार्थिक दृष्ठि से बडी ही लचर नीति है। चूंकि वे 'किटनाईं से डरकर वहाना खोजते हैं' श्रीर धन लगाने से डरते हैं इसलिए वे उन्नत लोग नई श्राविष्क्रत चीजा से श्रव्छी तरह परिचित होते हुए भी उनका व्यवहार नहों करते हैं। लेकिन हमारे चीन में कभी भी प्रजातन्त्र की मशीन नहीं रही है इसलिए हमें सबसे नया श्रीर सबसे श्रव्छा श्राविष्कार चुनने श्रीर उसे व्यवहार करने के योग्य होना चाहिए।

प्रजातन्त्र को कार्यान्वित करने के तरीकों में सबसे नए ब्राविष्कार क्या हैं १ पहला त्राविष्कार वोट देने का ऋधिकार है और तथाकथित सभी श्राधिनक प्रजातन्त्रो मे यही एक तरीका चालू है। क्या शासन-व्यवस्था के लिए लोकप्रिय सार्वभौमिकता का एक अंग ही यथेष्ट है ? इस एक शक्ति की तुलना पहले ही मशीनों से की जा सकती है जो सिर्फ ब्रागे बढ सकती थी पर पीछे नहीं त्रा सकती थी। नव त्राविष्कृत दूसरा तरीका प्रत्यावर्तन का (Power of recall) है। इस अधिकार से जनता मशीन को पीछे खींच सकती है। ये दोनों ग्राधिकार-वोट देने के ग्रीर पत्यावर्तन करने के—जनता के अपने कर्मचारियां पर नियत्रित करने में समर्थ बनाते हैं श्रोर इनके द्वारा जनता सरकार के सभी कर्मचारिया को उनके पद पर रखती है या उन्हे उनके पद से हटा सकती है। राजकर्मचारियों की बहाली ख्रीर बर-खास्ती जनता की स्वतन्त्र इच्छानुसार होती है जैसा कि इंजिन के वेरोक चाल से आधिनक मशीन आगे-पीछे जाती-आती है। राजकर्मचारियां के अलावे दुसरी जरूरी चीज राज के कानून है। 'शासन करने वाले ब्राट्मियां के पास शासन करने के तरीके भी तो चाहिए।' अगर सम्पूर्ण जनता सोचती है कि श्रमुक कानून उसके बड़े फायदे का होगा तो उसे उस कानून के बनाने का अधिकार होना चाहिए ताकि वह कानून बनाकर उस कार्यान्वित करने के लिए सरकार के हाथों में सीप दे। यह तीसरे प्रकार का लोकप्रिय अधिकार है जो कानुन प्रनयन का ग्राविकार (Power of Initiative) कहलाता है। अगर सम्पूर्ण जनता सोचती है कि कोई पुराना कानून उसके लिए लाभप्रद नहीं है तो उसे यह श्रिधकार होना चाहिये कि वह उसम सुधार करे श्रीर सुधरे हुए कानून को पुराने कानून की जगह कार्यान्त्रित करने के लिए सरकार को दे। यह लोकप्रिय सार्वभौमिकता का चौथा अग है जो कानून संशोधन का ऋधिकार (right of referendum) कहलाता है। जब जनता को ये चार अधिकार प्राप्त हो जाते हैं तभी हम कह सकते हैं कि प्रजातन्त्र की प्रणाली पूर्ण है श्रीर जब ये चारों श्रधिकार प्रभावोत्पादक ढङ्ग से प्रयोग में लाए जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि पूर्ण श्रीर प्रत्यत्त लोकप्रिय सार्वभौमिकता लागू है। पूर्ण प्रजातन्त्र लागू न होने के पहले जनता अपने कर्मचारियां और प्रतिनिधियां को चनती थी और तब उन्हें अपने नियत्रण में नहीं रख सकती थी। वह केवल अप्रत्यन्न प्रजातन्त्र या प्रतिनिधि-मूलक शासन-प्रणाली थी। जनता प्रत्यच्च रूप से नहीं बल्कि श्रपने प्रतिनिधि-द्वारा सरकार पर नियत्रण रख सकती थी। सरकार पर प्रत्यच नियत्रण रखने के लिए यह जरूरी है कि जनता लोकप्रिय सार्वभौमिकता के चारो श्रंगो को व्यवहार में लाए। तभी हम सम्पूर्ण जनता द्वारा शासन चलाने की बात कह सकते हैं। इसका ऋर्थ यह हुआ कि हमारे चालीस करोड लोग राजा होंगे श्रौर वे जनता के चार श्रिधकारो द्वारा श्रपनी राजकीय प्रभुता जताएँगे स्त्रोर राज के बड़े-बड़े कामों का नियंत्रण करेंगे। ये चार श्रिधिकार चार नल या चार विजली के बटन के समान हैं। नल द्वारा इम सीधे बहते हुए पानी का नियत्रण कर सकते हैं। बिजली के बटन में हम सीघे बिजली की रोशनी को नियंत्रित कर सकते हैं। जनता के चार अधिकार द्वारा हम राज की सरकार को सीधे नियंत्रित रख सकते हैं। ये चारों ही चार राजनीतिक अधिकार कहलाते हैं और ये सरकार को नियंत्रित करने के अधिकार हैं।

काम-काज करने का सरकार का अपना अधिकार काम करने का— जनता की तरफ से काम करने का—अधिकार कहा जा सकता है। अगर जनता अत्यन्त शक्तिशाली है तो सरकार काम कर सकती है या नहीं, और वह किस ढंग का काम करती है सम्पूर्णतया जनता की इच्छा पर निर्भर करेगा। अगर सरकार अत्यन्त शक्तिशाली है तो जैसे ही वह काम करना प्रारम्भ करेगी तो वह अपनी बड़ी शक्ति दिखला सकती है और जब जनता उसे रोकना चाहेगी उसे रुकना पड़ेगा। सारांश यह कि अगर जनता को सरकार की शक्ति पर सीधा नियंत्रण है तो वह सरकार के कार्य को किसी भी समय राष्ट्र में कर सकती है। जगी जहाज से एक उदाहरण लिया जा सकता है। पुराने ढंग के एक विदेशी जगी जहाज मे बारह बन्दूके होती थीं जो छः विभिन्न खटालों में रखी जाती थीं और बहुत से बन्दूक चलानेवालों को शत्रु आ पर गोली चलाने के लिए अलग-अलग निशाना लगाने का काम करना पड़ता था। ऐसी दशा में नियन्त्रण करने वाला अफ़सर गोली चलाने के काम का नियन्त्रण सीघे तौर से नहीं कर सकता था। पर त्राघुनिक नये जगी जहाजों में जहाज परिचालन करने के गुम्बज के ऊपर निशाना लगाने का एक यंत्र लगा रहता है और निशाना लगाने का लेखा-जोखा नियंत्ररा अप्रक्रसर के कमरे में होता है। वहाँ से सीधे बिजली के नियंत्रण द्वारा बन्दक का निशाना लगाया जाता है। इसलिए ग्रव जब जंगी जहाज को दुश्मना का मुकाबला करना होता है तो बहुत से अलग-अलग गोलन्दाजो को निशाना ठीक करना या बन्द्क चलाना नही पड़ता है। नियंत्रण अप्रक्षर अपनी कोठरी में बैठता है और लक्ष्यशोधक की रिपोर्ट पाकर और दूरी ( दूशमनो के जहाज की दूरी ) का हिसाब लगाकर वह विजली के यंत्र को ठीक करता है जिससे एक बन्द्क एक दिशा में छूटती है या कुल बारहा वन्द्रकों का निशाना बॉधा जाता है और वे एक साथ छोडी जाती है। नियत्रण अफसर जैसा चाइता है सभी बन्द्के वैसी ही छुटती है स्त्रीर गोलियाँ ठीक निशाने पर गिरती हैं। केवल इस प्रकार का प्रबन्ध ही प्रत्यक्त नियत्रण कहला सकता है लेकिन प्रत्यन्त नियत्रण का यह सतलब नहीं है कि नियत्रण अफ़सर स्वय ही मब काम करता है। कोई मशीन तभी काम की हो सकती है जब कि वह व्यवहार करने वाले मनुष्य के मताबिक काम करे।

सरकार के नियन्त्रित करने के लिए जब जनता इन चार श्रिधिकारों का प्रयोग करती है तो सरकार अपना काम पूरा करने के लिए कौन से तरीके लागू करेगी । सरकार को अञ्छी तरह अपना काम पूरा करने के लिए उचित विभागो का रखना जरूरी है और इसके लिए 'पच ग्रधिकार विधान' (Quintuple Power Constitution) होना ही चाहिए। जब तक सरकार पंच अधिकार विधान पर आधारित नहीं होती है वह पूर्ण नहीं है श्रीर जनतां के लिए वह श्रव्छी तरह काम नहीं कर सकती है। मैं पहले एक श्रमरीकी विद्वान् के विषय में कह चुका हूँ जिन्होंने नया सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि राष्ट्र सबसे अधिक सर्वशक्ति-सम्पन्न अनियन्त्रित सरकार से डरता है फिर भी वह सबसे अधिक एक सर्वशक्ति सम्पन्न सरकार के लिए इच्छुक रहता है जिसका जनता व्यवहार कर सके ख्रौर जिससे जनता की भलाई हो। लोकप्रिय सरकार वास्तव में तब तक नहीं हो सकती है जब तक कि सर्वशक्ति-सम्पन्न सरकार जनता के द्वारा जनता की भलाई के लिए गठित न हो। इस ब्राब सार्वभौमिकता ब्रौर योग्यता में भेद कर रहे हैं। हम कहते हैं कि जनता इंजिनियर के समान है श्रीर सरकार मशीन के समान । एक तरफ हम चाहते हैं कि शासन-व्यवस्था की मशीन सर्वशक्तिशाली हो जिससे वह समी प्रकार के कामों को कर सके । दूसरी श्रोर हम यह चाहते हैं कि जनता रूपी इजिनियर काफ्री शक्तिशाली हो जिससे वह शक्तिशाली मशीन पर नियन्त्रण कर सके । जनता श्रीर सरकार के पास कौन-कौन श्रिषकार होने चाहिए ताकि वे श्रापस में सन्तुलित रह सके । जनता के चार श्रिषकारो—वोट देने, प्रत्यावर्ष न करने, प्रवर्ष न करने श्रीर सशोधन करने—के बारे में मै पहले ही कह चुक हूं । सरकार को पाँच श्रिषकार होना चाहिए—कार्य कारिणी का, व्यवस्थापिका का, न्याय का, राजकीय परीज्ञा का श्रीर नियन्त्रण का । जनता के चार राजनीतिक श्रिषकार सरकार के पाँच श्रिषकारों का नियन्त्रण करते हैं तब हमारी पूर्ण प्रजातन्त्रात्मक शासन-व्यवस्था होगी श्रीर जनता तथा सरकार की शिवत श्रव्छी तरह सन्तुलित रहेगी । नीचे का चित्र इन श्रिषकारों के बीच के सम्बन्ध को साफ-साफ समक्तने मे मदद करेगा।



सबसे ऊपर राजनीतिक श्रिधिकार जनता के हाथों में हैं श्रौर शासन प्रबन्ध का श्रिधिकार नीचे सरकार के हाथों में हैं। जनता बोट देने के, प्रत्यावार्त्त करने के, प्रवर्त्त करने के श्रौर सशोधन करने के श्रिधिकारों द्वारा सरकार का नियन्त्रण करती है। सरकार जनता के लिए व्यवस्थापिका, न्याय, कार्यकारिणी, राजकीय परीचा श्रौर नियन्त्रण विभागों द्वारा कार्य करती है। इन नौ श्रिधिकारों के कार्यान्वित होने श्रौर इनके श्राप्त में सन्तुलित रहने से प्रजातन्त्र की समस्या वास्तविक रूप से इल होगी श्रौर सरकार के लिए एक निश्चित पथ निर्धारित हो जाएगा। इस नई योजना के लिए सामान श्राज से पहले ही श्राविष्कृत हो चुका है। स्विटजरलैंड ने पहले से ही प्रत्यावर्त्तन को छोड़ शेष तीन श्रधकारों का प्रयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र श्रमेरिका के उत्तर-पश्चिमी राजों ने स्विटजरलैंड के तीन राजनीतिक श्रिधकारों में प्रत्यावर्त्तन का श्राधिकार भी जोड़कर श्रपने यहाँ चारा श्रधिकारों को लागू किया है। संसार में विस्तृत पैमाने पर बोट देने का श्रधिकारों को लागू किया है। संसार में विस्तृत पैमाने पर बोट देने का श्रधिकार

जनता द्वारा वर्ता जाता है। स्विटजरलैंड पहले से ही तीन राजनीतिक अधि-कारों का प्रयोग कर रहा है और संयुक्त राष्ट्र अप्रेनिका के एक चौथाई हिस्से में चार अधिकार कार्यान्वित हो रहे हैं। जहाँ चारों अधिकार सावधानीपूर्वक और पूर्णकप से लागू किए गए हैं वहाँ फल भी आश्चर्यजनक हुआ है। ये अनुभव-सिद्ध बाते हैं केवल कि ति आदर्श की नहीं। इन तरीकों को व्यव-हार करने से हम सुरिक्षत रहेगे और किसी खतरे में नहीं पड़ेगे।

पहले सभी सरकारी अधिकारों पर राजाओं या सम्राट का एकाधिकार होता था लेकिन क्रान्तियों के बाद वे तीन भागों में बाट दिए गए। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने अपनी स्वतन्त्रता प्राप्त करने के बाद एक सरकार की स्थापना की जिसमें तीन विभागा का सामजस्य था श्रीर इसका फल भी श्रारचय जनक हुआ। दूसरे राष्ट्रां ने भी सयुक्त राष्ट्र का श्रनुकरण किया। लेकिन विदेशी सरकारों ने कभी भी इन तीन शक्तियों से अधिक का व्यवहार नहीं किया है। ये तीन शक्तियाँ हैं-व्यवस्थापिका, कार्य कारिशी और न्याय। इमारे 'पञ्च ऋधिकार विधान' की दो नई शक्तियों का क्या स्रोत है ? ये प्राचीन चीन से ली गई हैं। चीन में बहुत पहले से ही राजकीय परीचा श्रौर नियन्त्रण करने की प्रणालियाँ थीं श्रीर वे वडी प्रभावीत्पाटक थीं। माचू राजकुल के राजकीय नियन्त्रण करने वाला ने या इतिहास-लेखका ने स्रोर थाइ राजकल के समय के सरकारी सलाहकारों ने बडी ही सुन्दर नियन्त्रण प्रणाली स्थापित की थी। नियन्त्रण के ऋधिकार में ऋभियोग लगाना (Power to imperch) तक सम्मिलित है। दूसरे देशां में यह व्यवस्थापिका विभाग के साथ मिला हुन्ना है, कोई म्रलग सरकारी विभाग के रूप में यह नहीं है। वास्तविक प्रतिभाशाली स्रोर योग्य स्राटमियो का परी जा द्वारा चुनना चीन में हज़ारों वर्षों से चला आ रहा है। आधुनिक विदेशी विदानों में से जिन्होंने चीन की सर्थात्रों का अच्छी तरह अध्ययन किया है वे चीन की प्राचीन स्वतंत्र परीका प्रणाली की प्रशंसा करते हैं ऋौर योग्य श्रादमिया को चुनने के लिए इस प्रणाली की नकल पश्चिम में भी हुई है। ग्रेट ब्रिटेन की राजकीय परीजा की प्रणाली चीन की प्राचीन प्रणाली के आदर्श पर बनी है। लेकिन वहाँ केवल छोटे अफ़सरों की परीजा ली जाती है। ब्रिटिश प्रणाली में चीन की स्वतंत्र राजकीय परीक्षा की भावना नहीं पाई जाती है। चीन के राजनीतिक इतिहास में सरकार के तीन अधिकार— न्याय, व्यवस्थापिका ऋौर कार्यकारिखी-सम्राट के हाथों में थे। राजकीय परीला और नियत्रण के अधिकार सम्राट के हाथां में नहां थे। इस प्रकार

चीन की प्राचीन निरक्रश सरकार के पास भी तीन विभागों का होना कहा जा सकता है। इसलिए पश्चिम की निरंकुश सरकारों की अपेता. जिनमें राजात्रो पर सम्राटो के पास सभी शक्तियों का एकाधिकार था. चीन की निरंकश सरकार भिन्न थी। चीन के निरंकुश शासन-युग में सम्राट को भी राजकीय परीक्वा और नियंत्रण की शक्तियों पर पूर्ण श्रिधिकार नहीं था। इसलिए चीन मे एक प्रकार से सरकार के तीन सम्मिलित विभाग थे जैसा कि पश्चिम के आधुनिक प्रजातंत्रात्मक राष्ट्रों में तीन विभाग हैं। केवल अन्तर इतना ही था कि चीन की सरकार निरंकुशता, नियंत्रण श्रौर राजकीय परीला के अधिकारों को कई हजार वर्षों से व्यवहार में लाई है जब कि पश्चिम की सरकारे न्याय, व्यवस्थापिका श्रीर कार्यकारिगी को केवल एक शताब्दी के कुछ पहले से काम में ला रही हैं। जो कुछ हो, पश्चिम में सरकार के अधिकारों का अपूर्ण ढंग से प्रयोग हुआ है और प्राचीन चीन के भी तीन सम्मिलित अधिकारों से बहुत सी बुराइयाँ पैदा हुई थीं। अगर इम चीन की अञ्छाइयो और पश्चिम की अञ्छाइयों को मिलाना और उन्हें भविष्य में होने वाली बुराइयों से बचाना चाहते हैं तो हम पश्चिम की सरकार के कार्यकारिणी. व्यवस्थापिका और न्याय के अधिकारों को अपनाएँ श्रीर उनमें चीन के राजकीय परोचा श्रीर नियन्त्रण के पुराने श्रिधिकारो को जोड दे श्रीर पंच श्रधिकार सरकार रूपी पूर्ण दीवार का निर्माण कर लें। इस प्रकार की सरकार सबसे पूर्ण और उत्तम होगी और इस ढग की सरकार वाला राज निश्चय ही जनता का, जनता के द्वारा श्रीर जनता के लिए होगा।

इन चार लोकप्रिय श्रिषकारों श्रौर सरकार के पाच श्रिषकारों में हरेक का श्रपना च्रेत्र श्रौर श्रपना काम है। इम उन्हें श्रलग-श्रलग कर दें श्रौर एक में गडबड़ नहीं होने दें। श्राज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन विभिन्न श्रिषकारों में मेद नहीं कर सकते हैं। केवल साधारण लोग ही नहीं बल्कि विशेषक्र भी गलती कर जाते हैं। हाल में ही मुक्ते एक साथी से मुलाकात हुई थी जो तुरन्त ही श्रमेरिका से स्नातक होकर श्राए थे। मैंने उनसे पूछा— श्राप क्रान्तिकारी सिद्धान्तों के विषय में क्या सोचते हैं? उन्होंने उत्तर दिया—'में पूरी तरह से उनके पच्च में हूँ।' मैंने उनसे पुनः पूछा—'श्रापने विदेश में जाकर किस विषय का श्रध्ययन किया है।' उन्होंने उत्तर दिया— 'राजनीतिक विज्ञान श्रौर कानून का।' मैंने पुनः उनसे पूछा—'में जनता की जिस सार्वमीमिकता का प्रचार कर रहा हूँ उसके सम्बन्ध में श्रापका क्या विचार है ?' उन्हाने उत्तर दिया—'पच ऋषिकार विधान तो ऋाश्चर्य जनक चीज़ है। हर आदमी इसका स्वागत करेगा।' राजनीतिक विज्ञान ऋौर कान्न के इस विशेषज्ञ ने मेरी प्रश्न की बारीकियों को एकदम नहीं समक्ता। यह इस बात का द्योतक है कि उन्होंने साफ-साफ चार ऋषिकारों ऋौर पाच ऋषिकारों के बीच के मेद को नहीं समक्ता था और जनता तथा सरकार के बीच के सम्बन्ध के बारे में उनका विचार उलका हुआ। था। वे यह नहीं जानते थे कि पाँच ऋषिकार सरकार के ऋषिकार हैं।

कार्य करने के सरकारी अधिकार यांत्रिक शक्तियों की तरह हैं। इस बडी मशीन को हमें पॉच दिशाल्रो में चालू करना चाहिए जिसमें कि वह ल्रपरिमित धोडो की शक्ति पैदा कर सके और सचाइ रूप से कार्य कर सके। लोकप्रिय श्रिधिकार नियत्रण करने के श्रिधिकार हैं जिन्हें जनता प्रत्यन्न रूप से इस बहशक्तिशाली मशीन पर प्रयोग करती है। हम जनता के चार अधिकारो को चार नियत्रण यत्र कह नकते हैं जिन्हें जनता मशीन को चलाने और रोकने में व्यवहार करती है। सरकार जनता के लिए काम करती है श्रीर उसके पाँच अधिकार पाँच तरह के कार्य हैं या काम करने की पाँच दिशाएँ हैं। जनता सरकार का नियन्त्रण करती है श्रीर उसके चार श्रिधकार नियन्त्रण के चार तरीके हैं। जब सरकार को विभिन्न दिशात्रों में काम करने के ऐसे ग्रधिकार और सविधाएँ दी जाएँगी तभी उसकी प्रतिष्ठा और प्रभुता बढ सकेगी श्रीर वह शक्तिशाली सरकार बन सकेगी। जब जनता की बड़े श्रिधकार श्रीर सरकार पर प्रतिबंध रखने के श्रमेक साधन दिए जाएँगे तभी वह सरकार के सर्वशक्तिशाली श्रौर श्रनियन्त्रित होने से नहीं डरेगी। तब जनता किसी भी समय सरकार को चलने श्रीर एकने की श्राज्ञा दे सकेगी। सरकार की प्रतिष्ठा बढेगी श्रीर जनता की शक्ति बढेगी। सरकार के लिए इस प्रकार के शासन-प्रबंध सम्बन्धी ऋधिकारों ऋौर जनता के लिए इस प्रकार के राजनीतिक ऋधिकारों द्वारा हम अमेरिका के विद्वान के आदर्श को सर्वशक्ति-सम्पन्न सरकार का जनता की मलाई के लिए खोज करना पा पकेंगे ब्योर नवसंसार-निर्माण की राह को प्रशस्त कर सकेंगे।

प्रजातत्र के लागू होने पर वास्तिविक अवस्था क्या होती है अौर हमें प्रजातत्र का प्रबन्ध किस प्रकार करना चाहिए ये वार्ते हम तभी साफ-साफ और अञ्छी तरह समम सकेंगे जब हम बोट देंने, प्रमावर्तन करने, प्रवर्तन करने और सशोधन करने की व्यवस्था करने लोगेंगे। इन व्याख्यानों में मैं जन्नता की सार्वभौमिकता की सभी बातों को नहीं कह सका हूँ। वे जो इस विषय का और अधिक गम्भीरतापूर्वक अध्ययन करना चाहते हैं वे 'सभी जनता द्वारा शासन' नामक प्रस्तक को पढें जिसे श्री ल्याव् चुङ्खाइ ने चीनी भाषा में अनुवाद किया है '

भागेक २६, सन् १६२४ है

<sup>#</sup> सह एक शंगरेजी पुस्तक है जिसका नाम है 'गवमेंट पान प्रॉज दि विद्यक'।

जीविका का सिद्धान्त

## पहला व्याख्यान

श्राज मेरे व्याख्यान का विषय मिन् षड् चु-इ यानी जनता की जीविका का सिद्धान्त है। मिन् षड् चीन का एक बहुत प्राचीन मुहाबरा है। हम क्वो चि मिन् पड्या राष्ट्रीय भलाई ग्रीर जनता की जीविका के बारे में बातचीत किया करते हैं। लेकिन हम इस मुहावरे का केवल प्रयोग ही करते हैं; वास्तव में इसे समझने की कोशिश नहीं करते । मैं देखना हूँ कि वह इमारे लिए बहुत सार्थक नही रहा है। लेकिन अगर इस वैज्ञानिक युग में हम इस मुहावरे को वैज्ञानिक चर्चा का विषय बनाएँ और इसके सामाजिक तथा आर्थिक पहलुक्रां का अध्ययन करे तो हमें पता चलेगा कि इसके अन्दर असीम तत्व छिपा हुआ है । मैं आज मिन् षङ्की परिभाषा करता हैं। यह जनता की जीविका, समाज के अस्तित्व, राष्ट्र की भलाई ग्रीर जन-समुदाय के जीवन का बोतक है। श्रव में मिन पर महावरे का गत शटाब्टी या इससे ग्राधिक समय में पश्चिम में उठी एक वडी समस्या-मास्ययाद-के वर्णन मे प्रयोग करूँ गा । जीविका का मिडान्त मास्यवाद है. समाजवाद है श्रीर मनोराज्य है। तिकन यह सिद्धान्त कुछ परिभाषात्रों से नहीं समक्ता जा सकता है। अगर आप इसे अच्छी तरह समकता चाहते है तो इन व्याख्यानों को शुरू से अन्त तक सनिए।

जीविका की समस्या हर देश में लहर की तरह में उठ रही है। लेकिन यह समस्या नई है और इनका इतिहाम एक शताब्दी से अधिक का नहीं है। गत मी वर्षों से अचानक इम प्रश्न के उठने का क्या कारण है ? मंचेप में इमका कारण है सम्पूर्ण संसार में भौतिक सम्यता का तेजी से बढ़ना, उद्योग-धन्शों की वेहद उन्नति होना और मानव जाति की उत्पादन शक्ति में आश्चर्यजनक वृद्धि होना। सच कहा जाय तो यह समस्या इसलिए उठ खडी हुई है कि अधिकाश सम्य देशों में मशीन का आविष्कार हुआ और धीरेधीरे मानवी श्रम का स्थान प्राकृतिक शक्ति ने ले लिया। आदमी की शक्ति की जगह पर भाप, गर्मी, पानी और विजली की प्राकृतिक शक्तियों से काम लिया जाने लगा और मनुष्य की हिंड इयाँ तथा स्नायुआं की जगह लोहे और तावे का प्रयोग होने लगा। मशीन की ईजाद होने के बाद से एक आदमी एक मशीन की सहायता से एक मी या एक हजार आदमियों के काम को कर

सकता है। मशीन की उत्पादक शक्ति श्रौर मानवी उत्पादक शक्ति के बीच ग्रन्तर पड गया है। सबसे अधिक मेहनती आदमी एक दिन में कठिनता से दो या तीन ब्राटमियां के काम को श्रकेला कर सकता है और दस ब्राटमियों से अधिक के काम को तो वह कभी कर ही नहीं सकता। इसका अर्थ यह है कि सबसे अधिक परिश्रमी आदमी जिसका शरीर खुब हृद्टा-कट्टा है तथा जिसके पास अधिक ताकत तथा स्फ्रतिं है वह भी एक दिन में सम्भवतः दस साधारण ब्रादमियों के काम से ब्राधिक नहीं कर सकता है। साधारण मनुष्यों की उत्पादक शक्ति में बहुत श्रन्तर नहीं होता है लेकिन मशीन के उत्पादन ग्रीर साधारण ग्रादमी के श्रम से होने वाले उत्पादन के बीच बहुत बडा ग्रन्तर है। जब केवल मानवी श्रम से ही काम लिया जाता है तो सबसे श्रिधिक ताकत वाला ग्रौर परिश्रमी मजद्र साधारण मजद्र की श्रपेक्त दसगुना से श्रधिक काम नहीं कर सकता है। लेकिन जब मशीन से काम लिया जाता है तो सबसे त्रालसी त्रौर साधारण मजद्र भी एक मशीन के द्वारा बिना मशीन के सबसे अञ्छे मजद्र की अपेता सी या हजार गुना अधिक काम कर सकता है। कुछ दशाब्दी पहले जब मशीन का श्राविष्कार नहीं हुआ था तब के उत्पादन से आज का उत्पादन बहुत मिन्न है।

हम श्रपनी श्रॉखों के सामने होने वाली कुछ बातों को देखे जिसकी सचाई की जाँच की जा सकती है। केएटन की सडको पर क़लियों या मोटियो से अधिक किसी दूसरे वर्ग के आदमी नहीं मिलते हैं। इस शहर के काम करने वालो में उनका ग्रीसत सबसे ग्राधिक है। सबसे मजवृत कुली दो सौ केटी (१ केटी = १.३३ पौंड ) से अधिक का बोम्म नहीं उठा सकता है और कुछ कोरी लि (३ लि = एक मील ) से अधिक दिन भर में चल भी नहीं सकता है। इस प्रकार का मोटिया कठिनाई से मिलता है क्योंकि साधारण कली एक सौ केटी से कम का बोम लेकर ही कुछ कोरी लि जाते-जाते थक जाता है। इन कुलियों की तुलना माल ढोने वाली मशीन से कीजिए। इसी शहर के वाड वा स्टेशन पर की मालगाड़ियों को देखिए। एक इजिन बीस या इससे श्रिधिक डब्बो को खींच सकती है श्रीर हर डब्बे में कई सौ पिकुल (१ पिकुल = १०० केटी ) माल रखा जा सकता है। इसका यह अर्थ हुआ कि एक बीस डब्बों वाली मालगाडी दस हज़ार पिकुल दो सकती है। एक या दो आदमी इंजिन चलाने के लिए रहते हैं तथा कुछ श्रीर श्रादमी मालगाड़ी की देखमाल के लिए, श्रीर गाडी कई सौ लि एक दिन में जा सकती है। केएटन-हाड ्क्वो रेल लाइन पर केएटन से षिउक्वान् ( षिउचौ ) स्टेशन की

दूरी करीब पाँच सौ लि है। पहले जब इसी रास्ते से आदिमियों द्वारा माल भेजा जाता था तो एक पिकुल बोम एक श्रादमी ले जाता था। इस प्रकार दस हज़ार पिकल मेजने के लिए दस हजार आदिमयों की जरूरत होनी थी। एक ब्रादमी करीब पचास लि एक दिन में जाता था इसलिए पाँच सी लि जाने में दस दिन लगते थे। दस हज़ार पिकुल जो पहले दस • हज़ार आद-मियो द्वारा दस दिनों में भेजे जाते थे ब्राव केएटन से षिउक्वान तक ब्राठ घरटे मे श्रौर श्रधिक से श्रधिक दस श्रादमियो द्वारा मेजे जा सकते हैं। यहाँ श्राप देखते हैं कि दस श्रादमी दस हजार श्रादमियों का काम करने हैं श्रीर काम दस दिनों की अपेका आठ वर्षटों में ही हो जाता है। मशीन की शक्ति और श्रादमी की शक्ति के बीच कितना श्रधिक श्रन्तर है ! रेल द्वारा जल्दी से जल्दी श्रीर सुविधाजनक ढंग से केवल एक श्रादमी द्वारा दस हज़ार आर्मियों का काम और एक दिन की अपेता एक घरटे में ही काम नहीं होता है बल्कि इससे खर्च भी कम पडता है। एक मोटिये को प्रतिदिन एक डालर के हिसाव से मजदूरी देनी पड़ती है। तब दस हज़ार मोटियों द्वारा दस हजार पिकल माल १० दस दिनों मे ढोकर ले जाने मे एक लाख डालर खर्च होता है। लेकिन इतना ही माल रेल से भेजने में सिर्फ कई हज़ार डालर लगते हैं। इल जोतने, कपड़ा बुनने, कोई चीज बनाने श्रीर सभी प्रकार के कामो मे मशीन-शक्ति मानवी ताकत के ऐसा ही योग्यतापूर्वक तथा कई सौ गुणा और कभी-कभी तो कई हज़ार गुना अधिक काम कर सकती है।

मशीन के ईजाद होने के बाद से संसार के उत्पादन के च्रेत्र में क्रान्ति हो गई है। मशीन ने मानवो श्रम की जगह ले ली है श्रीर जिन श्रादमियों के पास मशीने हैं उसने विना मशीन वालों के धन को ले लिया है। श्रफीम की लड़ाई (सन् १८४०-४२ ई०) के पहले केवल केयटन ही चीन का खुला बन्दरगाह था। विभिन्न प्रान्तों के माल पहले स्थल-मार्ग से केयटन श्राते थे श्रीर तब जहाजों पर लादकर विदेश मेजे जाते थे। विदेशी माल भी पहले केयटन के बन्दरगाह पर उतरता था श्रीर वहीं से देश के विभिन्न भागों में जाता था। इसलिए चीन से बाहर जाने वाले माल हुनान् श्रीर क्याङ्सी प्राप्त होकर नान्स्युङ्शीर लोचाड़ के रास्ते से केयटन श्राते थे श्रीर बाहर से श्राने वाले माल भी इन्हीं रास्तों से देश के विभिन्न भागों में भेजे जाते थे। फलस्वरूप नान्स्युङ्शीर स्युक्वान् तथा लोचाङ्शीर स्युक्वान् के बीच की सड़कों मोटियों से भरी रहती थों श्रीर सड़कों के किनारों की चाय की दूकाने श्रीर होटल खूब चलते थे। लेकिन वाद में जब विदेशी व्यापार

खुला तो विभिन्न प्रान्तों के माल या तो नाव द्वारा केय्टन या संघाई और थिएन-चिन् होकर सीधे विदेश भेजे जाने लगे। तब माल नानस्युड् और लोचाड् से मोटियों द्वारा स्युक्वान् नहीं भेजे जाने लगे। इसलिए मोटियों की सख्या बहुत घट गई। ये दोनो रास्ते जो पहले अत्यन्त ही चालू और उन्नतिशील ये अब उजाड हो गए हैं। जब केय्टन-हाङ्क्वो रेल लाइन खुली और आदमी की शक्ति की जगह रेलगाडी व्यवहार में आने लगी तो केय्टन और स्युक्वान् के बीच जाने-आने वाले मोटिए एकदम गायब हो गए। चीन के दूसरे भागों तथा अन्य देशों की भी यही दशा है। मशीन के व्यवहार से अचानक बहुत से आदमियों के रोजगार खतम हो गए और लोग काम पाने या भोजन पाने में असमर्थ हो गए। पश्चिम के लोग इस परिवर्ष न को व्यावसायिक क्रान्ति कहते है। इस क्रान्ति के कारण मजदूरों को बड़ी कठिनाई उठानी पड़ी। इसी कारण से गत कई दशाब्दियों में सामाजिक समस्या उठ खड़ी हुई है जो इस प्रकार की तकलीफ़ों को दूर करने के प्रयत्नों का फल है।

यही वह सामाजिक समस्या है जिसे ग्राज जीविका के सिद्धान्त के ब्याख्यान में मै कहूँ गा। क्यो नहीं पश्चिम का अनुकरण कर सीधे साम्यवाद की बात की जाय ? इसके बदले चीन का प्राचीन दब्द मिन् षङ्क्यो व्यवहार मे लाया जाय ? इसका बडा ही गृह कारण है जिस पर ब्राज हम विचार करेंगे। मशीन अपने प्रथम विकास और खासकर व्यावसायिक क्रान्ति के बाद से एक बड़ी ही पेचीदी सामाजिक समस्या ही गई है श्रीर उसने साम्यवादी सिद्धान्तो को उत्पन्न होने मे मदद दी है। लेकिन यद्यपि साम्यवाद कई दशाब्दियों से एक बढ़ती हुई शक्ति रही है, फिर भी अब तक पश्चिम के राष्ट्रों ने इसके साथ लगे हुए प्रश्नों का इल नहीं पाया है और इसके ऊपर अभी भी काफी मतभेद है। पश्चिम के सामाजिक सिद्धान्त और विचार चीन में भी प्रवेश कर रहे हैं श्रीर चीन के कुछ विद्वानों द्वारा उनका श्राध्ययन भी किया जाने लगा है। 'साम्यवाद' का ही एक रूप 'समाजवाद' है ऋौर दुसरे सिद्धान्तों के साथ-साथ यह भी स्वतत्रतापूर्वक चीन में फैल रहा है। जो कुछ हो, साम्यवाद श्रीर समाजवाद के चीनी विद्यार्थियों के लिए इन सिद्धान्तों द्वारा उत्पन्न हुई समस्यात्रों का इल निकालना बहुत कठिन है। क्योंकि पश्चिमी विद्वान, जिन्होंने पहले पहल इन सिद्धान्तों को बढाया है, इनकी व्याख्या करने में सफलीभूत नहीं हो सके हैं।

श्रपने श्रध्ययन में इम सावधानीपूर्वक इन सिद्धान्ता की प्रवृत्तियों की

परीचा करे: इनकी उत्पत्ति का पता लगाएँ और इनकी परिभाषा पर विचार करें। पश्चिम में माम्यवाद ग्रीर समाजवाद पर्याय ग्रर्थ में व्यवहृत होते हैं। पद्मिप दोनों के तरीकों में अन्तर हो सकता है, लेकिन साम्यवाद का व्यवहार अवसर दोनां सिद्धान्तों को प्रकट करने के लिए किया जाता है। चीन में कछ लोग है जो 'साम्यवाद' और 'समाजशास्त्र' को एक ही विषय समभते हैं श्रोर बहुत से विदेशी लोग भी ग्राक्सर इस तरह की गडवडी में पड जाते हैं। इसका कारण यह है कि 'सोसाइटी.' 'सोशियोलॉजी' ख्रौर 'सोशिलजम' इन तीन अगरेजी शब्दां का प्रथम आधा भाग एक ही है। मोशलिज्म (Socialisn ) शब्द ग्रीक भाषा के एक शब्द जिसका ऋर्थ 'साथी' (Comrade, होता है, से निकला है। यह 'कामरेड' शब्द हमारी बोलचाल की भाषा में व्यापार के साभीदार अर्थ-सूचक 'हह चि' से शब्द से मिलता है। 'समाज-शास्त्र' समाज की घटनात्रों ( Phenomena ) त्रौर विकास तथा सामाजिक समुदायों की घटनात्रों की चर्चा करता है। 'साम्यवाद' सामाजिक श्रीर श्रार्थिक प्रश्नों तथा मनुष्य की वृत्ति या जीविका की समस्यात्रों से सम्बन्ध रखता है। 'जीविका का सिद्धान्त' शब्द 'साम्यवाद' के बदले व्यवहार करने का मेरा मुख्य उद्देश्य सामाजिक समस्यात्र्या के मूल पर ही श्राघात करना है श्रीर इसकी वास्तविक प्रकृति को प्रकट कर देना है। साथ साथ इसे इस योग्य बना देना है कि जनता इस शब्द को सुनते ही इसके अर्थ को समक्त जाय। गत कई दशाब्दियों में 'साम्यवाद' के अनगिनत विद्यार्थी हो गए है और इस पर अनुगिनत पुस्तके लिखी गई हैं जिसमें सामाजिक पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में इतने भिन्न और परसार विरोधी मतो का प्रतिपादन किया गया है कि एक विदेशी कहावत ही बन गई है कि 'मत्तावन नरह के साम्यवाद' होते हैं। त्र्यौर कोई यह निश्चयपूर्वक नहीं कह मकता है कि वास्तविक साम्यवाद कौन सा है ? इसके फलस्वरूप साधारण लोग सममते हैं कि 'साम्यवाद' में कोई निश्चत बात नहीं है, जिसका कि अनुसरण किया जाय।

यूरोपीय महायुद्ध के बाद वडी तीवता से सामाजिक प्रगति हुई छोर ऐसा मालूम पड़ा कि ससार एक नए युग में छा गया है जबिक सामाजिक प्रश्नों का हल मिल जाएगा। जिन्होंने पहले साम्यवाद पर ध्यान नहीं दिया था वे भी उस दिशा में मुकने लगे थे। ऐसे सुख्रवसर में ऐसा जान पड़ा कि साम्यवादी दल को बहुत बड़ी सफलता मिलेगी छोर वह समाज की समस्याछों का कुछ वास्तविक हल निकाल सकेगा। लेकिन साम्यवादी छान्दोलन के छम्दर ही बहुत से कलह उठ खड़े हुए। छचानक ही सभी देशों के साम्यवादी दलों में 'हवा बही श्रीर बादल फट-फटकर ख्रलग हो गए।' ख्रान्दोलन बहत शालास्रों मे दकड़े-दकड़े हो गया स्रौर उनमें से कुछ प्रसिद्ध शालाएँ ये हैं :-समाजवादी दल, स्टेट साम्यवादी दल श्रीर सामाजिक प्रजातत्रवादी दल । इन विभिन्न दलों का भयद्भर मतभेद श्रव सचमुच ही 'सत्तावन तरह के साम्यवाद' का द्योतक होने लगा है। भूतकाल मे जिन्होंने बहुत सी परस्पर विरोधी बातों के लिए साम्यवादी दल की श्रालोचना को थी इस समय उन्हे बड़ा ही सन्दर सुयोग मिल गया । युरोपीय युद्ध के पहले हर देश में केवल दो दल थे-एक साम्यवाद के समर्थको का ऋौर दूसरे साम्यवाद के विरोधियो का। साम्यवाद के विरोधी खासकर पूँजीपित थे च्रौर पूँजीपितयों द्वारा ही मुख्य रूप से साम्यवाद का विरोध किया गया था। युद्ध के बाद साम्यवाद के शत्र त्रात्म-समर्पण कर देने को तैयार जान पड़े श्रौर ऐसा जान पड़ा कि साम्यवाद इस अवसर का लाभ उठाने श्रौर समाज का पुनर्संगठन करने को तैयार था। लेकिन साम्यवाद के समर्थको ने कार्य करने का कोई अञ्छा तरीका नहीं ढूँढा। जिसके फलस्वरूप नाजुक समय पर ही साम्यवादी दल में त्र्यापस में ही इतने जोरो का भयद्वर विरोध उठा कि वैसा पहले भी साम्यवाद के समर्थकों ऋौर साम्यवाद के विरोधियों के बीच भी नहीं हुन्ना था। इस प्रकार सामाजिक प्रश्न न्नाब तक नहीं हल हो सके हैं। लेकिन हम त्राज इसका सावधानीपूर्वक त्रध्ययन कर लें। पहले जब प्जीवादी, मजदूर श्रीर विद्वान सब के सब साम्यवाद का विरोध कर रहे थे तो सब जगह के साम्यवादी चाहे वे एक देश के थे या विभिन्न देशों के. आपस मे एक-दूसरे को साथी सममतं थे। लिकन अब केवल साम्यवादी दलां मे अन्तर्राष्ट्रीय कलह ही नहीं है जैसे जर्मन साम्यवादी रूसी साम्यवादियों से लड रहे हैं ग्रौर रूसी साम्यवादी ब्रिटिश ग्रौर ग्रमरीकी साम्यवादियों से लडते हैं: बिल्क हर देश के साम्यवादी दल मे ही ख्रापस मे विरोध है ख्रीर सामाजिक प्रकृत पर जितनी ही चर्चा की जाती है वह उतना ही उलभता जाता है श्रीर श्रव तक कोई उल्लेखनीय हल नहीं नजर श्रा रहा है।

जीविका का सिद्धान्त जिसका प्रतिपादन त्राज में कर रहा हूँ क्या वह वास्तव में साम्यवाद से भिन्न है ? साम्यवाद प्रधानतः समाज की त्रार्थिक समास्यात्रो—जीने की त्राम समस्या—की चर्चा करता है। मशीन के ईजाद होने के बाद से लोगों की एक वड़ी संख्या का काम छिन गया है। त्रीर साधारण मजदूर त्रपनी स्थित बनाए रखने में त्रसमर्थ हो गए हैं। साम्यवाद जीविका की समस्या को सुलक्ताने के, प्रयत्न से उत्पन्न हुन्ना है त्रोर इस दृष्ट से समाज का

प्रश्न भी श्रार्थिक प्रश्न है श्रीर जीविका का सिद्धान्त साम्यवाद का प्रधान विषय है। लेकिन श्रव हर देश के साम्यवाद का भिन्न-भिन्न मत है श्रीर उनके सामाजिक पुनर्निर्माण के श्रलग-श्रनल सुभाव है। क्या वास्तव म साम्यवाद मिन् षङ् सिद्धान्त का एक भाग है या जीविका का सिद्धान्त ही साम्यवाद का एक भाग है ?

व्यावसायिक क्रान्ति के बाद सामाजिक प्रश्न के अध्ययन करने वालो की संख्या हजारो हो गई है। एक आदमी जिसने बहुत ही गम्भीर और फल-दायक अध्ययन किया आप सब उसके नाम से परिचित हैं। वह था मार्क्स (Marx)। मार्क्स का साम्यवाद के साथ कुछ, वैसा ही सम्बन्ध है जैसा रूसो का प्रजातन्त्रात्मक आन्टोलन के साथ। एक शताब्दी पहले पश्चिम के लोग जो लोकप्रिय सार्वभौमिकता का श्रध्ययन करते थे, रूसो की पूजा प्रजा-तन्त्र के ऋषि के रूप में करते थे जैसा चीनी लोग कन प्रयूसियस की पूजा करते हैं। सभी साम्यवाद के विद्यार्थी आज मार्क्स की पूजा भी उसी प्रकार साम्यवादी ब्रान्दोलन के ऋषि के रूप में करते हैं। मार्क्स द्वारा प्रति-पादित होने के पहले साम्यवाद केवल कल्पना की चीज थी श्रौर वह वास्तविक बातो से कुछ, दूर था। जो कुछ, हो, मार्क्स ने वास्तविक तथ्यो और इतिहास को लेकर अपना अध्ययन प्रारम्भ किया और सामाजिक प्रश्न के ब्रार्थिक परिवर्त्त नो की मौलिक रूप सं पूरी-पूरी छानबीन की। जिसके फलस्वरूप बाद के विद्वानां ने साम्यवादिया को दो भागों मे विभक्त कर दिया-एक काल्पनिक साम्यवादी जिनका आदर्श चीनी दार्श-निक लिए च के हा शु लोगो ( देखिए राष्ट्रीयता के चौथे व्याख्यान के नोट नं ० १२ स्रौर १३) की भूमि-सम्बन्धी स्वप्न के समान था स्रौर दूसरा वैज्ञानिक साम्यवादी जो सामाजिक समस्यात्रों का श्रध्ययन वैज्ञानिक तरीको से करते हैं। काल्पनिक साम्यवादी केवल अपनी कल्पना से समाज में सुधार करते थे और श्रपनी कल्पना सं उद्भूत एक शान्तिदायी श्रीर सुखमय राज्य वनाते थे। इम व्यर्थ श्रोर श्रवास्तविक सुरज्ञा क विचार की उत्पत्ति कुछ धार्मिक श्रोर दयावान पुरुषां सं प्रारम्भ हुई जो अपने समय में होने वाले दुःख तक को नहीं देख सकते थे, परन्तु जिनके पास उसके निवारण की कोई शक्ति नहीं थे। व केवल खाली आदर्श की स्थापना कर सकते थे। एक चीनी कहावत में इस तरह की सुरज्ञा के ब्राटर्श का ब्रच्छी तरह वर्गन है। 'ब्राकाश से कीड़ पैटा होने हैं ब्रौर पृथ्वी से पतियाँ तथा त्राकाश से पची पेदा होते हैं स्रोर पृश्वी से कीड़े।' इसका स्रर्थ यह है कि की जो को खाने के लिए बराबर पत्तियाँ मिलेंगी और पिंचयों को कीड़े। लेकिन मनुष्य की प्रकृति द्वारा पूर्ण शरीर नहीं दिया गया है। उसके शरीर पर रोयें च्रीर पल नहा हैं अलिक उसे जाड़े से बचने के लिए कपडे च्रीर जीवन रह्या के लिए भोजन की च्रावश्यकता होती है।

श्रादिम काल (Primitive time) में जब मनुष्य फल खाता था. जबिक जमीन काफी थी और आदमी कम थे तब हर आदमी के लिए खाना पा लेना बहुत त्रासान था। बिना त्राधिक काम किए ही ज्रादमी खाना पा सकता था। शिकारी युग (Hunting age) में खाना पाने श्रीर जीवन की रहा के लिए आदमी मछलियाँ पकडते थे और उन्हें शिकार करना पडता था। केवल वे जो काम करते थे खाता पा सकते थे। चारागाह यग (Pastoral age) में जीविका के लिए श्रादमी को मवेशी पालना पडता था। हर ब्रादमी पानी क्रांर घास देखकर रहता था त्रीर बराबर एक जगह से दूसरी जगह घूमता-फिरता था। यह काम वडा ही कठिन ऋौर मंभार वाला था। जब कृषि-युग श्राया तो मनुष्य श्रपनी जीविका के लिए पाँच ग्रानाज बोता था। जीने को समस्या उलकती ही गई श्रीर काम में भी कठिनाई होने लगी। लेकिन जब ग्रौद्योगिक ग्रौर व्यावसायिक युग ग्राया श्रीर हर काम मशीन द्वारा होने लगा तब श्रादमी ने देखा कि यद्यपि उसमे शक्ति है फिर भी वह उसे काम में नहीं ला सकता। वह ज्यपना श्रम बेंचने के लिए तैयार था पर उसे खरीददार ही नहीं मिलता था। तब लोगों की एक बड़ी सख्या को कठिनाई से खाना मिल सकता था श्रीर लोग करीब-करीब भूखो मरन लगे। उनके कष्ट का उल्टेख एक वाक्य में नहीं हो सकता।

तब कुछ वामिक लोगों का दिल यह देख कर विवल गया कि संसार में पित्त्यों और पशु-प्रों को बिना दुःख-तकलीफ के आहार और कपड़े मिल जात हं जबिक मनुष्य मेहनत करके और किनाई उठाकर भी बहुत मुश्किल सं थों । प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य जाति के दुःख को कम करने तथा सबों को खाना-कपड़ा मिलना संभव हो सके इसके लिए उन्होंने सब रोगों के लिए रामवाया की तरह साम्यवाद के मत का प्रतिपादन किया। साम्यवाद के प्रथम प्रचारक लोग बड़े ही धार्मिक थे और उनके अनुयायी लोग बड़े सदय और सचरित्र थे। साम्यवाद का बिरोध करने वाले या सामाजिक प्रश्नां की और से उदासीन वाले केवल पूँजीवादी थे जो अपने धन को लेकर बड़े स्वार्थी हो गए थे और जो जनता की जीविका की दशा पर कुछ भी ध्यान नहीं देते थे। चूँकि सामाजिक प्रश्न बहुसंख्यक मनुष्य जाति की जीविका उपार्जन से सम्बन्ध रखता था इसलिए भविष्यदर्शी अौर महात्मा लोग जिन्होंने साम्यवाद

के सिद्धान्त को त्रागे रखा था, स्वभावतः ही लोगो की एक वडी मंख्या की सहानुभूति ग्रौर समर्थन प्राप्त कर सके। जैसे ही सिद्धान्त की उत्पत्ति हुई, साम्यवादी दल सगठित होने लगा । साम्यवादी आन्दोलन सगठि नहोकर वड जोरों से स्थिरता के साथ हर देश में फैलने लगा। लेकिन प्रथम साम्यवादी लोग मनोराज्यवादो थे। उन्होंने एक शान्तिपूर्ण श्रीर मुखमय श्रादर्श संसार के निर्माण करने की कलाना की थी जिसमें मनुष्य को दःख-तकलीफ नहीं होगी। लेकिन उन्होंने कोई ठोस तरीका नहीं बताया जिससे मनुष्य का दःख दर हो सके। तब मार्क्स का आविर्माव हुआ। उसने इन प्रश्नों को अच्छी तरह अध्ययन करने में अपनी बुद्धि श्रोर प्रतिभा, श्रानी विद्या श्रोर श्रनुभव सभी लगा दिए। जिन समस्यात्रों को मनुष्य उसके पहले तक स्पष्ट रूप से नहीं समक सका था या उनकी गहराई तक नहीं पैठ सका था उन्हें उसने स्पष्ट कर दिया। उसने अपना मत पूर्णतः आर्थिक सिद्धान्तो पर एखा। उत्तने पहले के साम्यवादियों की आलोचना इसलिए की कि वे व्यक्ति के नैतिक ज्ञान श्रीर लोगो की भावनाश्रो पर भरोसा रखते थे, जब कि श्रर्थिक प्रश्न नैतिकता श्रीर भावनाश्रो से नहीं सलभ सकते थे। उसने कहा कि सबमें पहली त्रावश्यकता यह है कि सामाजिक श्रवस्थात्रों और नामाजिक प्रगति की सावधानीपूर्वक परीचा की जाय। जिन मिद्धान्तो पर वह आगे वढा उनम अगदर्श की अपेद्या वास्तविक तथ्यों को प्रधानता थी। यह कहा जा सकता है कि उसने अपनी पुस्तको अौर सिद्धान्तों में सामाजिक प्रश्नों पर मनुष्य द्वारा हजारो वर्षों में विचार की गई उत्तम वातो को एक स्पष्ट रूप दिया।

मार्क्स ने जैसे ही अपने मत का प्रतिपादन किया कि सम्पूर्ण ससार उसका अनुकरण करने लगा और सभी देशों के विद्वानों ने उसमें अपना विश्वास प्रकट किया और वे उसके अनुयायी हो गए जैसा कि प्रजातन्त्र के विद्वायी प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों के प्रतिपादक रूसों के प्रति विश्वास रखने लगे थे। मार्क्स के बाद से साम्यवाद आदोलन दो भागों में विभक्त हो गया—एक काल्पनिक साम्यवादियों का और दूसरा वैज्ञानिक साम्यवादियों का। काल्पनिक साम्यवादियों के सम्बन्ध में में पहले आप से कह चुका हूँ। वैज्ञानिक साम्यवादियों के सम्बन्ध में में पहले आप से कह चुका हूँ। वैज्ञानिक साम्यवादियों ने सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए वैज्ञानिक तरीकों का प्रचार किया। इस युग में जब कि मोतिक सम्यता इतनी तेजी से बढ़ रही है आरे विज्ञान इतना अधिक शक्तिशाली हो रहा है तब संतोषप्रद नतीजों के लिए सभी चीजों का अध्ययन वैज्ञानिक सिद्धान्तों पर होना चाहिए। इम सामाजिक प्रश्नों का हल तब तक पाने की आशा

नहीं कर सकते जब तक कि इस दिशा में सावधानीपूर्वक वैज्ञानिक अनुसन्धान कार्य न हो जाय।

यहाँ पुन: मुक्ते अपने मत पर आने दीजिए कि समक्तना कठिन है पर करना सहल है। अगर पहल अच्छी तरह समभ लिया जाय तो ससार में कोई भी काम किया जा सकता है। उदाहरण के लिए देखिए:-इस व्या-ख्यान भवन मे त्राज बहुत गर्मा है पर विना मानवीय श्रम के केवल विजली के पख़ी के व्यवहार द्वारा हम गर्मी को भगा सकते हैं। अगर प्राचीन काल के लोग अथवा उनसे मिलता-जलता आज के देहात का कोई नासमक आदमी ग्रगर ऐसी चीजो को देखे तो वह निश्चय ही सोचेगा कि भीतर स्थित किसी देवी शक्ति द्वारा पखे चलाए जा रहे हैं श्रौर साथ-साथ वह यह भी सोचेगा कि 'दैवी शक्ति का श्रिधिकार हडपा जा रहा है'। इसलिए वह इन पखो के सामने मुककर प्रार्थना करने लगेगा। लेकिन आप में से सभी ब्योरेवार ढंग से बिजली पखों की बनाव: नहीं जानते हे फिर भी बिजली के चुम्बक शक्ति वाल सिद्धान्त से परिचित हैं जिससे कि पखे घूमते हैं। ग्रीर त्र्याप यह भी नही विश्वास करते हैं कि ये दैवी चीजे हैं। क्या प्राचीन काल के लोगो की बढ़ि हमसे कम थी ? नहीं, पर वे विज्ञान के वारे में कुछ नहां जानते थे इसलिए बिजली का पंखा नहीं बना सके । उनमे बिजली का पंखा व्यवहार करने की प्राकृतिक बुद्धि और योग्यता का अभाव नहीं था। यह तो केवल आधुनिक विज्ञान की जानकारी श्रौर विजली पखो के वैज्ञानिक श्राविष्कार के कारण हम इस प्रकार का यंत्र व्यवहार कर रहे हैं श्रीर ठंढी हवा का श्रानन्द उठाते हैं। अगर प्राचीन काल के लोग अपनी प्राकृतिक बुद्धि आर योग्यता के साथ विज्ञान को सममते तो वे श्राधनिक लोगो से भी श्राधिक प्रवीग होते।

मार्क्स के पहले सामाजिक पुनर्निर्माण सिर्फ एक स्पष्ट आशा थी और एक अप्राप्य आदर्श था। मार्क्स ने देखा कि अगर वह अपने अध्ययन में साम्यवादी आदर्शों का अनुसरण करता है तो वह भी केवल एक स्वप्न का निर्माण कर सकेगा। अगर सारा संसार उसमें विश्वास भी करने लगे तो भी वह वास्तविक नहीं हो सकता। अगर वह कोई चीज प्राप्त करना चाहिए ओर ठीक अनुमन्थान के लिए वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित करना चाहिए अगर ठीक अनुमन्थान के लिए वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग करना चाहिए इसलिए उसने अपने सम्पूर्ण जीवन को साम्यवाट के वैज्ञानिक अध्ययन में लगा दिया और इसी काम में उसने अगना जीवन समाप्त किया। निर्वासित होने पर जब वह इगलैएड चला गया तो उस समय का इगलैएड

श्राधुनिक संसार का सबसे श्रधिक सुसंस्कृत राष्ट्र था। कोई राष्ट्र उसकी बराबरी नहीं कर सकता था जिसके फलस्वरूप उस समय इगलेगढ़ में सस्कृति के विकास के सभी साधन मौजूद थे। वहाँ एक वडी लाइब्रेरी थी जिममें सम्भवतः सभी विपयो की कई लाख पुस्तके थी। इसी लाइब्रेरी में मार्क्स प्रतिदिन श्रध्ययन करता था। इस प्रकार उसने वीन या तीन वर्षा तक काम किया श्रोर ग्राने जीवन का नबसे श्रच्छा श्रोर स्क्र्रिवायक समय इनीम लगाया। उसने प्राचीन तथा श्रपने समय के सभी लेखकों की साम्यवादी पुस्तकों को पढ़ा श्रोर व्यौरेवार ढग से उनकी तुलना की श्रोर तव उनने एक नतीजे पर पहुँचने की कोशिश की। नामाजिक समस्याश्रा के श्रध्ययन का यही वैज्ञानिक तरीका था श्रोर इसलिए मार्क्स के सामाजिक पुनर्निमां एका मत वैज्ञानिक साम्यवाद कहलाता है।

इस प्रकार परिश्रम से किए गए अपने गम्भीर अध्ययन के बल पर मार्क्स ने यह मत प्रतिपादित किया कि मंसार में मनुष्या के सभी कार्य जो पुरत दर्पश्त से लिखित रूप में सुरित्तत हैं, इतिहास कहला मकते हैं श्रीर इस हिष्ट के देखने पर सम्पूर्ण मानव इतिहास मौतिक शक्तिया के चारा स्रोर घूमता है। यह पिछली बात एक नई चीज थो जिसे मार्क्स ने इतिहास को दिया। अगर जीवन के भौतिक आधार में परिवर्त न होता है तो ससार में भी परिवर्त्त न होता है। इतना ही नहीं मानवीय व्यवहार मौतिक वातावरण द्वारा ही निश्चित होता है श्रौर इसलिए मानव सभ्यता का इतिहास मौनिक वातावरण को प्रहण कर लेने का इतिहास है। मार्क्न का यह अन्वेपण कुछ श्रादिमयो द्वारा उसी तरह पसन्द किया गया जिस प्रकार न्यूटन द्वारा श्राविष्कृत गुरुत्वाकर्षण का ज्योतिष विषयक नियम पसन्द किया गया था। मार्क्स द्वारा की गई इतिहास की भौतिक व्याख्या इस प्रकार के गमीर अध्ययन और दृढ तकों पर ब्राधारित थी कि जिन्होंने साम्यवाट का विरोध किया था वे भी ग्रव उसको मानने लगे। जिन्होंने मार्क्स के मत का ग्रन्छी तरह अध्ययन किया वे तो और भी उसमें विश्वास करने लगे। यूरोपीय युद्ध के बाद मुश्किल से कोई त्रादमी मिलता था जा साम्यवाद का विरोधी हो। साम्यवादी दलों के लिए मैदान साफ था अगर वे हर देश में सामाजिक पुनर्सेगठन की समस्यात्रों को उस समय इल कर लिए होते। अव साम्यवादी दल की सबसे मजवूत शाखा मार्क्सवादी समुदाय के वैज्ञानिक साम्यवादियों की हो गई। अब तक काल्पनिक साम्यवादियों का ही बोलवाला था। यद के बाद क सामाजिक ग्रव्यवस्था काल मे विभिन्न देशों के साम्यवादी दलों के वैज्ञानिक श्रोर काल्यनिक साम्यवादियों के बीच संघर्ष प्रारम्भ हो गया श्रीर वैज्ञानिक साम्यवादियों में भी श्रापस में विरोध उठ खडा हुया। जिसके फलस्वरूप साम्यवादी लोग श्रव तक भी सामाजिक पुनर्सगठन का रास्ता नहीं निकाल सके हैं।

साम्यवादी श्रान्दोलन के ऋषि माक्स द्वारा प्रतिपादित इतिहास का आर्थिक सिद्धान्त नया है ? सन् १८४८ ई० मे मार्क्स के अनुयायियो ने ब्र्सेल्स (Brussels) में साम्यवादियो की एक अन्तर्राष्ट्रीय सभा की श्रीर बहुत सी नीतियो पर विचार किया जिसे अब तक भी हर जगह बहुत से माक्स वादी मानते है। यरोपीय युद्ध के छिड़ने के बाद रूस ने मार्क्स के मन को व्यावहारिक रूप देना प्रारम्भ किया लेकिन बाद मे उसने मार्क्स के मन की व्याख्या में बहुत से परिवर्त्तन कर दिए हैं। ये परिवर्त्तन किस कारण से किए गए हैं ? हमने रूस की दशा का बहुत अच्छी तरह जांच पडताल नहीं की है इसलिए हम मुश्किल से कुछ कहने का साहस कर सकते हैं। लेकिन रूस के लोग स्वयं जो कहते हैं उसके अनुसार रूस की नीति क्रान्ति के समय मार्क्सवादी नीति नहीं थी बल्क युद्ध-कालीन नीति थी। यह युद्ध नीति केवल रूस द्वारा ही नहीं अपनाई गई थी। प्रेट ब्रिटेन, जर्मनी अप सथुक्तराष्ट्र अमेरिका तक ने भी युद्धकाल में राष्ट्र के सभी उद्योग धनधों जैसे रेन, जहाज द्वारा माल भेजना और उत्पादन संबंधी सभी मुख्य उद्योगों पर सरकारी नियन्त्रण उसी प्रकार रखा था जैसा कि रूस ने किया था। क्यों इस प्रकार का काम ग्रेट ब्रिटेन ऋौर ऋमेरिका मे युद्ध कालीन काम श्रीर रूस में मार्क्सवादी काम कहलाया १ इसका कारण रूस के क्रान्तिकारी दल का मार्क्स के सामाजिक और राजनीतिक दर्शन में विश्वास करना था श्रीर उस दर्शन को ज्यावहारिक रूप देने की इच्छा थी। लेकिन अब रूसी लोगों के कथनानुसार ही रूस के वर्त्त मान उद्योग-धन्धों और आर्थिक प्रणाली इतनी विकसित नहीं हुई कि वहाँ मार्क्स के सिद्धान्तों को लागू किया जा सके । मार्क्स के सिद्धान्त को लागू करने के पहले ग्रेट ब्रिटेन या सयक्तराष्ट्र श्रमेरिका के ऐसा श्रीद्योगिक श्रीर श्रार्थिक विकास का होना जरूरी है। इसलिए यरोपीय युद्ध के बाद मार्क्स के अनुयायी सिद्धान्त की बातों को लेकर मगड़ने लगे। पहले जर्मनी, फास श्रीर रूस सब देशों के साम्यवादी दल मार्क्स के अनुयायी थे और अन्तर्राष्ट्रीय प्रस्था की शाखाएँ थे। लेकिन जब मतान्तर हुआ तो वे एक दुसरे की आलोचना और निन्दा करने लगे तथा एक दूसरे पर मार्क्स के विरुद्ध श्राभकत होने का दोष महने लगे। एक

शाखा द्वारा दूसरी शाखा की निन्दा करने श्रीर एक राष्ट्र के साम्यवादी दल का दूसरे राष्ट्र के साम्यवादी दल की श्रालोचना करने के फलस्वरूप मार्क्स का मिद्धान्त बड़ा ही विवाद-ग्रस्त हो गया।

क्या इतिहास में आर्थिक शक्तियाँ वास्तव में आकर्षण का केन्द्र रही हैं १ न्यूटन ने पता लगाया कि सूर्य ही सौरमंडल मे आकर्षण का केन्द्र है श्रीर ज्योतिषियो तथा दुसरे वैज्ञानिकां ने इस सिद्धान्त का समर्थन किया है। मार्क्स ने ज्याविष्कार किया कि इतिहास भौतिक शक्तियों के चारों ख्रोर घमता है। यह सिद्धान्त ठीक था या नहीं ? यूरोपीय युद्ध के बाद के कुछ, वधी में हए प्रयोगों के ग्राधार पर बहुत लोग कहते हैं कि यह सिद्धान्त गलत है। तब इतिहास में केन्द्रीय शक्ति क्या है ? हमारी क्वोमिन्नाङ बीस वर्षों से भी अधिक समय से जीविका के सिद्धान्त का प्रचार कर रहा है। हमने साम्य-वाद नहीं बल्कि मिन् षड सिद्धान्त को अपनाया है। क्या इन दोनो सिद्धान्तो के तेत्र किसी भी प्रकार से सबधित हैं ? हाल में ही मार्क्स का एक अमरीकी अनुयायी विलियम ( मौरिस विलियम-Maurice Williams जिन्होने 'इतिहास की सामाजिक व्याख्या'-Social Interpretation of history-नामक पुस्तक लिखी है ) मार्क्सवादी दर्शन का गमीर अध्ययन कर इस नतीजे पर पहुँचा है कि साम्यवाद के अनुयायियों में मतभेद होने का कारण मार्क्स के सिद्धान्त का गलत होना है। उसने श्रपना मत स्थापित किया है कि इतिहास की भौतिक व्याख्या ही गलत है। उसका मत है कि भौतिक शक्तियाँ नहीं विलक सामाजिक समस्याये ही वह केन्द्र है जो इतिहास की दिशा को निर्धारित करती हैं त्रोर जीविका ही सामाजिक समस्यात्रो का हत-पिड है। उसका विश्वास है कि इतिहास की सामाजिक व्याख्या ही केवल तर्कपूर्ण है। जीविका की समस्या ही जीवन-वृत्ति की समस्या है। इस अमरोकी विद्वान का मत हमारे दल के तीसरे सिद्धान्त से एकदम ठीक ठीक मिलता है। विलियम के सिद्धान्त का अर्थ है कि जीविका ही सामाजिक प्रगति की केन्द्रीय शक्ति है श्रौर सामाजिक प्रगति ही इतिहास की केन्द्रीय शक्ति है। इसलिए भौतिक शक्तियाँ नहीं बल्कि जीवित रहने के लिए सवर्ष करना ही द्भितिहास की टशा को निर्घारित करता है। हमने वीस वर्धा से जीविका के सिद्धान्त को श्रपनाया है। जब इमने पहले पहल इस समस्या का श्रध्ययन श्रौर मनन किया तो हमें लगा कि मिन् पङ्शब्द 'साम्यवाद' या 'समाज वाट' शब्दों से ऋधिक सामाजिक समस्यात्रों को प्रदर्शित करता है। इसलिए हम इसे अपने व्यवहार में लाए । उस समग्र हमने त्रिल्कुल ही नहीं सोचा था कि यूरोपीय युद्ध के बाद ज्ञान की उन्नति श्रौर सिद्धान्तों के स्पष्टीकरण से मार्क्सवादी सम्प्रदाय के विद्यार्थी भी इसी नतीजे पर पहुँचेंगे। इससे पता चलता है कि हमारा मिन् पङ् सिद्धान्त प्रगति के नियमानुकूल है श्रौर यह केवल समकालीन विद्यानों के कथन का सिर्फ तोतारटन सा नहीं है।

अमरीकी विद्वान के अनुसार मनुष्य जाति की अधिकतर शक्ति प्राचीन काल मे श्रौर श्राधनिक युग में जीविका की समस्या को इल करने की कोशिश में लगी है। अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए सघर्ष करना सामाजिक प्रगति के नियमों में से एक है श्रीर वही इतिहास की केन्द्रीय शक्ति है। मांक्स का भौतिकवादी सिद्धान्त सामाजिक प्रगति का कोई नियम सामने नहीं रखता है श्रौर वह इतिहास के मार्ग निर्धारण का हेतु नहीं हो सकता है। श्रगर हम इन दोनो सामाजिक दार्शनिकां की स्थिति को समभना श्रीर इन दोनों मे से कौन ठीक है जानना चाहते है तो हम उनके सिद्धान्तों का ब्यौरेवार दग से अध्ययन करे और देखें कि ये सिद्धान्त आधुनिक सामाजिक प्रगति से कहाँ तक मेल खाते हैं। मार्क्स ने सामाजिक समस्यात्रों के ऋपने ब्रानुसन्धान में भौतिक दिशा पर जोर दिया है। भौतिक शक्तियों की चर्चा करने में ग्राप सबसे पहले ग्रावश्यक रूप से उत्पादन के प्रश्न पर ग्राते हैं। जहाँ अतिरिक्त उत्पादन नहीं होता है वहाँ स्वभावतः ही व्यावसायिक क्रान्ति नही होगी त्रार इसलिए ब्राधुनिक त्रर्थ-शास्त्र में उत्पादन का सबसे महत्व है। अगर आप आधुनिक अर्थ-शास्त्र को जानना चाहते है तो आप के लिए उत्पादन की बाते जानना जरूरी है। श्राधुनिक युग में श्रिधक पैमाने पर चीजो का उत्पादन श्रम श्रीर मशीन के कारण सम्भव हुन्ना है-पूँजी **ब्रौर मशीन के सहयोग के साथ-साथ अम के प्रयोग** से सम्भव हुब्रा है। बड़े पैमाने पर होने वाले उत्पादन का मुनाफा ऋधिकाशतः पूँजीपतियो को मिलता है ग्रीर इसका बहुत ही थोडा भाग मजदूरों को मिलता है। जिसके फल-स्वरूप पूँ जीपतियों और मजदूरों के स्वार्थ वरावर टकराते है और जब इस कठिनाई का कोई हल नहीं निकलता है तो वर्ग-संवर्ष छिड़ जाता है। मार्क्स का यह मत है कि वर्ग-संघर्ष कोई ऐसी चीज नहीं है जो केवल व्यावसायिक कान्ति के बाद प्रारम्भ हुई हो, बल्कि श्रवीत का सारा इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है। मालिकों और गुलामों के बीच, जमींदारों और क्रषकों के बीच, उच वर्ग के लोगां श्रीर साधारण लोगों के बीच, एक शब्द में कहें तो सभी प्रकार के शोषको त्रीर शोपितां के बीच यह संघर्ष चल रहा है। केवल जब सामाजिक क्रान्ति पूर्यारूप से सफल हो जाएगी तभी ये लड़ने वाले वर्ग नहीं रहेंगे। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि मार्क्स वर्ग मध्य को सामाजिक प्रगति के लिए जरूरी समक्तता है। वास्तव में वह इसे सामाजिक प्रगति को अप्रसर करने वाली शक्ति मानता है। उसने वर्ग-सवर्प को कारण और सामाजिक प्रगति को परिणाम माना है। इम सामाजिक प्रगति की हाल की वातो पर गौर करें और देखें कि कारण और परिणाम का यह सिद्धान्त वास्तव में सामाजिक प्रगति का नियम है १ गत कुछ दशाब्दियों में नमाज ने आश्चर्य-जनक प्रगति की है और इस सामाजिक प्रगति का ब्यौरा एक जिल्ल कहानी की तरह से है। अकेले आर्थिक दिशा की ही वार्ते कुछ शब्दों द्वारा नहीं बताई जा सकती है। लेकिन साराश यह है कि पश्चिम की हाल की आर्थिक प्रगति ने चार सकले अख्तियार की है। वे हैं—सामाजिक और औद्योगिक सुधार, माल दुलाई और यातायात के साधनों पर सार्वजनिक प्रमुत्व, प्रत्यक्त कर निर्धारण और वितरण का समाजीकरण। इन चारों आर्थिक प्रयोगों का विकास सुधार के रास्ते हुआ है और उमें उमें समय यातता जाएगा इम आर सुधार तथा सशोधन दे हो गे।

में इन चार प्रयोगों का वर्णन कुछ, व्यौरेवार ढग में करूँ गा। पहले प्रयोग का अर्थ है कि सरकारी शक्ति मजदूरों की शिद्धा में उन्नति करने, उनके स्वास्थ्य की रह्मा करने ओर पुनलीघरों तथा मशीन में मुधार कर में लागू की जाय ताकि काम करना निरापद हो और वह आराम से किया जा सके। इस प्रकार के सुधार से मज़दूरों को अपने काम करने में अधिक ताकत मिलती है और वे राजी- खुशी से काम करते हैं। और उन सुधारों से उत्पादन के अनुपात में काफ़ी वृद्धि होती है। जर्मनी पहला देश था जहाँ ये सामाजिक प्रगति की नीतियाँ व्यवहार में लाई गई और इनसे उसे लाम भी खूब हुआ। हाल के वपों में ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका ने उमकी नकल की है और उन्हें भी ऐसा ही लाम हआ है।

दूसरे प्रयोग का अर्थ है कि विजली और भापवाली रेल, जहाज़ तथा डाक और तार सम्बन्धी सभी बड़े कामां को पूर्णरूप सं सरकारी प्रवन्ध में लें लेना। जब इन बड़े कामों में सरकार की बड़ी शक्ति लगेगी तो निश्चय ही तेजी से माल का अपना जाना तथा यातायात की सुविधा होगी, देश के भिन्न-भिन्न भागों से कच्चे माल जल्टी सं कारखानों में पहुँचाए जाएंगे और वहाँ के बने तैयार माल भी आसानी से बाजार में बिक्री के लिए लाए जाएंगे। इसमें न समय की बरबादी होगी और न माल का आना-जाना रुकेगा। इनके अभाव में अक्सर कच्चे माल तथा तैयार माल दोनों को हानि होती है। श्रगर सरकार के बदले व्यक्तिगत रूप से लोगों को इन कामों को करने दिया जाय तो या तो उसके पास इतनी पूँजी नहीं होगी कि वे इन कामों को चला सके था एकाधिकार मिल जाने से वे बहुत से श्राइगे भी पदा करेंगे। तब माल का श्राना जाना निश्चय ही धीमी रफ़्तार से होगा श्रौर यातायात की भी सहूलियत नहीं रहेगी। सारे देश भर में श्रार्थिक कारबार को गहरा धका लगेगा श्रौर भयकर हानि होगी! जर्मनी पहला राष्ट्र था जिसने व्यक्तिगत कारबार का लाभ श्रौर हानि का श्रानुभव किया श्रौर बहुत पहले ही माल दुलाई तथा यातायात के साधनों को सीचे सरकारी प्रबन्ध में ले लिया। यूरोपीय युद्ध के समय सयुक्त-राष्ट्र श्रमेरिका के भी माल दोने तथा यातायात की सभी व्यक्तिगत कम्पनियों को नहाँ की सरकार ने सीचे श्रपने नियत्रण में ले लिया था।

ब्राधिनक ब्रार्थिक सुधार का तीसरा रूप प्रत्यच्च कर निर्धारण ( Direct taxation ) है जिसका विकास सामाजिक ऋर्थशास्त्र प्रणाली में बहुत हाल में हुआ है। इसमें क्रमिक कर-निर्धारण की नीति (graduated tax Scale) बती जाती है श्रीर प्जीपतियो के ऊपर भारी आय-कर और उत्तराधिकार कर (inheritance tax) लगाया जाता है। इस तरह मीधे पुँजीपतियों से राज के लिए श्रामदनी का जरिया निकाला जाता है। ट्रॅजीपंतियों की बहुत स्त्रामदनी के कारण उन पर राज द्वारा लगाए गए, प्रत्यच कर से 'बिना किसी को कष्ट दिए राज को काफ़ी प्राप्ति हो जाती है'। कर-निर्धारण की पुरानी प्रणाली केवल नकद श्रामदनी श्रौर श्रनाज के ऊपर तथा चुङ्गी के ऊपर ही पूर्यारूप से निर्धारित करती थी। इन तरीको से राष्ट्रीय आय का सारा बोम पूर्णरूप से गरीब जनता पर पडता था ग्रौर राज की किसी प्रकार की श्रार्थिक जिम्मेवारी में विना हाथ बटाए ही प्जीपति सभी सुविधात्रों का उपयोग करते थे। जो कि वडा ही अन्यायपूर्ण था। जर्मनी और प्रेट ब्रिटेन बहुत पहले ही इस ब्रान्याय के सम्बन्ध में सचेत हो गए ब्रीर उन्होंने प्रत्यच कर।निर्धारण की नीति अपनाई। जर्मनी की वार्षिक आय का साठ से अस्सी प्रतिशत आय कर श्रीर उत्तराधिकार कर से स्राता है। इन्हीं जरियो से यूरोपीय युद्ध के प्रारम्भ में ग्रेट ब्रिटेन की वार्षिक स्त्रामदनी का ५८% स्त्राता था। संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका में बहुत पीछे चलकर यह प्रणाली लागू की गई। केवल दस वर्ष पहले यहाँ आय का (इनकम टैक्स) कानून पास हुआ है और तब से वार्षिक राष्ट्रीय आय मे आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है। सन् १६१६ ई० मे केवल आय का से हुई श्रामदनी चार श्ररव डालर थी। यूरोप के जिन राष्ट्रों ने हाल में प्रत्यस्व कर निर्धारण की नीति श्रपनाई है उन सबी की वार्षिक श्रामदनी इससे बहुत श्रिषक बढ़ गई है श्रीर इस प्रकार विभिन्न सामाजिक सुधारों के लिए श्रावश्यक श्रार्थिक शक्ति उन्होंने प्राप्त कर ली है।

वितरण का समाजीकरण चीथा श्रार्थिक मुधार है जिसे पश्चिमी समाज ने बहुत हाल में श्रपनाया है। मुद्रा के श्राविष्कार होने तथा व्यापारिक प्रणाली के विकास होने के बाद से साधारण खात की सभी सामग्रियाँ व्यापारियों या सौदागरों द्वारा श्रप्रत्यन्न रूप से खरीदी जाती हैं। सौदागर माल पैदा करने वालों से कम से कम कीमत पर माल खरीदता है श्रीर तब खरीददारों के हाथां बेचता है। इस एक बार के व्यापार से उसे काफ़ी कमीशन प्राप्त हो जाता है। वितरण की इस प्रणाली को व्यापारिक प्रणाली (Trade system) या सौदागरी वितरण (Merchant distribution) कह सकते हैं। इस प्रणाली से खरीददार श्रमजाने ही बहुत घाटे में रहता है। हाल के श्रध्ययन ने इस बात की श्रोर सकत किया है कि व्यापारिक प्रणाली इस तरह सुधारी जा सकती है कि सौदागरों के हाथों से माल का वितरण नहीं हो बल्कि सामाजिक सस्थाश्रों या सरकार द्वारा वितरण किया जाय। उदाहरण के लिए देखिए कि इंग्लिंग्ड में उपभोक्ता सहयोग समितियाँ (Consumers Co-operatives) कायम हो गई हैं जो माल वितरण की सामाजिक सस्था हैं।

यूरोप श्रौर श्रमेरिका की सबसे श्राधुनिक म्युनिसिपल सरकार स्वयं पानी, बिजली, गैस, रोटी, दूध, मक्खन श्रौर दूसरी खाने की चीज़ों के वितरण का प्रबन्ध करती है। इससे सौदागरों को होने वाला मुनाफा बच जाता है श्रौर उपभोक्ताश्रों को जो हानि होती है उसमें कमी हो जाती है। इस नई प्रणाली में जो सिद्धान्त लागू है वही वितरण का समाजीकरण है यानी वितरण की दिशा में साम्यवाद लागू किया गया है। सामाजिक श्रौर श्रार्थिक विकास के ये चार श्रग—सामाजिक श्रौर श्रार्थिक सुधार, माल ढोने तथा यातायात के साधनो पर जनता का श्रिषकार, प्रत्यच्च कर-निर्धारण श्रौर वितरण का समाजीकरण—पुरानी प्रणालियों को हटाकर नई प्रणालियों को पैदा कर रहे हैं। नई प्रणालियों के निरन्तर प्रादुर्भाव से ही बरावर प्रगति सम्मव होती है।

समाज के क्रमिक विकास का कारण क्या है ? क्यो समाज मे ये रूपान्तर होते हैं ? मार्क्स के मतानुसार हमें कहना पड़ेगा कि सामाजिक परिवर्त्त न वर्ग संघर्ष के कारण होता है स्त्रीर वर्ग सघर्प पूँजीपतियों द्वारा मजदूरों के शोषण का परिणाम है। चॅ्कि पूजीपतियो श्रीर मजद्रों के स्वार्थ निश्चय ही एक-दूसरे से टक्कर खाते हैं श्रीर दोना में सामंजस्य नहीं हो सकता है इसलिए सवर्ष प्रारम्भ होता है ब्रौर समाज के ब्रन्दर का यह सवर्ष ही प्रगति का कारण है। गत कई दशाब्दियों के भीतर हुए पश्चिम की सामाजिक विकास की कुछ बातो को लीजिए। इनमें सबसे अच्छा वितरण का समाजीकरण है जो व्यापारियों के एकाधिकार को समाप्त करता है। पॅजीपतियों के ऊपर भारी ब्राय-कर ब्रौर उत्तराधिकार-कर लगाने से राष्ट्र की आय काफ़ी बढ़ जाती है और राष्ट्र इस योग्य हो जाता है कि वह माल ढोने श्रौर यातायात के साधनों को श्रपने नियन्त्रण में ले, मजदूरों के स्वास्थ्य श्रौर शिक्षा तथा पुतलीपरों के भीतर की चीजों में सुधार करें श्रौर समाज की उत्पादन शक्ति में वृद्धि हो। जब अधिक परिमाण मे तथा अञ्छी चीजे बनेंगी तो पॅजीपतियों को ऋधिक मुनाफा होगा य्रोर मजदूरों की उजरत भी बढेगी । इस दृष्टि से जब प्जीपित मजदूरों के रहने की दशा में सुधार करते हैं श्रीर उनके उत्पादन शक्ति को बढ़ाते हैं जो मजदूर पूँजीपतियों के लिए अधिक माल पैदा कर सकते हैं। इसका यह अर्थ है कि पूँजीपतिया को श्रिधिक माल मिलता है और मजदूरों को श्रिधिक उजरत । यहाँ पूँजीपितयां श्रौर मजदूरां के स्वार्थां में सवर्ष की श्रपेक्ता सहयोग होता है। स्वार्थों के संघर्ष की अपेता बड़े-बड़े आर्थिक स्वार्थों के सामंजस्य से ही समाज की उन्नति होती है। स्रगर समाज के स्रधिकाश स्रार्थिक स्वार्थों के बीच सामंजस्य स्थापित किया जा सके तो एक बड़ी सख्या मे जनता को लाभ होगा श्रीर समाज की उन्नित होगी। हम क्यो ऐसा सामजस्य स्थापित करना चाहते है ? इसका एकमात्र कारण जीविका की समस्या है। प्राचीनकाल से अब तक मनुष्य ने अपनी ताकत अपनी स्थिति कायम रखने में ही लगाई है। बराबर वने रहने के लिए मानव जाति का संघर्ष ही समाज के अविन्छन्न विकास का कारण है, यही सामाजिक प्रगति का नियम है। वर्ग संघर्ष सामाजिक प्रगति का कारण नहीं है-नह तो एक बीमारी है जो सामाजिक प्रगति के रास्ते में उत्पन्न हो गई है। बीमारी का कारण अपने को बनाए रखने की असमर्थता है श्रीर इस बीमारी का फल संघर्ष है। सामाजिक समस्याश्रो के अपने अध्ययन से मार्क्स ने सामाजिक प्रगति के रास्ते की वीमारियों का ज्ञान प्राप्त किया है। इसलिए मार्क्स सामाजिक रोग निदान-कारक कहा जा सकता है। हम उन्हें चिकित्सक नही कह सकते।

मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धान्त के अनुसार 'स्रतिरिक्त मूल्य' जिसका उपयोग पूँजीपति करते हैं, वह पूर्ण रूप से मजदूरों के श्रम का फल है। मार्क्म उत्पादन का सारा श्रेय श्रोंधोगिक मजदूरों के श्रम को देते हैं श्रीर दूसरे उपयोगी सामाजिक प्रतिनिधिया के श्रम को छोड देते हैं। उटाहरण के लिए देखिए:--सघाई, नान्तुड् चौ, थि एन चिन, हान्क्वो तथा दूमरी जगहां में स्थित चीन के कपड़े की मीलों ने यूरोपीय युद्ध के समय में काफी धन उपाजन किया। हर मील ने कम से कम कई लाख डालर वार्षिक 'त्रातिरिक्त मूल्य' प्राप्त किए । कही-कही तो यह अतिरिक्त मूल्य करोडो पहुँच गया । यह अपरिमित 'अतिरिक्त मृल्य' किसके श्रम से प्राप्त हुआ ? क्या केवल मील के भीतर कवों पर काम करने वाल मजदरों के श्रम से ही ? जब हम सूत श्रीर कपड़े के कच्चे माल के बारे में सोचते हैं तो हमारा ध्यान रुई की श्रीर जाता है। जब हम रुई प्राप्त करने के साधनो की बात सोचते हैं तो हमारा दिमाग कृषि पर जाता है। श्रगर हम कपास की खेती पर व्यारेवार ढंग से चर्चा करे तो हमे वैज्ञानिक कृषि विशेषज्ञों को देखना होगा जो कपास के अच्छे बीज का चुनाव तथा कपास के बोने और पटा करने के अच्छे तरीकों का अध्ययन करते हैं। बीज बोने के पहले खेत जोतने और बीज बोने के बाद खेत की वास-पात बटोरने के लिए वहत से ख्रीजारा ख्रीर यन्त्रों की यावश्यकता होती है स्रांर पौधों के पृष्ट होने के लिए खाद देना भी जरूरी है। जब हम मरीन और खाद की बात सोचते हैं तो इस चीजो के आवि-ष्कारां श्रीर बनाने वालां को भी श्रेय देना उड़ेगा। कपास लोढाई के बाद सूत कातने के लिए रई मील भेजा जाना चाहिए त्रोर जब सूत त्रोर कपडा तैयार हो गया तो उन्हें फिर बाजार में बिक्री के लिए यह चाना चाहिए। यह काम स्वभावतः हमारा ध्यान जहाज श्रोर रेलगाडियां की श्रोर ले जाता है श्रीर जब हम सोचते हैं कि ये मशीनें कैसे माल ढोने के योग्य बना सर्का तो हमे भाप और जिजली की इजिन आविष्कारको को श्रेय देना ही होगा। अगर हम उन सामानो की श्रोर देखे जिनसे इजिन बनता है तो हमे खान में काम करने वालां तथा धातुत्रों के बनाने वालां, जगलां में काम करने वालो तथा लडकी के काम करने वालों को भी श्रेय देना होगा। सूत श्रीर कपड़ा पूर्ण रूप से बन जाने के बाद श्रगर समाज का कोई दूसरा वर्ग नही बल्कि केवल श्रोद्योगिक मजदूर (Industrial workers) ही कपड़ो का व्यवहार करें तो कपड़ों के लिए विस्तृत वाजार नहीं होगा श्रीर तब कैसे प्जीपति अधिक लाम उठा सकेंगे श्रीर 'श्रविरिक्त मूल्य' पैदा कर सकेंगे। जब आप इन सभी बातां को सामने रखते हैं तो आप 'श्रातिरिक्त मूल्य' पर किसका अधिकार मानते हैं? कारखानों के मजदूर कैसे कह सकते हैं कि वह केवल उन्हीं के अम का फल है। सभी उद्योग-धन्धों में 'श्रातिरिक्त मूल्य' के पैदा होने का समान नियम है। यह केवल कारखानों के अन्दर काम करने वाले मजदूरों के अम का ही फल नहीं है बल्कि समाज के बहुत से उपयोगी और शक्तिशाली प्रतिनिधियों के अम का फल है जो प्रत्यच्च या अप्रत्यच्च रूप से काम करके तैयार माल के उत्पादन या खपत में थोडा या अधिक हाथ बँटाते हैं। इन उपयोगी और शक्तिशाली प्रतिनिधियों की संख्या ही समाज में अधिक है।

जहाँ तक उद्योग-धन्धो में लगे हुए मजदूरो की संख्या का प्रश्न है सयुक्त राष्ट्र अमेरिका जैसे आद्योगिक और उन्नतिशील राष्ट्र में भी मजद्रों की सख्या वहाँ की कुल जनसख्या का सिर्फ पाँचवाँ भाग है श्रर्थात. दो करोड से अधिक नहीं है। अगर हम इस प्रश्न पर इस दृष्टि से विचार करे तो अगर काफी उन्नतिशील और औद्योगिक देशों में आर्थिक स्वार्थों के बीच सामंजस्य की कमी है जिससे संघर्ष और युद्ध होता है तो हमें पता चलेगा कि केवल एक तरह का मजदूर वर्ग एक तरह के पूँजीपति वर्ग से ही संघर्ष में नहीं लगा हुआ है बल्कि समाज के बहुत से उपयोगी स्रौर योग्य वर्ग पूँजीपितयों के विरुद्ध खड़े हैं। चुँकि ये अपनिशनत सामाजिक वर्ग जीविका की तलाश में हैं श्रीर श्रार्थिक फगड़ा मिटाना चाहते हैं इसलिए वे माल की सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू करते हैं, राष्ट्र के माल ढोने तथा यातायात के साधनो की उन्नति के लिए प्जीपतियों पर भारी आय-कर और उत्तराधिकार-कर बैठाते हैं, मजदूरों के रहने की दशा तथा पुतलीवरों में काम करने की हालतो में सुधार करते हैं तथा इसी प्रकार के अन्य प्रयोग करते हैं जिनसे राष्ट्र के श्रन्दर के बहुत से श्रार्थिक स्वार्थों में सामंजस्य स्थापित हो सके। जब से पश्चिम में त्र्यार्थिक स्वार्थों के बीच सामजस्य स्थापित करने वाले विभिन्न तरीको का विकास हुआ है तब से समाज में बड़ी प्रगति हुई है श्रीर श्रिधिकांश जनता श्रानन्दपूर्वक रहती है। मार्क्स ने श्रपनी सामाजिक समस्यात्रों के ऋध्ययन में समाज की केवल एक ही बीमारी का पता लगाया. उसने सामाजिक प्रगति के नियम श्रीर इतिहास की केन्द्रीय शक्ति का पता नहीं लगाया। जैसा कि ग्रमरीकी विद्वान् ने कहा है कि वृत्ति ! रोजी ) के लिए संघर्ष करना ही सामाजिक प्रगति का कारण है और यही इतिहास की केन्द्रीय शक्ति है। वृत्ति के लिए संघर्ष करना श्रीर जीविका की समस्या दोनों एक ही चीज हैं और इसिलए जीविका की समस्या सामाजिक प्रगति को आगे बढ़ाने वाली शक्ति कही जा सकती है। जब हम पूर्णरूप से इस सिद्धान्त को समक्तते हैं तो सामाजिक समस्या का दूसरा हल पाना हमारे लिए आसान हो जायगा।

मार्क्स का यह मानना कि वर्ग संघर्ष ही सामाजिक प्रगति का कारण है परिखाम को कारण के पहले रखता है। मूलसोत में ही गडबड़ी हो जाने के कारण मार्क्स का मत ठीक-ठीक सिद्ध नहीं हो सका है श्रीर कभी-कभी तो वह सामाजिक इतिहास की बाद मे होने वाली घटनात्रों द्वारा प्रत्यन्त रूप से गलत सिद्ध हुआ। उदाहरण के लिए-मार्क्स के अनुयायियों ने सन् १८४८ में अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया और कई एक घोषणार्ये की। उस समय जो त्रान्तर्राष्ट्रीय समाजवादी सघ का सगठन किया गया था वह फास प्रसा (Franco-Prussian , युद्ध के समय विघटित कर दिया गया। बाद में दूसरा ऋन्तर्राष्ट्रीय सघ संगठित किया गया जो प्रथम ऋन्तर्राष्ट्रीय सघ से कई एक बातों में अन्तर रखता था। प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय केवल वर्ग सवर्ष के मत पर स्थापित था। वह समाज के पुनर्निर्माण के लिए क्रान्तिकारी तरीकों का प्रचारक था श्रीर प्रजीपतियों से कोई समसौता नहीं करना चाहता था बल्कि पूर्ण असहयोग करता था। राष्ट्रीय परिषदों में सदस्यों की राजनीतिक कार्रवाइयाँ पार्टी द्वारा अवैज्ञानिक कहकर रोक दी गई। लेकिन बाद मे जर्मन समाजवादी रिचस्ताग (Reichstag) में त्रान्दोलन मचाने लगे श्रीर हाल मे ही ग्रेट ब्रिटेन का मजदूर दल वैधानिक राजतंत्र के अन्दर मित्रमङल कायम करने में भी समर्थ हो गया है। इन बातों से पता चलता है कि वहुत से राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नहीं हुए। प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय और दूसरी अन्तर्राष्ट्रीय के बीच नीति संबधी मतमेद पड़ जाने से मार्क्स के अनुयायियों का आपस में मनाड़ा बहुत बढ़ गया जिसे मार्क्स अपने समय मे नहीं देख सका था। मेरा मत एकदम से सत्य है कि कहना सहल है पर समभाना कठिन है। मार्क्स ने सामाजिक समस्यात्र्यों के सुलक्ताने मं विज्ञान की मदद लेनी चाही था। प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय की स्थापना करने के पहले मार्क्स से अपनी सबसे श्रधिक शक्ति श्रीर समय इतिहास श्रीर तत्कालीन घटनाश्रो के विवेकपूर्ण विश्लेषगात्मक अध्ययन में लगाया था । अपने अध्ययन के फलस्वरूप वह इस नतीजे पर पहुँचा कि भविष्य मे पूँजीवादी प्रणाली जरूर ही ढहेगी। जैसे-जैसे पूंजीवाद बढ़ेगा इस प्रणाली के भीतर की प्रतियोगिता भयकर से भय करतर होती जाययी, बड़े प्जीपित छोटे-छोटे प्जीपितयो को इड़प लेगे श्रीर श्रन्त में केवल दो वर्ग समाज में रह जायंगे-एक श्रत्यन्त धनवान पुँजीपति वर्ग श्रौर दूसरा श्रत्यन्त निर्धन मजदूर वर्ग । जब पूँजीवाद श्रपनी चरम सीमा पर पहुँच जाएगा तो वह स्वय ही ढहने लगेगा और तब प्जीवाद राज कायम हांगे। समय के दौरान मे साम्यवाद भी शक्तिशाली होगा श्रीर एक स्वतत्र साम्यवादी राज की स्थापना होगी। मार्क्स के श्रनुसार श्रत्यन्त विकसित पूँजीवादी राज श्रपनी मृत्यु श्रवस्था को पहुँच चुका है इसलिए तुरन्त ही एक क्रान्ति होगी। लेकिन मार्क्स के बाद के ७० वर्षों से अधिक समय का पश्चिमी इतिहास इस मत का प्रत्यन्न खरडन करता है। मार्क्स के समय में इगलेगड़ के मजदूर प्रतिदिन ख्राठ घटे काम करने की मॉग करते थे त्रोर पूँजीपतियां से त्रपनी माँग पूरी कराने के लिए इंडताल रूपी श्चस्त्र का प्रयोग करते थे। मार्क्स ने ब्रिटिश मजदूरों की यहकह कर श्रालो-चना की कि उनकी माँग दिवा-स्वप्न है जिसे पूँजीपति निश्चय ही नहीं स्वीकार करेंगे। प्रतिदिन त्राठ घरटे काम करने की माग के लिए उन्हें क्रान्तिकारी श्चास्त्र व्यवहार करना चाहिए। पर बाद में जहाँ-जहाँ मजदूरो ने प्रतिदिन श्राठ घएटे काम करने की माँग की वह केवल वास्तविक बात ही नहीं हो गई विलक राज के कानून द्वारा सम्पूर्ण देश में यह लागू कर दिया गया जिससे कारखानां, बैंका श्रीर रेल कम्पनियों के मजदूरों को दिर भर में केवल श्राठ घरटे काम करने पडते हैं। बहुत सी घटनाएँ जिन्हे मार्क्स ने पहले नहीं देखा था उसके मत से सामजस्य नहां रखती हैं। माक्स को यह भी कबूल करना पडा कि कुछ चीजे उसके अनुमान से विपरीत घटी है। पूँजीवाद को ही लीजिए: माक्स का यह मत है कि जैसे-जैसे पूँजीवाद बढ़ता जायगा पूँजीपति श्रापस में एक दूसरे को हड़प लेंगे श्रोर इस प्रकार अपना नाश अपने ही जल्दी से सामने लाएगे। लेकिन आज इम देखते हैं कि प्जीवादी नष्ट तो नहीं ही हुए हैं बलिक पहले से भी ऋधिक तेजी से बिना हास के चिह्न के वढते जा रहे हैं। यह माक्स के मत पर ऋधिक प्रकाश डालता है।

हम पुनः एक बार जर्मनी की सामाजिक स्थिति पर विचार करे। विसमार्क के काल में राज की शक्ति मजदूरों के दुःखों को दूर करने में लगी। कानून द्वारा यह निश्चित कर दिया गया कि मजदूरों से दिन भर में आठ घरटे ही काम लिया जा सकता है और राज-द्वारा लड़के-लड़िक्यों के काम में प्रवेश करने की उम्र तथा दिन भर में कम करने के घटो पर भी बहुत से प्रतिबंध लगाए गए। बुदां में मजदूरों को पेनशन देने तथा उनका जीवन-बीमा कराने का प्रबन्ध भी राज ने किया और इनका बोम देश के पॅ्जीपतियों के सिर दिया। यद्यपि बहुत से पॅ्जीपतियो ने इसका विरोध किया लेकिन बिसमार्क 'लहू स्त्रौर लोहे' का बना मत्री था स्त्रौर उसने दृढता के साथ अपनी योजना कार्यान्वित की। उसी समय बहुत से लोगो ने कहा कि मजद्रां की रचा श्रौर काम करने के घर्टा मे कमी कर देने की इस नई राष्ट्रीय नीति से तो मजदूरों को सचमुच में लाम होगा लेकिन इससे पॅजीपतियों को हानि होगी। जपर से देखने में तो यह लगता है कि छाठ घएं। की श्रपेका सोलह घरो के श्रम से उत्पादन श्रधिक होगा लेकिन श्राठ घरटे काम करने का क्या फल हुआ १ दर असल आठ घरटे प्रतिदिन के अम से श्रिधिक उत्पादन हुआ। इसका कारण यह है कि आठ घरटे काम करने की प्रणाली में मजदूर अपनी काम करने की शक्ति और स्फूर्ति नहीं खोते हैं बलिक वे पूरे स्वस्थ रहते हैं। जिसके फलस्वरूप के बराबर मुस्तैदी से मशीना की अञ्छी खबरगिरी रखते हैं। इसका अर्थ यह है कि मशीनें कदाचित ही खराब होती हैं श्रौर मशीने ठीक करने के लिए कारखानों को बन्द नहीं करना पडता है। जिना रकावर के उत्पादन होता रहता है स्त्रीर स्त्रिधक परिमारा में होता है। जब मजदूर प्रतिदिन सोलह घरटे काम करते हैं तो उनकी ताकत श्रीर स्फर्ति भयकर रूप से चीए होती है। वे मशीनो के सब श्रंगों पर ध्यान नहीं रख सकते हैं इसलिए मशीने वरावर दूरती हैं श्रीर मशीने ठीक करने के लिए कारखानों को बन्द कर देना पडता है। इससे उत्पादन में रुकावट श्रा जाती है श्रीर इस प्रकार कारखानों का उत्पादन-कार्य निश्चय ही कम हो जाता है। अगर आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करते हैं तो मैं तुलना द्वारा श्रपनी बात को सिद्ध कर दिखाता हाँ। श्रापमे से हरेक इसका प्रयोग कर देखिए। दिन भर में पन्द्रह या सोलह घरटे तक अध्ययन करते रहिए जब तक कि आप थक न जाएँ। इसके बाद भी अगर आप अध्ययन जारी ही रखते है तो ब्रापको ठीक-ठीक याद ही नहीं रहेगा कि ब्रापने क्या पढ़ा है। लेकिन दिन भर में केवल त्राठ घएटे ऋष्ययन कीजिए तथा शेष समय में श्राराम कीजिए. खेलिए श्रौर श्रपनी शक्ति संचय कीजिए। मैं विश्वास करता हूँ कि इस तरह स्राप जो कितान पडेंगे उसे स्रज्ञी तरह समभेंगे श्रीर ठीक-ठीक याद भी रखेंगे। मार्क्स ने सोचा कि श्राठ घएटे काम करने से उत्पादन में कमी होगी। लेकिन जब जर्मनी ने काम के घएटे कम कर दिए तो उत्पादन में वृद्धि हुई श्रीर वह दूसरे देशों से बढ़ गया । ब्रिटेन श्रीर संयक्त राष्ट्र के लोग चिकत हो गए। उन्होंने सोचा था कि काम के घरटे कम कर देने श्रौर मजदूरों को सुरत्वा के लिए बडी रकम खर्च करने से उत्पादन कम होगा। तब जर्मनी ने इस नीति से कैसे उत्पादन में वृद्धि की १ इस श्राश्चर्यजनक बात से वे जर्मनी की हालतों के श्रध्ययन की श्रोर मुके श्रौर बाद में जब उन्होंने इस नये श्रार्थिक सिद्धान्त को सममा तो वे भी जर्मनी के नकल करने लगे। मार्क्स ने श्रपने समय में इन सिद्धान्तों को नहीं देखा था इसलिए वे गलत नतीजे पर पहुँचे थे।

फिर मार्क्स की खोज के अनुसार अगर पूजीपति बहुत 'अतिरिक्त मूल्य' चाहते हैं तो उन्हें तीन शर्ते पूरी करनी चाहिए । वे तीन शर्ते हैं-मजदूरो को कम उजरत देना, काम के घएटो में वृद्धि करना श्रीर तैयार माल के दामों में वृद्धि करना । ये तीनो शर्त तर्कपूर्ण नहीं हैं । इस बात को इम आधु-निक समय के बहुत अधिक धन प्राप्त होने वाले उद्योग धन्धों से सिद्ध कर सकते हैं। आप सर्वों ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की फोड (Ford) कम्पनी का नाम सुना होगा। इसके बहुत से कारखाने हैं ग्रीर उनमें तैयार होने वाली अनिगनत मोटर गाडियां सारे ससार मे भेजी जाती हैं। इन कारखानों से होने वाली श्रामदनी कई करोड की है। इन कारखानों के माल तैयार करने श्रौर फिर माल को बेचने की क्या नीति है ? इस कम्पनी की सभी मशीने श्रौर सभी प्रकार के दूसरे प्रबन्ध चाहे वे कारखाने में हों या कम्पनी की ऋफ़िसो में एकदम मुन्दर स्रोर पूर्ण है स्रीर इस ढंग के है कि मजदूरो का स्वास्थ्य श्रच्छा रहे। कारखानो में श्रधिक से श्रधिक प्रतिदिन श्राठ घएटे काम लिया जाता है। सबसे साधारण मजदूर की दैनिक उजरत पाच अमरीकी डालर है या हमारी मुद्रा (चीनी मुद्रा में ) दस डालर । अधिक उपयोगी काम करने वाल मजदूर श्रौर श्रधिक पाते हैं। ऊँची उजरत के सिवाय मजदूरों के मनो-विनोद के लिए कारलानों की श्रोर से खेल-कृद का प्रबन्ध रहता है: मजदरो के बीमार होने पर उनकी चिकित्सा के लिए कारलानों की स्रोर से डाक्टर रहते हैं तथा नये मजदूरी श्रीर मजदूरों के बच्चो के पढ़ने के लिए स्कूल का प्रबन्ध रहता है। श्राकस्मिक दुर्घटना श्रोर बुढ़ापे के लिए क्रमशः उनके बीमा श्रीर पेनशन का प्रवन्ध रहता है। मजदूरों की मृत्यु के बाद उनके परिवार वाले बीमा या पेनशन की रकम ले सकते हैं इसकी भी व्यवस्था रहती है। इस कम्पनी की मोटर गाड़ी लरीदने वाले सभी लोग इसकी मोटर गाडियो के दाम को जानते हैं। जहाँ दूसरी कम्पनी की गाड़ी पांच हजार डालर में मिलती है फोड गाड़ी पन्द्रह सो डालर में ही मिलती है। यद्यपि गाडियो की इतनी कम कीमत होती है फिर भी इनकी इजिनें बड़ी मजबूत होती हैं

श्रौर खासकर पहाडी रास्तों के लिए तो वहुत ही उपयोगी होती हैं। बिना खराब हुए ही ये बहुत दिनों तक चलती हैं। चूँ कि फोर्ड कम्पनी की बनी गाडियों का मूल्य कम होता है श्रौर फिर भी वे काफी मजबूत होती हैं इसिलए उनका प्रचार 'हवा के डैं ने पर चढ़कर' हुश्रा है श्रौर चूँ कि गाडी के विकने के लिए काफ़ी बाजार है इसिलए कारखानों को काफी लाम भी होता है।

त्राव हम इन बड़े धन कमाने वाले मोटर कारखाना द्वारा लागू किए गए श्रौद्योगिक श्रौर श्रार्थिक सिद्धान्तों को मार्क्स के 'श्रातिरिक्त मूल्य' के सिद्धान्त के साथ तुलना करें। 'श्रातिरिक्त मूल्य' की वृद्धि के लिए मानसं की तीन त्रावश्यक शर्ते एकदम गलत सावित होती हैं। मार्क ने कहा कि पूंजीपतियों को काम के घरटे वढ़ाने पड़ेगे पर फोड कम्पनी ने काम के घरटे कम कर दिए हैं। मार्क्स ने कहा कि पूंजीपितयो को उजरत कम करनी पड़ेगी पर फोड ने अपने कारखानां के मजदूरों की उजरत बढ़ा दी है। माक्त ने कहा कि पूंजीपतियों को अपने तैयार माल की कीमत बढ़ानी पड़ेगी पर फोर्ड कम्पनी ने अपने माल की कीमत घटा कर रखी है। माक्स ने इन प्रतिकृततात्रों का त्रानुमान नहीं किया था इसलिए उसके नतीजे बहुत ही गलत निकले । सामाजिक समस्यात्रों के अपने लम्बे अध्ययन से माक्स ने जो कुछ ज्ञान प्राप्त किया वे भूत काल के इतिहास की वातों से। उन्होंने भविष्य में होने वाली बातों का कुछ भी अनुमान नहीं किया। जिसके फल-स्वरूप उनके अनुयायी उनके मतों में परिवर्त न करना चाइ रहे हैं। माक्स के सामाजिक दर्शन का मूल उद्देश्य पूंजीपितयों को समाप्त करना था। लेकिन प्ंजीपतियों को समाप्त करना चाहिए या नहीं यह एक प्रधान प्रश्न है श्रौर इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर देने के पहले हम ब्यौरेवार ढंग से इसकी जांच करें। इससे पता चलता है कि समम्तना बहुत ही कठिन है पर करना बहुत ही श्रासान है।

मार्क्स के 'त्रातिरिक्त मूल्य' के सिद्धान्त का साराश यह है कि श्रम द्वारा उपार्जित 'त्रातिरिक्त मूल्य' को लूटकर पूँजीपित धन पाते हैं। पूँजीपितयों का उत्पादन कार्य मजदूरों पर निर्भर करता है त्रौर मजदूरों का उत्पादन सामित्रयों पर निर्भर करता है त्रौर सामित्रयों का खरीदना या वेंचना सौ गगरों (व्यापा रियों) पर निर्भर करता है। सभी प्रकार के उत्पादन से होने वाला कुल लाम पूँजीपित श्रौर सौदागर ले लेते हैं श्रौर इस प्रकार लहू श्रौर पसीने वहा कर मजदूरों द्वारा कमाए हुए धन को वे लूटते हैं। इसलिए पूँजीपित श्रौर व्यापारी मजदूरों को श्रौर संसार को हानि पहुँचाने वाले हैं श्रौर हमें उनको

नष्ट कर देना चाहिए। लेकिन मार्क्स का कथन था कि पहले पूँजीपति समाप्त होंगे स्रीर तब व्यापारी वर्ग । संसार स्रब स्थिरता के साथ उन्नति कर रहा है ग्रौर प्रतिदिन नए-नए सुधारो का प्रवर्तन कर रहा है। उदाहरण के लिए वितरण के समाजीकरण के नए प्रयोग को लीजिए जो सहयोग समितियाँ भी कहलाती हैं। ये समितियाँ मजदूर सघ द्वारा गठित होती हैं। श्रगर मजदूर श्रपनी जरूरत के कपड़े श्रीर खाने की चीजें सीधे व्यापारियों से लें तो व्यापारी नफा मॉर्गेंगे श्रीर इस प्रकार मजदूरों को श्रपने सामान के लिए बहुत देना पड़ेगा श्रीर व्यापारी बहुत धन पैदा करेंगे। कम कीमत पर माल खरीदने के लिए मजदूर स्वयं श्रपना सगठन करते हैं श्रीर श्रपनी जरूरत की चीजो को वेचने के लिए अपना भरडार (Store) खोलते हैं। इस प्रकार वे अपनी साधारण ज़रूरत की सभी चीजें श्रपने भरखार से खरीदते हैं। उन्हें माल सस्ते में श्रीर श्रासानी से मिल जाते हैं श्रीर वर्ष के श्रन्त में भएडार में जो वचत होती है वह सभी मजदूरो के बीच हिस्सों के अनुपात से बॉट दी जाती है। हिस्सो के अनुपात से नफा का बॅटवारा होने के कारण इस प्रकार के भएडार 'उपभोक्ता सहयोग समितियाँ' कहलाती हैं । ग्रेटब्रिटेन के बहत से बैक और उत्पादक कारखाने सहयोग-समितियों द्वारा ही अब नियत्रित होते हैं। इन समितियों के हो जाने से बहुत से व्यापारी भराडार उठ गए हैं। पहले जो इन ( मजदूरों के भण्डार को ) भण्डारों को नगण्य दकान कहकर देखते ये अब वे ही इन्हे शक्तिशाली संगठन सममने लगे हैं। इस प्रकार के सगठन का तेजी के साथ बढ़ने के कारण बड़े-बड़े ब्रिटिश व्यापारी अब माल उत्पन्न करने वाले हो गए हैं। उदाहरण के लिए देखिए:-स्टैंडड° म्राइल कम्पनी (Standard oil Company) जो चीन में तेल वेचती है, संयुक्त राष्ट्र में तेल निकालने वाली कम्पनी है। प्रेट ब्रिटेन में दसरी व्यापारिक कम्पनियाँ भी उत्पादक कम्पनियो का रूप धारण करती जा रही हैं। सहयोग समितियों द्वारा सामाजिक समस्यात्रो का हल होना तो केवल एक श्रावान्तर बात है, फिर भी इससे मार्क्स के मत का खरडन हो जाता है कि पूँजीपति व्यापारियों से पहले समाप्त होगे। मार्क्स ने जो नतीजा निकाला था उनका श्राधुनिक बातों से श्रसगति होना दूसरा सवृत है कि मेरा सिद्धान्त हटाया नहीं जा सकता है कि 'समम्मना कठिन है पर करना सहल है।'

फिर मार्क्स के सिद्धान्त के अनुसार संसार के बड़े-बड़े उद्योग-धन्धे उत्पा-दन पर निर्भार करते हैं आरे उत्पादन पूँजीपितयों के ऊपर निर्भार करता है। इसका यह अर्थ है कि अच्छे, उत्पादन और बड़ी पँजी से उद्योग-धन्धे बढ़ सकते हैं श्रीर मुनाफा भी हो सकता है। चीन की श्रीद्योगिक दशा से इस मत पर क्या प्रकाश पड़ता है १ चीन का सबसे वड़ा ब्रौद्योगिक संगठन हान ये-पिङ्कम्पनी (हान्पाड् श्राहरन एगड स्ट्रील कम्पनी ) है जिसके कारखाना ने इस्पात बनाने मे अपनी विशेषता प्रदर्शित की है। इस कम्पनी में पड शुत्रान्-हुइ की बहुत पूँजी लगी हुई है। सालाना जो इस्पात यहाँ तैयार होता है वह साधारणतः ग्रमेरिका के सिटले ( Seattlle ) या ग्रस्ट्रे लिया भेजा जाता है ऋौर युरोपीय युद्ध के समय जापान भी भेजा गया था। फिर भी लोहा चीन का प्रधान आयात है। जब चीन में हान ये पिड़ नामक लोहे का कार-खाना है तब फिर विदेशों से क्यों यह लोहा खरीदता है ? क्योंकि चीन के बाजार में अच्छे दर्जें के लोहे की ज़रूरत है जिससे राइफल, वन्दक तथा अन्य श्रीजार बन सकें। हान् ये कम्पनी केवल इस्पात की पटरियाँ (Steal rails) श्रीर ढालग्रा लोहा ( Pig iron ) तैयार करती है जिसकी श्रावश्यकता चीन के बाजार को नहीं है। इसलिए हमारा बाजार हान् ये पिड कम्पनी के लोडे की अपेक्वा विदेशी लोहे को खरीदता है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका हर वर्ष चालीस करोड टन इस्पात ऋौर चालीस से पचास करोड टन के भीतर तक लोहा उत्पादन करता है। चीन में केवल हान् ये पिङ्कम्पनी द्वारा दो लाख टन लोहा और एक लाख टन से कुछ अधिक इस्पात हर वर्ष तैयार किया जाता है। क्यां चीन श्रपने इस कम परिमाण में उत्पन्न होने वाले इस्पात को भी समुक्त राष्ट्र अभेरिका के हाथ बेच देता है और क्यो समुक्त राष्ट्र भारी परिमाण में इस्पात को उत्पन्न करते हुए भी चीन के इस्पात को खरीदता है ? चूंकि हान् ये पिङ्कम्पनी के पास अच्छी तरह गलाकर धातु निकालने वाले कारखाने नहीं हैं और यह जो लोहा तैयार करती है उसे काम में लाने के पहले फिर कई तरीकों से उसे तैयार करना पडता है। इस कम्पनी में जो लोहा तैयार होता है उस लोहे की चीन में ज़रूरत नहीं पड़ती है इसलिए विदेशों में बेच दिया जाता है। सयुक्त राष्ट्र में बहुत से इस्पात के कारखाने हैं जो कहीं से भी सस्ता लोहा खरीदते हैं, उसे अपने यहाँ पुन: गलाते हैं ग्रीर ग्रच्छा इस्पात वनाकर त्र्राधिक मुनाफा कमाते हैं। यद्यपि संयुक्त राष्ट्र स्वयं बहुत इस्तात पैदा करता है फिर भी वह चीन से भेजे गए सस्ते लोहे को खरीदता है। चूँ कि हान् ये पिङ् कम्पनी अपना बना इस्पात दूसरे देशो मे भेजती थी इसलिए यूरोपीय युद्ध के समय यह भी काम के घरटे कम करने में, मजदूरों की उजरत बढ़ाने में समर्थ हो सकी ख्रौर इतना करने के बाद भी इसने बहुत मुनाफा कमाया था। लेकिन अब कम्पनी को बाटा हो रहा है अरि

बहुत से मजदूर काम से हटा दिए गए हैं। मार्क्स का कहना होगा कि हान् ये-पिड कम्पनी इस्पात के समान अच्छी चीज पैदा करती है और इसके पास पूँजी भी अधिक है इसलिए इसे बहुत मुनाफा कमाना चाहिए और तेजी के साथ उन्नति करनी चाहिए। तब क्यों यह कम्पनी अवनित कर रही है ? अगर इम इस एक कम्पनी (हान् ये-पिड ्) की हालतों की जॉच करें तो पता चलेगा कि उद्योग-धन्धों का हत-पिड-उपमोक्ता समुदाय है। उद्योग-धन्धों की उन्नति केवल उत्पादन में लगी पूँजी पर निर्भ र नहीं करती हैं। यद्यपि हान् ये-पिड कम्पनी के पास बहुत बडी पूँजी है पर यह जो इस्पात उत्पादन करती है उसकी खपत चीन में नहीं होती है। इसलिए न तो कम्पनी बढ़ ही पाती है न मुनाफा ही कर सकती है। क्योंकि उद्योग-धन्धे का केन्द्र उपमोक्ता समाज है इसलिए आज के सभी बड़े-बड़े उद्योग-धन्धे उपमोक्ता की आवश्य-कताओं के अनुसार उत्पादन करते हैं। अधिक बुद्धिमान मजदूर भी अब उपमोक्ताओं के साथ सहयोग कर रहे हैं। खपत क्या है वह तो केवल लोगों के जीने में मदद करने का एक प्रश्न है—यह जीविका का एक प्रश्न है। इसलिए उद्योग-धन्धों को भी जनता की जीविका पर निर्भ र रहना पड़ता है।

जीविका शासन का, अर्थशास्त्र का और ऐतिहासिक हलचलों का केन्द्र है। जैसा कि लोगो को कभी सौरमंडल के केन्द्र के सम्बन्ध में गलत धारगा थी उसी तरह पराने साम्यवादियों ने भौतिक शक्तियों को इतिहास का केन्द्र मानने की गलती की। इससे जो गडबड़ी पैदा हुई उसकी तुलना उस गडबड़ी से की जा सकती है जो पुराने ज्योतिषियों के इस मत के अनुसरण करने से हुई थी कि पृथ्वी ही सौरमंडल का केन्द्र है। इससे कालनिरूपण विधि सम्बन्धी गर्याना श्रों में वर्ष में एक महीने की गलती हो जाती थी। बाद में जब गलतो का सुधार हुआ और सूर्य ही सौरमंडल का केन्द्र माना गया तो हर तीसरे वर्ष में सिर्फ एक दिन की गलती होती थी। अगर हम सामाजिक समस्यात्रों के भीतर से गड़बड़ी को दूर करना चाइते हैं तो हमें सामाजिक विज्ञान में की गई गलती में सुधार करना पड़ेगा। इस अब नहीं कह सकते कि भौतिक बातें ही इतिहास की केन्द्रिय शक्ति हैं। हम इतिहास की राज-नीतिक. सामाजिक, श्रार्थिक हलचलों को जीविका की समस्या के चारों श्रोर स्थित करें । इस जीविका को सामाजिक इतिहास का केन्द्र समर्फे । जब हमने केन्द्रीय समस्या की पूर्णरूप से छान-बीन कर ली है तो हम सामाजिक समस्या के हल का रास्ता भी पा सकते हैं।

भगस्त ३, सन् १६२४ ई०

## दूसरा व्याख्यान

श्रगर इम सिद्धान्त की दृष्टि से जीविका की समस्या की व्यौरेवार चर्चा करे तो इम इसे दस या बीस दिनों में भी समाप्त नहीं कर सकते। साथ-साथ श्रव तक इस चेत्र में कोई स्थिर सिद्धान्त नहीं बन सका है इसलिए इस सिद्धांत की श्रिधिक चर्चा करना समय की बर्बादी ही होगी। जितना ही इसका सेद्धान्तिक तरीके पर विचार करेंगे उतना ही यह कम समक्त में श्रायगा। इसलिए सिद्धान्त की बातों को श्रलग रखकर श्राज मैं केवल इसके कार्यान्वत करने के तरीकों की चर्चा करूँगा।

जीविका के सिद्धान्त को कार्यान्वित करने के लिए कुछ दिन पहले क्वो-मिन्ताङ ने दो तरीके निश्चित किए। पहला तरीका है जमीन पर जनता का समान अधिकार होना और दूसरा है पूँजी का नियन्त्रीकरण । अगर इम इन दो तरीको का अनुकर्ण करें तो हम चीन में जीविका की समस्या इल कर लेंगे। अपनी-अपनी विभिन्न परिस्थितियो और प्जीवादी विकास की भिन्न-भिन्न मात्रात्रों के कारण विभिन्न देशों को जीविका की समस्या के हल करने में विभिन्न तरीकों का अनुसरण करना पड़ता है। बहुत से चीनी विद्वान जो पश्चिमी ज्ञान के सभी रूपों को अपना रहे हैं, सोचते हैं कि इम ऋपनी समस्या पश्चिम की नकल कर के हल कर सकते हैं। वे इस बात का श्रन्भव नहीं करते कि पश्चिम के साम्यवादी सामाजिक पश्नों को लेकर कितने दलों में विभक्त हैं और एक समान कार्य-प्रणाली से वे अभी भी कितने द्र हैं। मार्क्स के अनुयायी सामाजिक प्रश्नों का इल सर्वहारा अधिनायक तन्त्र द्वारा और सभी राजनीतिक तथा श्रार्थिक समस्याश्रो का हल कान्ति द्वारा करना चाइते हैं। वे उपवादी दल के हैं। साम्यवादियों का दूसरा समुदाय शान्त तरीकों, राजनीतिक कारवाइयों स्रौर समम्तीते की नीति की वकालत करता है। ये दोनों मत वाले यूरोप और अमेरिका में वराबर भयंकर संघर्ष में लगे हुए हैं श्रीर हर दल के पास काम करने के श्रपने तरीके हैं। रूस ने अपनी क्रान्ति में राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं के लिए क्रान्तिकारी तरीके श्राख्तियार किए। लेकिन क्रान्ति के बाद के छः वर्षों में हमने जो कुछ देखा है उससे पता चलता है कि जहाँ तक केवल राजनीतिक समस्यात्रों का सम्बन्ध है क्रान्तिकारी तरीके पूर्ण सफल हुए हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि उसने श्रार्थिक समस्यात्रों का ही पूर्ण्रूष्प से हल कर लिया है। सोवियत्-रूस की नयी श्रार्थिक नीति श्रभी भी प्रयोगावस्था में है श्रीर इससे हमें ज्ञात होता है कि श्रार्थिक किठनाइयों को पूर्ण्रूष्प से क्रान्तिकारी तरीके नहीं मिटा सकते हैं। इसी कारण बहुत से विदेशी विद्वान् रूस की क्रान्तिकारी योजना का विरोध करते हैं श्रीर उसके बदले राजनीतिक कार्रवाइयों की वकालत करते हैं। चूँ कि राजनीतिक कार्रवाइयाँ एक ही दिन में राजनीतिक श्रीर सामाजिक सुधार नहीं कर सकती हैं इसलिए यह समुदाय धीमी प्रगति, सममौते श्रीर शान्त तरीकों पर विश्वास करने वालों का है। वे इस बात को नहीं सोचते कि पश्चिम के बड़े-बड़े पूँजीवादी राजों को मार्क्स वादी प्रणाली का व्यवहार करना चाहिए श्रीर सामाजिक समस्याश्रो को तीवता के साथ हल करने की कोशिश करनी चाहिए। उनका सोचना है कि केवल शात तरीकों से ही समस्या का पूर्ण्रूष्प से हल हो सकता है।

ये शान्त तरीके चार हैं—सामाजिक श्रौर श्रार्थिक सुधार, माल ढोने श्रौर यातायात के साधनों का राष्ट्रीयकरण, प्रत्यच्च कर-निर्धारण यानी श्रायकर, श्रौर वितरण का समाजीकरण या सहयोग समितियाँ—जिन्हें मैं श्रपने पिछले व्याख्यान में कह चुका हूँ। ये तरीके मार्क्स के बताए रास्तों से सर्वथा भिन्न हैं श्रौर श्रगर हम इन्हें श्रधिक पुनर्निर्माण के लिए श्रपनाएँ तो हम मार्क्स की कान्तिकारी योजना के विरोधी होगे। पश्चिम के विभिन्न राष्ट्र इन चार योजनाश्रो में से एक के बाद दूसरे को कार्यान्वित कर रहे हैं। यद्यपि श्रव तक उनकी श्राशा के श्रमुकूल फल की प्राप्ति नहीं हुई है तथापि वे सोचते हैं कि सामाजिक समस्याश्रो का श्रन्तिम हल इन्ही चार तरीकों में निहित है श्रौर बहुत से साम्यवादी इन तरीकों का समर्थन कर रहे हैं। जहाँ य इन शांत तरीकों का समर्थन करते हैं वहाँ दूसरी श्रोर ये मार्क्स के क्रान्ति-कारी तरीकों का विरोध भी करते हैं।

जब रूस ने पहले-पहल क्रान्ति प्रारम्भ की तो वह सामाजिक प्रश्नों को हल कर लेने की आशा कर रहा था और राजनीतिक प्रश्न तो उसके लिए गौण था। लेकिन क्रान्ति से राजनीतिक प्रश्न तो हल हो गए पर आर्थिक प्रश्नों का हल नहीं हो सका—जो सोचा गया था ठीक उसका उल्टा हुआ। इन बातों से मार्क्स-विरोधी कहने लगे कि रूस का प्रयोग मार्क्सवादी प्रणाली की दृष्टि से असफल रहा—एकदम असफल। मार्क्सवादियों ने इसका उत्तर दिया कि रूस द्वारा सामाजिक सुधार में लागू किये गए क्रान्तिकारी प्रयोग असफल नहीं हुए हैं, विलक यूरोप के दूसरे राष्ट्रों की तरह रूस के उद्योग-

धन्धे श्रीर व्यापार पूरी तरह से विकसित नहीं हुए हैं श्रीर रूस का श्रााथक संगठन श्रमी श्रपरिपक्व दशा में है। जिसके फलस्वरूप वह मार्क्स के तरीकों को सफलतापूर्वक प्रयोग नहीं कर सकता है। उनका कहना है कि बहुत समृद्ध श्रीद्योगिक श्रीर व्यापारिक देशों में जहाँ का श्रार्थिक संगठन परिपक्क दशा में पहुँच चुका है वहाँ मार्क्स के तरीके निश्चय ही सफलतापूर्वक लागू किए जा सकते हैं। पश्चिम के दूसरे राष्ट्रों में मार्क्सवादी तरीकों को निश्चय ही सफलता मिलेगी श्रीर इससे मौलिक सामाजिक पुनर्निर्माण होगा। जब हम इन दोनों तरीकों की तुलना करते हैं तो हमें पता चलता है कि मार्क्स 'उलमी डोरी को तेज छूरी से काटना चाहता है' जबिक उसका विरोधी समुदाय नम्र तरीकों का व्यवहार करना चाहता है।

श्रपनी सामाजिक समस्याश्रों को सलकाने के लिए क्या हम 'उलकी डोरी को तेज छुरी से काट डालेंगे' या शांत तरीको को अख्तियार करेगे जैसे कि चार तरीके जिनके बारे में पहले कहा जा चुका है ? क्रान्तिकारी तरीके श्रीर शांत तरीके दोनों ही साम्यवादियों के तरीके हैं श्रीर दोनो का पॅजीपतियों द्वारा विरोध किया गया है। पश्चिम के उद्योग-धन्धे त्रीर व्यापार बडी तेजी से स्रागे बढ़ रहे हैं। प्ॅजीवाद स्रपने उच्चतम शिखर पर चढ़ रहा है। पूँजीपितयों का जुल्म अपनी सीमा तक पहुँच चुका है श्रौर जनता इस हालत को बर्दाश्त करने मे असमर्थ हो रही है। पूँजीवादी प्रखाली से जनता को होने वाले दुःख को हटाने तथा समाज का पुनर्निर्माण करने में साम्य-वादियों को, चाहे वे शात तरीकों के श्राख्तियार करनेवाले हो या उम्र तरीकों के. सबा को पॅजीपतियों के विरोध का सामना करना पड़ा है। पश्चिमी राष्ट्र **ब्रापनी सामाजिक समस्यात्रों को सुलक्काने में कौन से तरीके ब्रा**स्तियार करेंगे, यह न तो श्रभी कहा जा सकता है न इसकी कल्पना ही की जा सकती है। लेकिन शांत तरीकों के अनुयायियों को पूँजीपतियों के सभी प्रकार के विरोध तथा कटु त्रालोचनात्रों का सामना करना पड रहा है। वे ब्रनुभव करते हैं कि यद्यपि शात तरीके जनता के लिए लाभदायक हैं फिर भी उनसे प्जीपतियों को किसी प्रकार की हानि नहीं होती है ब्रौर वे (शात तरीके) वास्तव में व्यावहारिक नहीं हैं। जिसके फलस्वरूप शात तरीकों में विश्वास करने वाले बहुत से साम्यवादी अपना दल छोडकर उपवादी तरीकों और सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए क्रान्तिकारी योजनात्रों के व्यवहार करने की वकालत करते हैं। मार्क्स के अनुयायियों का कहना है कि अगर अंगरेज मजदूर सचमुच में जागृत हों, संगठित हों ऋौर साथ-साथ मार्क्स के बताए हुए रास्तों पर अग्रसर हों तो उन्हें निश्चय ही सफलता मिलेगी। चूं कि अमेरिका का पूँजीवाद भी उतना ही विकसित हैं जितना ग्रेंट ब्रिटेन का इसलिए अगर अमेरिका के मजदूर मार्क्सवाद का अनुसरण करें तो वे भी अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन अभी ग्रेंट ब्रिटेन, सयुक्त राष्ट्र अमेरिका और दूसरे देशों के पूँजीपति एकदम से निरकुश हैं। वे बराबर सामाजिक प्रगति के रास्ते में बाधा डालने और अपने स्वार्थ की रज्ञा करने की बात सोचते हैं जैसा कि प्राचीन निरंकुश राजा अपनी गद्दी को बचाने की कोशिश करते थे। पुराने निरंकुश राजा जिन्हें अपने विरोधी दलों की कार्रवाइयों से डर होता था, उन्हें समाप्त करने के लिए वे उन पर भयकर अत्याचार और निर्दयपूर्ण तरीकों का प्रयोग करते थे। आधुनिक पूँजीपति भी जो अपने व्यक्तिगत लाम की रज्ञा करना चाहते हैं, सभी प्रकार के अत्याचारपूर्ण तरीकों का प्रयोग करते थे। साधुनिक पूँजीपति भी जो अपने व्यक्तिगत लाम की रज्ञा करना चाहते हैं, सभी प्रकार के अत्याचारपूर्ण तरीकों का प्रयोग करते है और साम्यवादी दलों का विरोध करने के लिए न्याय के सभी सिद्धान्तों को तिलांजिल दे देते हैं। यह कौन कह सकता है कि पश्चिम के सभी साम्यवादी दल परिस्थिति से बाध्य होकर आर्थिक समस्याओं को सुलमाने के लिए भविष्य में मार्क्सवादी तरीको को नहीं अख्तियार कर लेंगे १

समाजवादी प्रणाली का प्रयोग आदिमकाल में ही किया जा चुका है। कब यह नष्ट हो गया ? इतिहास के अपने अध्ययन से मैं सोचता हूँ कि जबसे समाज में मुद्रा का चलन हुआ तबसे इसका टूटना भी प्रारम्भ हुआ। जब सब आदिमियों को सुद्रा मिलने लगी तो वे अपनी इच्छानुसार खरीद-बिकी करने लगे । उन्हे माल के बदले माल लेने देने की जरूरत नहीं रही । खरीद-बिकी ने माल के अदल-बदल की जगह ले ली और तब से ही पुराना समाज-वाद धीरे-धीरे समाप्त हो गया । सुद्रा के व्यवहार से व्यापार स्वतन्त्र श्रीर सुविधाजनक हो गया और तब बड़े-बड़े सौदागर पैदा हुए जो उद्योगवाद के पहले के प्जीपित थे। जब उद्योग-धन्धों का विकास हुआ श्रीर उत्पादन मशीन पर निर्भर करने लगा तब मशीन मालिक ही पूँजीपति हो गए। पहले जिनके पास मुद्रा थी वे ही पूँजीपति थे। पर आधुनिक पूँजीपति वे हैं जिनके पास मशीनें हैं। साधारण विनिमय का प्राचीन युग समाजवाद का युग था जब कि 'दोपहर के समय हाट में लोग श्रपने सामानों का श्रदल-बदल कर अपने घरों को लीट जाते थे' आरे जब मुद्रा और व्यापारिक प्रणाली नहीं थी बल्कि हर त्रादमी एक-दूसरे की ग्रावश्यकतात्रों को पूरा करता था। बाद में जब समाज में मुद्रा का प्रवेश हुआ और मुद्रा ही विनिमय का माध्यम वन गई तब व्यापारिक प्रणाली का उदय हुआ। जिनके

पास सुद्रा थी वैसे सौटागर पूँजीपति हो गए। लेकिन आधुनिक समय में मशीन के त्राविष्कार त्रोर मभी तरह के उत्पादन का मशीन के ऊपर निर्भर हो जाने के समय से वह ख्रादमी जिसके पास मशीन है उस ख्रादमी के खागे - बढ़ गया जिसके पास मुदा है। इसलिए मुद्रा के प्रवेश से समाजवाट समाप्त हो गया श्रीर मशीन के प्रवेश से व्यापारी वर्ग समाप्त हो गया । पॅजीपतियो के पास त्रव कल-कारखाने हैं। वे त्रपने माल के उत्पादन के लिए मजद्रों पर निर्भर रहते हैं। लेकिन वे मजदूरों को उनके लहू ब्रौर पसीने की कमाई से वंचित रखतं हैं। इस प्रकार वे मूलतः समाज में दो विरोधी वर्ग पैदा कर देते हैं, जो ब्रापस में बराबर सचर्ष में लगे रहते हैं । यही वर्ग-मचर्ष है । कुछ द्यावान धार्मिक लोगा ने, जो मजदूरा के दुःख को नहीं देख मकते थे ख्रौर वर्ग मधर्प रोकने का कोई रास्ता खोजते थे तथा मजदूर वर्ग के दुःख को भी दूर करना नाहते थे, यह बताया कि इमको समाजवाद की प्राचीन प्रणाली को पुनर्जी वित करना चाहिए। मानव इतिहास का सबसे सुखी युग वह था जबिक श्रादमी श्रीर जानवरा की लडाई समाप्त होने के बाद समाजवादी समाज का जन्म हुआ था। उस समय केवल मनुष्य प्रकृति के या कुछ जानवरों के विरुद्ध लडता था। बाद मे जब उद्योग-धन्धा की प्रगति हुई स्रोर मशीन का श्राविष्कार हुआ तो मनुष्य-मनुष्य के बीच लडाई होने लगी। मनुष्या ने जब प्रकृति ख्रीर जगली जानवरों पर विजय प्राप्त की तो उसके बाद से समाज मे मुद्रा का प्रवेश हुआ।

श्रव श्राधुनिक युग में मशीन का श्राविष्कार हुश्रा श्रौर धवसे तेज बुद्धि वाले श्रादमियों ने संसार की सबसे श्रमूल्य चीजां को हथिया लिया है। श्रपने लाम के लिए उन पर एकाधिकार कर रखा है तथा दूसरे वर्ग के लोगों को श्रपना गुलाम बनाया है। इसीलिए हम लोगों का युग भयकर संघर्ष का युग हो गया है। यह सघर्ष कव शांत होगा ! जब हम समाजवाद का नया युग प्रारम्भ करेंगे तभी यह सघर्ष शांत होगा । मनुष्य श्राखिर संघर्ष क्यों कर रहा है ! वह रोटी के लिए सघर्ष करता है, कटोरे भर भात के लिए सघर्ष करता है। समाजवादी युग जब सब के पास रोटी श्रौर भात पर्याप्त मात्रा में खाने को होगा तो श्रादमी के बीच सघर्ष नहीं होगा श्रौर मानव सघर्ष समाप्त हो जायगा। इसलिए समाजवाद सामाजिक पुनर्निर्माण का बडा ही उच्च श्रादर्श है। जीविका का सिद्धान्त जिसका प्रचार कोमिनताङ कर रहा है, केवल उच्च श्रादर्श ही नहीं है विलंक समाज को श्रागे ले जाने वाली शक्ति है; यह सभी ऐतिहासिक इलवलां का केन्द्र है। केवल इस सिद्धान्त

को श्रपनाने से ही हमारी सामाजिक समस्या सुलक्षेगी श्रीर जब हमारी सामाजिक समस्या हल हो जायगी तभी जाकर श्रादमी महान् सुल का श्रानन्द उठा सकेगा। में श्राज समाजवाद श्रीर मिन् षङ् सिद्धान्तों के श्रन्तर को यो रख सकता हूँ —समाजवाद जीविका का श्रादर्श है जबिक मिन् षड् व्यावहारिक समाजवाद है। इन दो सिद्धान्तों —समाजवाद श्रीर मिन् षड् में कोई वास्तविक श्रन्तर नहीं है; श्रन्तर है केवल दोनों के कार्यान्वित करने के तरीकों में।

इमारा क्वोमिन्ताङ जीविका की समस्या सुलक्ताने के लिए चीन की मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए कौन-सा तरीका ऋष्टितयार करे १ हम ऋपने तरीके को केवल दर्बीध मतों या कोरे ज्ञान के ऊपर नहीं बल्कि वास्तविक तथ्यों के ऊपर त्राधारित करें तो तथ्य विदेशी राष्ट्रों में देखें हुए न हो बल्कि चीन के अपने हो। जब ये तथ्य हमें आँकड़ों के रूप में मिलेंगे तभी केवल हम कार्य-प्रणाली को निश्चित कर सकेंगे। केवल सिद्धान्तों पर आधारित प्रणाली विश्वसनीय नहीं होगी। क्योंकि सिद्धान्त गलत भी हो सकता है श्रीर सही भी। इसलिए उनकी जॉच प्रयोग द्वारा जुरूर कर लेनी चाहिए। कोई नए प्रस्तावित वैज्ञानिक सिद्धान्त के सच्चे होने में तभी हम विश्वास कर सकते हैं जब वह वास्तविक तथ्यों पर आधारित हो और जो व्यवहार में लाया जा सके। प्रारम्भ में फी सैकड़े निजाबे वैज्ञानिक सिद्धान्त गलत होते थे केवल एक भी सदी ही काम के योग्य सिद्ध होते थे। अगर हम अपना रास्ता केवल सिद्धान्त के ऊपर आधारित करे तो हम निश्चय ही असफल होगे। इसलिए अपनी सामाजिक समस्यात्रों के इल निकालने में इम वास्तविक तथ्यों को अपना आधार माने, केवल सिद्धान्तों पर विश्वास नहीं करें। लेकिन चीन की ये त्राधारमत बातें क्या-क्या हैं ? चीनी जनता की दःखपद गरीनी में हम सब लोगो का हिस्सा है। कोई खास धनी वर्ग नहीं है सिर्फ साधारण गरीब ही हैं। 'श्रमीरो श्रौर गरीवो मे श्रसमानता' जिसके बारे में चीनी लोग कहते हैं, यह भेद केवल गरीब वर्ग के अन्दर ही है। भेद केवल गरीबी की मात्रा में है। वास्तविक बात यह है कि चीन का बड़ा पॅजीपति विदेशों के बड़े पॅजीपति की तुलना में वास्तव में गरीब है और बाकी जनता बेहद गरीब है। चैंकि चीन के बड़े प्ँजीपति भी संसार मे गरीब हैं इसलिए सारी जनता को गरीब ही मानना चाहिए। हममें से कोई भी बड़ा अभीर नहीं है केवल भेट कुछ गरीबी और बेहद गरीबी का है। इस अवस्था को कैसे समान किया जाय कि अपैर अधिक गरीबी न हो ?

सामाजिक परिवत्त<sup>र</sup>न श्रौर प्जीवाद का विकास साधार एतः जमींदारों से प्रारम्भ होता है श्रौर व्यापारी वर्ग से गुजरता हुआ पूँजीपति वर्ग तक पहुँचता है। सामंतशाही प्रणाली से ही जमींदारो का विकास हुआ है। य्रोप श्रभी तक सामंतशाही प्रणाली से पूर्णरूपेण मुक्त नहीं हो सका है। लेकिन चीन में बहुत पहले छिन् राजकुल के समय में ही यह प्रणाली मिटा दी गई थी। जब सामतशाही प्रणाली थी तो जिन उचवर्ग के लोगो के पास जमीन थी वे ही स्रमीर थे स्रौर विना जमीन वाले लोग गरीव थे। यद्यपि दो हज़ार वर्ष पूर्व ही चीन से सामतशाही प्रखाली उठ गई थी तथापि उग्रोग-अवस्था है जो सामतशाही प्रणाली के समय थी। यद्यपि चीन मे आज तक बड़े-बड़े भू-स्वामी नहीं हुए हे तथापि यहाँ बहुत से छोटे-छोटे भू-स्वामी रहे हैं। इस प्रणाली से बहुत जगह चीन में लोग शांत ख्रौर संतुष्ट हैं ख्रौर जनता तथा भू-स्वामी के बीच किसी प्रकार का भांसा नहीं पैदा होता है। जो कुछ हो, हाल के वर्षा में जब से पश्चिमी आराथक जीवन की धारा चीन में भी प्रवाहित होने लगी है इमारी सभी पुरानी प्रणालियां मे परिवर्त न हो रहा है। ऋाधुनिक पश्चिमी प्रभाव का जवरदस्त धक्का सबसे पहले भूमि सम्बन्धी समस्यात्रो पर ही पडा है। उदाहरण के लिए देखिए :- जब से केंग्टन में चौडी सडके बनी हैं तब से वहाँ की जमीन की हालत देखिए। वएड में मिलने वाली जमीन के बीस वर्ष पहले ऋौर ऋाज के मूल्य में कितना ऋन्तर पड़ गया है। संवाई वड की जमीन का मूल्य अस्सी वर्ष पहले की अपेद्धा आज दस हजार गुना अधिक हो गया है। पहले दम वर्ग फीट जमीन का मूल्य एक डालर था त्रव उतनी ही जमीन का मूल्य दस हजार डालर है। स्राज सघाई बंड में की एक मउ जमीन का मूल्य कई लाख डालर है। केएटन बंड के एक मंड जमीन का मूल्य भी एक लाख डालर है। चीन के भू-स्वामी पश्चिमी आर्थिक प्रभाव के कारण पश्चिम के प्जीपतियों की तरह करोड-पति हो गए हैं। लेकिन जमीन के मूल्य पर आर्थिक विकास का यह प्रत्यज्ञ प्रभाव केवल चीन में ही नहीं पड़ा है विलक दूसरे देशों की भी यही हालत है। पहले उन्होंने इस बात को नहीं देखा श्रीर न इस पर श्रिधिक ध्यान ही दिया। जब तक कि ग्रार्थिक व्यवस्था में भयद्भर गड़वडी नहीं हो गई तव तक लोगो का ध्यान इस पर गया ही नही ऋौर तब परिस्थिति को सुधारना श्रासान नहीं था—जमा किए हुए बोक्त के साथ पीछे, लौटना श्रासान नही था। दूरदर्शिता के खयाल से और भविष्य की कठिनाइयों के विरुद्ध सावधान

होने के लिए क्वोमिन्ताङ् को जमीन के मूल्य की अस्थिरता की समस्या का कोई हल निकालना ही चाहिए।

पश्चिम की साम्यवादी पुस्तके जमीन के मूल्य की मनोरञ्जक कहानियो से भरी हैं। उदाहरण के लिए सुनिए:-- अस्ट्रे लिया में एक जगह थी जहाँ पर उसके व्यापारिक केन्द्र बनने के पहले जमीन वडी सस्ती थी। वहाँ की सरकार ने एक बार उसी जगह की जमीन के एक टुकड़े को नीलाम करना चाहा। जमीन एकदम बजर थी ऋौर बेकार चीज़ो से भरी थी ऋौर दूसरे किसी काम के योग्य नही थी। कोई ग्रादमी भी उस जमीन के लिए ग्राधिक मुल्य नहीं देना चाइता था। श्रचानक एक पियक्कड वहाँ पहुँचा जहाँ कि जमीन नीलाम की जा रही थी। डाक बोलने वाले उस समय जमीन के लिए थोडा-थोडा डाक बोल रहे थे। एक सौ, दो सौ, ढाई सौ डालर तक का डाक बोला जा चुका था। चॅं कि इससे ऋधिक कोई भी डाक नहीं बोल रहा था इसलिए नीलाम करने वाले ने पूछा-- 'कौन तीन सौ डालर देगा ?" उसी समय वह वियक्कड जो होशा मे नहीं था, एकदम जोल उठा-"मैं तीन सौ डालर दूंगा।" डाक खतम हो गई श्रीर नीलाम करने वाले ने उसका नाम लिखकर जमीन उसके नाम कर दी। चूँ कि जमीन बिक गई इसलिए भीड़ भी छट गई श्रीर पियकड भी श्रपने घर चला श्राया। दूसरे दिन नीलाम करने वाले ने जमीन के मूल्य का बिल उसके पास भेजा पर उस आदमी को कुछ भी खयाल नहीं था कि उसने नशे की हालत में एक दिन पहले क्या किया था। इसलिए वह डाक मानने से इकार करने लगा। अन्त में बहुत खयाल करने पर जब उसे अपनी कार्रवाई याद आई तो वह बड़ा ही दु:खी हुआ। लेकिन सरकार के साथ 'नाहीं' करने से तो चल नहीं सकता था इसलिए उसे मूल्य चुकाने के लिए सभी प्रकार की कोशिशों करनी पडी श्रौर तीन सौ डालर पूरा करने के लिए उसे अपनी सारी सम्पत्ति बेच देनी पडी। जमीन लेने के बहुत दिनों के बाद तक भी वह उस जमीन पर ध्यान न दे सका । जब एक दशाब्दी से कुछ अधिक समय बीत गया और उस जमीन के चारों श्रोर बड़े-बड़े मकान श्रौर श्रद्शिलकाएँ वन गई तो उस जमीन की कीमत भी बढ़ गई। कुछ लोगों ने उस जमीन मालिक को उस परती जमीन के लिये लाखी डालर तक देना चाहा पर उसने बेचने से इन्कार कर दिया । वह अपनी जमीन केवल किराये पर लगाता था । अन्त मे जब जमीन की कीमत कई करोड डालर हो गई तब वही पियक्कड अस्ट्रेलिया का सबसे धनी व्यक्ति हो गया । यह सभी धन पहले लगाए हुए तीन सौ डालर से ही उसे मिला। जमीन मालिक जब करोडपित हो गया तो वह सचमुच ही बडा खुश हुआ। लेकिन दूसरे आदिमयों की क्या हालत हुई ? जमीन का मूल्य तीन सौ डालर चुकाने के बाद उस आदिमी ने उस जमीन के सुधार के लिए कुछ भी काम नहीं किया। वास्तव में उसने जमीन को ज्यों की त्यों छोड दी। जब कि वह हाथ मे हाथ दिए अपनी सफलता का उपमोग सोये हुए या बैठे करता था तो उसकी गोद में करोडों डालर आ गए।

पर वास्तव में इन करोड़ों डालरो पर किसका ऋधिकार था ? मेरी राय में इस पर हर त्रादमी का ऋधिकार था क्योंकि समाज के लोगों ने उस भू-भाग को श्रीद्योगिक श्रीर व्यापारिक केन्द्र बनाया श्रीर उसमें सुधार किया । इसलिए जमीन के उस दुकड़े का मूल्य चढ़ने लगा श्रौर धीरे-धीरे उतना ऊँचा हो गया । इसी प्रकार हमने स घाई को मध्य चीन का श्रौद्योगिक श्रौर व्यापारिक केन्द्र बनाया इसलिए उस शहर की जमीन का मूल्य हुज़ारों गुणा अधिक हो गया। चॅकि इमने केएटन को दिल्ला चीन का स्रौद्योगिक स्रौर न्यापारिक केन्द्र बनाया इसलिए इस शहर की जमीन का भी मूल्य हजारी गुना वढा है। संघाई ब्रोर केएटन दोना शहरों की जनसंख्या दस-दस लाख से कुछ ही अधिक है। अगर अचानक इन दो शहरों में से किसी एक में रहने वाले सभी लोग बाहर चले जाय या किसी प्राकृतिक या कृत्रिम विपत्ति से वहाँ की जनसंख्या में बहुत कमी हो जाय तो क्या स्त्राप सोचते हैं कि जमीन का इतना ही ऋधिक मूल्य मिलेगा ? उससे यह सिद्ध होता है कि जमीन की मूल्य-वृद्धि का श्रेय समाज के लोगां श्रीर उनके कामों को है। मूल्य के घटने-वहने में जमीन मालिक को स्वयं कुछ भी नहीं करना पड़ा है। इसलिए विदेशी विद्वान जमीन के बढे हुए मूल्य से जमीन मालिक को होने वाले नफे को 'बिना कमाई की बढ़ती' कहते हैं। यह उस नफे से सर्वथा भिन्न है जो श्रौद्योगिक श्रौर व्यापारिक कारीगर श्रपने कठिन मानसिक श्रौर शारीरिक परिश्रम द्वारा सस्ती चोजे खरीदकर उन्हें महगे दर मे वेचने द्वारा, श्रीर सभी प्रकार की कारवारी योजना तथा तरीको द्वारा प्राप्त करते हैं। हमे यह ज्ञात हो चुका है कि श्रौद्योगिक श्रोर व्यापारिक नेता चीजो के ऊपर एकाधिकार प्राप्त कर जो नफा कमाते हैं वह न्यायम गत नही है। पर वे कम से कम कठिन परिश्रम तो करते हैं। लेकिन जमीन मालिक जो अपने पास जमीन रखे रहते हैं श्रोर दिमागी ताकत जरा भी नही खर्च करते हैं श्रोर फिर भी काफ़ी नफा कमाते है। इतना होने पर भी वह कौन सी चीज़ है जिससे उनकी जमीन का मूल्य बढता है ? लोगों ने उनकी जमीन के चारो स्रोर जो उन्नति की श्रीर उनकी जमीन पर श्रिधिकार पाने के लिए श्रापस में जो प्रतियोगितां की इन कारणों से ही जमीन का मूल्य बढ़ा। जब जमीन का दाम बढ़ता है तो समाज में हर चीज का दाम भी बढ़ जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि समाज में लोग जो कारबार करके पैसा पैदा करते हैं यह श्रप्रत्यच्च श्रीर श्रिगोचर रूप से जमीन मालिको द्वारा लूट लिया जाता है।

चीन की सामाजिक समस्यात्रों की वर्तमान हालत क्या है १ जो लोग सामाजिक समस्यात्रो का ऋध्ययन करते हैं श्रीर सामाजिक पुनर्निर्माण की वकालत करते हैं वे पूर्णारूप से युरोप और अमेरिका के मतो और आदशों से प्रभावित हैं। इसलिए जब वे सामाजिक पुनर्स गठन की बात करते हैं तो उनके सामने विभिन्न पश्चिमी राष्ट्रां में प्रचलित शान्त तरीको या माक्स वादी उग्र तरीको के ऋलावा कोई दूसरा नया प्रस्ताव ही नहीं होता है। वर्तमान काल में साम्यवाद पर सबसे अञ्छा बोलने वाला वह समभा जाता है जो मार्क्स की प्रणाली का समर्थन करता है। इसलिए जैसे ही सामाजिक समस्यात्रों का उल्लेख होता है बहुत से युवक समाजवाद को लेकर उठ पडते हैं और चीन में मार्क्सवाद मत का व्यवहार करना चाहते हैं। मार्क्सवाद के समर्थन करने वाले इन उत्साही युवकों में कितने ऐसे हैं जिन्होंने ध्यानपूर्वक इसका अध्ययन किया है ? वे बड़े विचारशील समदाय के हैं। वे उपवादी दल की बात कहते हैं। वे अनुमव करते हैं कि राजनीतिक और सामाजिक समस्यात्रों को मल में ही ठीक करना चाहिए और इसलिए उपवादी कार्र-वाइयाँ जुरूरी है। इस कारण वे उत्साहपूर्वक समाजवादी दल का सगठन कर रहे हैं श्रौर उसके लिए उन्होंने चीन में श्रान्दोलन करना प्रारम्भ किया है।

इससे क्वोमिन्ताङ् के पुराने साथियों में बडी गलत धारणा फैल गई है। वे अनुभव करते हैं कि समाजवाद उनके दल के सन् मिन् सिद्धान्त से असंगति रखता है। वे नहीं सोचते हैं कि बीस वर्ष पहले हमारे साथी तीन सिद्धान्तों को एक में मिला देने के पद्धापती थे। सन् १६११ ईं० की क्रान्ति के पहले बहुत से आदिमियां के दिल में केवल राष्ट्रीयता की भावना थी। धुड-मड्हू हुइं में प्रवेश करने वाले हर साथी का एकमात्र उद्देश्य माचू राज

१. अः स्त, सन् १६०४ में डा॰ सन् यान् सेन् ने इस संस्था का संगठन टोकियो में किया था। इसी संस्था ने मांचू राज को चीन से मिटाया। सन् १९६३ की कान्ति इस दक के तस्वावधान में हुई थी। सन् १६१३ ई० में इस संस्था का पुनर्स गठन किया गया और इसका नाम बदल कर क्वोमिन्ताङ् रसा गया।

को मिटाने का था। जब उन्होंने समिति में प्रवेश किया तो मैंने चाहा कि वे 'जनता के तीन सिद्धांतो' के प्रति अपनी आस्था की घोषणा करें। लेकिन उनमें से बहुत लोग केवल राष्ट्रीयता श्रीर मांचू राज को समाप्त करने की ही बात सोचते थे। अगर माचू राज समाप्त कर दिया जाता तो वे किसी चीनी व्यक्ति के सम्राट होने का स्वागत करते। जब उन्होंने अपने घोषणा-पत्र मे तीन सिद्धान्तों को लाग करने की बात को स्वीकार किया और उसी समय एक-एक चीनी के सम्राट होने का भी समर्थन किया तो क्या वे प्रजातन्त्र के सिद्धान्त के विरुद्ध नहीं चल रहे थे ? यहाँ तक कि इमारे बहुत से अत्यन्त विचारशील साथी भी, जिन्होंने सान् मिन् सिद्धान्तो का समर्थन किया श्रीर इस बात को अच्छी तरह समम लिया कि ये तीन सिद्धान्त तीन चीज़े हैं श्रीर जो इन चीज़ों को क्रान्ति द्वारा कार्यान्वित करना चाहते थे, सोचते थे कि अगर माच राज केवल समाप्त हो जाय श्रीर राष्ट्रीयता का सिद्धान्त कार्यान्वित हो जाय तो प्रजातन्त्र श्रीर जीविका के सिद्धान्त स्वतः ही उसका श्रनुसरण करेंगे तथा श्रौर दसरे भाभाः नहीं उठे'गे । उन्होंने प्रजातन्त्र श्रौर जीविका के सिद्धान्तो का पूरी तरह अध्ययन नहीं किया था और इसलिए स्वभावतः ही उन्होंने नहीं समक्ता कि जनता की सार्वभौमिकता का क्या ऋर्थ है। उन्हें इस बात का कुछ भी ज्ञान नहीं था कि जनता की जीविका का सिद्धान्त किस वात का द्योतक है। जब सन् १६११ ई० की क्रान्ति सफल हो गई स्त्रौर प्रजासत्तात्मक राज की स्थापना हुई श्रीर प्रजातन्त्रात्मक शासन कायम करने की बात सोची गई तो किसी ने उनके मतलब को समम्मना तक नहीं चाहा। श्रभी भी इच्छापूर्वक श्रौर ईमानदारी के साथ प्रजातन्त्र के लिए काम करने वाले और प्रजासत्तात्मक राज के समर्थक कुछ ही साथी हैं।

प्रारम्भ में क्यो हर त्रादमी ने प्रजातन्त्रात्मक शासन-व्यवस्था का समर्थन किया श्रीर प्रजासत्तात्मक राज का विरोध नहीं किया ? इसका प्रधान कारण है कि माचू लोगों को सफलता पूर्वक हटाने के बाद विभिन्न प्रान्तों के साथी, जो क्रान्ति के कारण एक सैनिक वर्ग की तरह हो गए थे; श्रीर मांचू राजकुल के सैनिक सत्तावाले जो क्रान्तिकारी दल में श्राकर मिल गए थे, सबके सब एक ही दिशा की श्रोर चले श्रीर वह दिशा एक सैनिक प्रणाली की स्थापना की थी। हर श्रादमी ने श्रपनी जगह पर स्वयं एक छोटा राजा बनना चाहा श्रीर श्रपने छोटे से राज को श्राधार बनाकर श्रपनी शक्ति को विस्तृत करना चाहा। सैनिकसत्तावादी जिन्होंने क्वाड तुङ दखल कर लिया था, श्रपना राज बढ़ाना चाहते थे। जिन सैनिक सत्तावादियों ने यूनान् श्रीर

हुनान् पर कब्जा किया था वे भी ऋपने भू-भाग की सीमा का विस्तार करना चाहते थे। षान्तुड् श्रीर चिल के सैनिक सत्तावादी भी श्रपने राज के न्नेत्रफल को बढ़ाना चाहते थे। जब ये सभी सैनिक सत्ताधारी श्रपने राज को दूर तक विस्तत कर लंते श्रीर श्रपने डैनों श्रीर पंको को श्रच्छी तरह मनवृत कर लेते त्र वे चीन को मगठित करने में अपनी प्रभुता का उपयोग करते और खलते तौर से निभी क होकर प्रजासत्तात्मक राज का खातमा कर देतं । कान्ति के कारण जो मैनिकसत्तावादी हो गए थे या माचू राजकुल के समय के जो सैनिक सत्तावादी थे पर प्रजासत्तात्मक राज के हिमायती हो गए थे, सबों के दिलों मे इसी प्रकार की भावना गरी हुई थी। वे जानते थे कि उनकी थोड़ी सी प्रभुता चीन को सङ्गठित नहीं कर सकेगी लेकिन वे यह भी नहीं चाहते थे कि कोई दूसरा चीन को सङ्गठित करे। इर आद्मी अवसरवादी हो गया था, होने वाले परिवर्त्त नो पर अपनी दृष्टि रज्वता था और ठहर कर देखने की नीति ब्राख्त्यार किए हुए था। यह सैनिक सत्ताधारी वर्ग प्रजातन्त्र को नही समकते हुए भी प्रजातन्त्रात्मक शासन के प्रति अपनी शक्ति की घोपणा करता था। पर वास्तव में वह राजकीय सत्ता के बारे मे सोचता था। जब तक वह अपने अधिकार-दोत्र को काफ़ी विस्तृत नहीं किए हुए था वह केवल दिखाने के लिए प्रजासत्तात्मक राज के पत्त की बाते करता था। उसके मनोनुकूल अवसर आने पर वह प्रजासत्तात्मक राज का विरोध करता और सभी राष्ट्रीय समस्यात्रों का हल करता। यही इस बात की व्याख्या है कि क्यो प्रारम्भ में प्रजातन्त्र की स्थानना हुई स्त्रीर क्यो इन तेरह वर्षों के स्नन्दर उसे उखाड फेंकने की कई बार कोशिशे हुई । लेकिन वे अधिक शक्तिशाली नहीं थे इसलिए प्रजासत्तात्मक राज का नाम त्र्याज तक भी कमजोर होकर बचा हुआ है। इससे साफ पता चल जाता है कि शुङ् मङ् हुइ के सदस्यो का रुख प्रजातन्त्र के प्रति क्या था। उनमें से बहुत लोग एक पन्न या दूसरे पन्न की बात मानने को तैयार थे लेकिन कोई भी जीविका के सिद्धान्त का मतलव नहीं समभता था।

हम परिस्थिति का श्रौर भी श्रच्छी तरह विश्लेषण करें। सन् १६११ ईं॰ में जब क्रान्ति सफल हो गई श्रौर प्राचीन साम्राज्य की जगह को प्रजा-सत्तात्मक राज ने ले लिया तब से क्वोमिन्ताङ् का लक्ष्य प्रजातन्त्र की ही श्रोर रहा है। लेकिन सान् मिन् सिद्धान्तों की श्रोर हमारे क्रान्तिकारी साथियों का क्या चल रहा ? हमारे प्रजातन्त्रात्मक सरकार के तेरह वर्षों के परिवर्त्त नों के बाद श्रौर तेरह वर्षों के श्रनुभव के बाद हमारे सभी साथियों को राष्ट्रीयता श्रौर प्रजातन्त्र के सिद्धान्त ठीक ठीक से समक्त में श्राए हैं। लेकिन जीविका के सिद्धान्त की स्रोर उनकी मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया उसी प्रकार की है जैसे कि क्रान्ति के बाद सैनिक सत्ताधारियों की प्रजातन्त्र की श्रोर थी। यह जीवन-मरण की समस्या है इसे वे नहीं समभते थे। हमारे क्रान्तिकारी साथियों को मिन पड़ सिद्धान्त का साफ-साफ ज्ञात नहीं है ऐसा कहने का साहस में क्यो करता हूँ ? क्यांकि हाल में क्वोमिन्ताड के पुनर्सगठन के बाद से उनमें से बहुत जो समाजवादी दल के विरोधी हैं, बिना समके-बूके कहा करने हैं कि समाजवाद तीन सिद्धान्तों से भिन्न है। वे कहते हें कि चीन में केवल तीन सिद्धान्तों की ही जरूरत है आँर यहाँ किसी भी हालत में समाजवाद का प्रवेश नहीं होना चाहिए। लेकिन वास्तव में जीविका का सिद्धान्त क्या है १ श्रपने पिछले व्याख्यान में मैने थोडा-सा इसके अर्थ को साफ किया था। मैंने कहा था कि मिन् पड या जीविका समाज की सांस्कृतिक प्रगति की, आर्थिक मङ्गठन के सुभार की ऋौर नैतिक क्रमिक विकास की केन्द्रीय शक्ति रही है। जीविका सभी सामाजिक श्रान्दोलन के श्रग्रमर करने वाली शक्ति रही है। त्रगर जीविका ठीक तरह से नहीं चलती है तो मामाजिक मंस्कृति श्रागे नहीं बढ सकती है, आर्थिक स गठन उन्नति नहीं कर सकता है और नैतिकता का हास होगा अ्रौर बहुत सी अन्यायपूर्ण वाते जैसे वर्ग-स धर्ष, मजदूरो के प्रति निर्दयना स्त्रोर दूसरे प्रकार के शोपण स्त्रादि उत्पन्न होंगी। जीविका की टयनीय दशा को सधारने में असफलता मिलने के कारण ये सभी बातें उत्पन्न हांगी। सभी सामाजिक परिवर्त्त ने के परिखाम हें श्रीर जीविका की खोज करना ही कारण हैं।

इस परिणाम को दृष्टि में रखकर विचार करें कि जीविका का सिद्धान्त क्या है ? यह समाजवाद है और साम्यवाद है । इसिलए हमें यह तो कहना ही नहीं चाहिए कि समाजवाद का मिन पड् सिद्धान्त से विरोध है । बिल्क हमें तो यह भी दावा करना चाहिए कि समाजवाद मिन पड़ सिद्धान्त का एक सचा मित्र है । मिन पड़ सिद्धान्त के समर्थकों को समाजवाद का अच्छी तरह से अध्ययन करना चाहिए । अगर समाजवाद मिन पड़ सिद्धान्त का मित्र है तव क्वोमिन्ताड़ के सदस्य समाजवादी दल का क्यो विरोध करने हं ? कारण यह हो सकता है कि समाजवादी दल के सदस्य स्वयं समाजवाद को नहीं समकते हैं और सान मिन सिद्धान्त के विरद्ध प्रचार करते हैं और इस तरह क्वोमिन्ताड़ के भीतर प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं । परन्तु इन नासमक्त असावधान समाजवादी लोगों का दोष सम्पूर्ण समाजवादी दल या दल के सिद्धान्त पर नहीं लगाना चाहिए। इस केवल इतना ही कह सकते हैं कि वे अपने व्यक्तिगत हैसियत से ऐसा काम करते हैं। हम कुछ व्यक्तियों के व्यक्तिगत बरे व्यवहार को प्रतिनिधि मानकर सम्पूर्ण समाजवादी दल का विरोध नहीं कर सकते। चॅकि इस कुछ व्यक्तियों के कामों को सम्पूर्ण दल के सिद्धान्त के विरोध करने का कारण नहीं बना सकते तो फिर क्यों यह प्रश्न हमारे क्वोमिन्ताड साथियो के बीच उठ खडा हुन्ना ? क्योंकि उन्होंने नहीं सममा है कि वास्तव में मिन् षड सिद्धान्त क्या है। वे इस बात का अनुभव नहीं करते हैं कि हमारा जीविका का सिद्धान्त समाजवाद का ही एक रूप है। यह वह रूप नहीं है जो मार्क्स के साथ पैदा हुआ है बल्कि यह वह रूप है जो उस समय लागू था जब त्रादिम मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई थी। प्राणी विज्ञान सम्बन्धी क्रमिक विकास के ब्रानुसार मनुष्य का विकास जानवरो से हुआ है। धीरे-धीरे जाति प्रणाली कायम हुई श्रीर उस समय मनुष्यां के जीने की दशा पशुत्रों से बहुत भिन्न थी। मनुष्यों ने जिस समाज का पहले-पहल निर्माण किया वह समाजवादी समाज था और आदिम युग समाजवादी युग था। ये ब्रादिम मनुष्य किस प्रकार का जीवन व्यतीत करते थे। इस अफ्रिका और मलंसिया के जगली लोगों के जीवन के अध्ययन से आदिम मनुष्यों के जीवन का कुछ पता लगा सकते हैं जिनमें सभ्य समाज की रोशनी अभी तक नहीं पहुँची है। उनके रहने की प्रणाली एकदम से समाजवादी है। जिससे पता चलता है कि हमारे श्रादिम युग के पुरखों का समाज भी जुरूर समाजवादी रहा होगा।

पश्चिमी श्रार्थिक श्राक्रमण का चीन पर सबसे प्रथम प्रभाव जमीन पर पड़ा है। बहुतों ने जमीन को जुए के खेल-सा बना दिया है श्रीर वे जमीन की सट्टेंबाजी करते हैं। बहुत-सी जमीन जो दस या बीस वर्ष बीतने के पहले श्रिधिक महत्व की नहीं होगी श्रीर जिसका स्वामाविक तौर से श्रिधिक मृत्य नहीं है; सट्टेंबाजी के होड के कारण उस जमीन का भी समय से बहुत पहले ही दाम बढ़ गया है। इससे जमीन के मृत्य में श्रीर भी श्रसमता श्रा जाती है।

जमीन की समस्या को लेकर जो बुरी प्रथाये प्रचलित हैं उन्हें रोकने के लिए पश्चिमी राष्ट्रों ने अभी तक कोई संतोषप्रद प्रणाली नहीं निकाली है। अगर हम भूमि के प्रश्न को हल करना चाहते हैं तो हमे अभी ही हल करना होगा। अगर हम उद्योग-धन्यों अगर व्यापार के पूर्ण विकसित होने तक ठहरेंगे तो उस समय फिर इसके हल का कोई रास्ता हमारे सामने नहीं रह

जायगा । श्रव चीन पर पश्चिमी प्रभाव पडता जा रहा है श्रीर हमारे उद्योग-धन्धां मे ऐसे प्रत्यच रूपातर होते जा रहे हैं कि केवल ग्रमीर श्रीर गरीव के बीच ही श्रसमानता नही पैदा होती जा रही है बल्कि साधारण जमीन मालिकों . के बीच में भी श्रसमानता पैटा हो रही है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हा नामक एक ह्यादमी को एक मंड जमीन संघाई वह में है जबकि व नामक दुसरे मनुष्य को संघाई के पास के एक देहात में उतनी ही जमीन है। श्रगर व श्रपनी जमीन स्वय जोतता-बोता है तो उसे साल में दस या बीस डालर का लाभ होता है। अगर वह वयई लगा देता है तो अधिक से श्रधिक पाच या दस डालर उसे मिलंगा। लेकिन श्रपनी एक मउ जमीन को दस हज़ार या उससे अधिक डालर में किराए पर दे सकता है। संघाई की जमीन में कैई हजार गुना मुनाफा होता है जबिक संघाई के देहात की जमीन से केवल दो गुना मुनाफा होता है। दो भिन्न जगहों में स्थित एक मं जमीन से इस प्रकार का असमान मुनाफा होता है। हमारे दल के मिन् षङ् सिद्धान्त का उद्देश्य समाज के ऋार्थिक जरियो को समान करना है। इसलिए हम जीविका के सिद्धान्त को वैसा ही समभते हैं जैसा कि साम्यवाद या समाजवाद है। लेकिन हरेक की अपनी कार्य प्रणाली है। हमारा पहला काम जमीन की समस्या को हल करना है।

विभिन्न देशा मे जमीन की समस्या के हल करने की अपनी प्रणाली है अंगिर हर देश को अपने ढग की किठनाइयाँ हैं। हम जिस रास्ते का अनुसरण करना चाहते हैं वह बहुत सीधा और आसान है। वह रास्ता है जमीन पर लोगों का समानाधिकार। जैसे ही जमीन के मालिक जमीन सम्बन्धी प्रश्न और जमीन पर लोगों के समानाधिकार की चर्चा करते हुए सुनते हैं वे स्वभावतः ही भयभीत हो जाते हैं जैसे कि पूँजीपित साम्यवाट की चर्चा सुनकर भयभीत होते और उसके विरुद्ध लडने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर हमारे यहाँ के जमीन मालिक यूरोप के वड़े-बड़े जमीन मालिक की तरह होते और वे अत्यन्त शक्तिशाली होते तो हमारे लिए जमीन सम्बन्धी प्रश्न का हल करना अत्यन्त ही किठन हो जाता। लेकिन चीन मे उस प्रकार के बड़े बड़े जमीन मालिक नहीं हैं और यहाँ के छोटे-छोटे जमीन मालिकों की शक्ति कम है। अगर हम जमीन की समस्या को अभी ही हल करें तो हम उसे हल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम वर्तमान अवसर को खो देते हैं तो हम कभी भी पुनः रास्ता नहीं खोज सकेंगे। जमीन सम्बन्धी समस्या की चर्चा से स्वभावतः ही जमीन मालिकों के दिल में डर पैदा होता है

लेकिन स्प्रगर क्वोमिन्ताङ्की नीति का स्रनुसरण किया जाता है तो वर्तमान जमीन मालिको के दिल में शाति रहनी चाहिए।

हमारी नीति क्या है ? हमारी नीति है कि सरकार जमीन को खरीद ले श्रौर त्रगर जरूरत हो तो उसका मूल्य मालगुजारी श्रौर जमीन की कीमत के अनुसार दे दे। जमीन का मूल्य कैसे निश्चित किया जायगा ? मैं कहूँ गा कि जमीन मालिक स्वय कीमत लगाए। उदाहरण के लिए, केएटन बढ की जमीन का दाम जमीन मालिक स्वय एक लाख या दस हजार प्रति मठ करेंगे। प्रायः हर देश मे मालगुजारी जमीन के मूल्य का एक प्रतिशत होती है। जिस जमीन की मालगुजारी एक डालर है उसका मूल्य एक सौ डालर है। एक हजार डालर जिसकी मालगुजारी है उसका मूल्य एक लाख डालर है साधारण रूप सं मालगुजारी का यही दर है। हमारी वर्तमान योजना भी इसी कर-निर्धारण की नीति पर है। जमीन मालिक सरकार को अपनी जमीन का मुल्य बताएंगे स्त्रोर सरकार उसी हिसाब से मालगुजारी लेगी। बहुत से लोग सोचते है कि अगर जमीन मालिक अपने से ही जमीन का मूल्य लगाएगे तो वे जमीन का मूल्य कम रखेँगे और सब सरकार की हानि उठानी पड़ेगी। मान लीजियं कि जमीन मालिक किसी एक टकडे जमीन का जितना वास्तविक मूल्य एक लाख डालर है, दस हजार बताते है। एक लाख मूल्य होने पर सरकार एक हजार डालर मालगुजारी पायेगी लेकिन दस हजार मूल्य होने से सरकार को केवल एक सौ डालर मिलेगा। इस प्रकार सचसूच में टैक्स आफ्रिस को नौ सौ का घाटा होगा। पर मान लीजिए की सरकार दो कानून बनाती है। पहला यह कि वह जमीन की मालगुजारी जमीन मालिक द्वारा निर्धारित जमीन के मुल्य के ब्रानुसार लेगी ब्रौर दूसरा यह कि वह उस जमीन को जमीन मालिक द्वारा निर्धारित मूल्य पर ही खरीद लेगी। जमीन मालिक जिसने अपने एक लाख मूल्य जमीन का टाम दस हजार बताकर सरकार को मालगुजारी के मद में ६०० डालर के घाटे में रखा, वह स्वभावतः ही नफे में रहा। लेकिन अगर सरकार उसकी जमीन को दस हजार डालर में ही खरीद लेती है तो उसे नब्बे हजार का घाटा-भयकर घाटा-उठाना पड़ेगा । मेरी थोजना के अनुसार अगर जमीन मालिक जमीन का मूल्य कम बताना है तो उसे यह डर रहेगा कि कहीं सरकार उसी मूल्य में जमीन खरीद न ले, उसे श्रपनी सम्पत्ति से भी कहीं हाथ न धोना पड़े। श्रगर वह बहुत श्रधिक मुल्य रखता है तो उसे भय होगा कि सरकार उसके बताए हुए मूल्य के अनुसार ही मालगुजारी लंगी और इस प्रकार उसे काफी घाटा उठाना पड़ेगा। इन दो भयंकर सम्भावनात्र्यों की तुलना कर वह निश्चय ही ऋपनी जमीन का दाम न बहुत ऋधिक ऋौर न बहुत कम ही सरकार को बताना चाहेगा। वह बीच का रास्ता पकड़ेगा ऋौर सरकार को जमीन का ऋसली दाम कहेगा। जिसके फलस्वरूप न सरकार ऋौर न जमीन मालिक ही घाटे में रहेगे।

जमीन का मूल्य निर्घारण हो जाने के बाद कानुन द्वारा यह निश्चित कर दिया जायगा कि जिस वर्ष में निर्धारण हुआ है उसके बाद भविष्य मे जमीन के मूल्य में जो बढ़ती होगी-इमरे देशो में जिसका ऋर्य भारी कर लगाना है-वह समाज की सम्पत्ति होगी। क्योंकि समाज द्वारा उन्नति करने पर श्रीर उद्योग-धन्धो तथा व्यापार के बढ़ने पर ही जमीन के दाम में बढ़ती होती हैं। चीन के उद्योग-धन्धो श्रीर व्यापार ने हजारां वर्षों से कुछ भी प्रगति नहीं की है, इसलिए भूतकाल में जमीन के मूल्य मे कठिनता से परिवर्त्तन हन्ना है। लेकिन जैसे-जैसे प्रगति और उन्नति होगी जैसा कि चीन के आधुनिक शहरों में हुई है, प्रतिदिन जमीन के मूल्य में परिवर्त्त न होता जायगा। कभी-कभी तो वह हजार गुना तक बढ जायया। इस प्रकार की उन्नति का श्रेय सम्पूर्ण जनता की शक्ति और उनकी व्यापारिक कार्रवाइयो को है, केवल कुछ व्यक्तिगत त्रादामयों को नहीं । उदाहरण के लिए देखिए :-- ग्रागर कोई जमीन मालिक ग्रभी श्रपनी जमीन का मूल्य दस हजार डालर निर्धारित करता है श्रीर कई दशाब्दियों के बाद श्रगर उस जमीन का मूल्य बहकर दस लाख हो जाता है तो यह नौ लाख नब्बे हजार डालर की बढती हमारी योजना के अनुसार सार्वजनिक सम्पत्ति होती है। यह उन सभी लोगो के लिए पारितो-षिक स्वरूप है जिन्होंने समुदाय की तरकी की ख्रीर जमीन के चारो ख्रीर के उद्योग-धन्धों ग्रौर व्यापार को न्त्रागे बढाया। मविष्य में होने वाली जमीन के मूल्य की बढ़ती समाज की होगी। यही प्रस्ताव जमीन पर समानाधिकार की नीति है जिसका प्रचार क्वोमिन्ताड करता है स्त्रीर यही मिन् षङ सिद्धान्त है। मिन् षड् सिद्धान्त का यह रूप समाजवाद है अौर चूं कि क्वोमिन्ताड के सदस्य सान् मिन् सिद्धान्त का समर्थन करते हैं इसलिए उन्हें समाजवाद का विरोध नहीं करना चाहिए। हमारे तीन सिद्धान्तां मे जीविका क मिद्धान्त का मुख्य लक्ष्य सभाजवाद—सम्पत्ति मे सवा का हिस्सा—है। लेकिन हम जिस समाजवाद की बात कहते हैं वह भविष्य का समाजवाद है वर्तमान का नहीं। भविष्य का समाजवाद यह बड़ा ही न्यायसंगत प्रस्ताव है स्त्रौर जिन्हे भूतकाल मे सम्पत्ति थी वे इससे एकदम नहीं हानि उठायेंगे। यह पश्चिमी राष्ट्रों के 'सम्पत्ति के राष्ट्रीय- करण्' से एकदम भिन्न चीज है जिसमें लोगो की व्यक्तिगत सम्पत्ति को सरकार श्रपने व्यवहार के लिए जब्त कर लेती है। जब जमीन मालिक हमारी योजना में निहित जमीन के समानाधिकार के सिद्धान्त को साफ-साफ समम्केंगे तो वे शिकत नहीं होगे। हमारी योजना के श्रनुसार जिस जमीन का मूल्य निर्धारण हो जाएगा वह लोगों की व्यक्तिगत सम्पत्ति ही रहेगी। श्रगर जमीन की समस्या हल हो गई तो जीविका की श्राधी समस्या हल हो जाएगी।

जब ब्राधनिक सभ्य नगरों की जमीन पर मालगुजारी लगाई जाती है तो साधारण जनता का बोम हल्का होता है तथा श्रीर भी बहत सी लाभप्रद बाते होती हैं। श्रगर श्रभी केएटन शहर में जमीन के मुल्य के श्रनुसार माल-गुजारी वसूल की जाय तो सरकार को एक बहुत बडी श्रौर स्थायी श्रामदनी होगी स्त्रौर शासन-व्यवस्था के कोष के लिए एक निश्चित जरिया निकल श्रायगा । तब सम्पूर्ण भू-भाग श्रव्छी तरह व्यवस्थित रखा जा सकता है श्रीर श्रन्य तरह के सभी कर उटा दिए जा सकते हैं। पानी श्रीर विजली लोगो को सरकार की श्रोर से मुफ़्त दी जा सकती है श्रीर व्यक्तिगत तौर से श्रादिमयो के सिर पर इनका बोक्त नहीं पड सकता है। सडक मरम्मत करने तथा पुलिस रखने का खर्च भी मालगुजारी से चल सकता है श्रीर जनता के ऊपर अतिरिक्त सडक-कर और पुलिस-कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड सकती है। लेकिन वर्तमान समय मे केएटन की जमीन का बढ़ता हुन्ना मूल्य केवल जमीन मालिको के कोष में जाता है-वह समाज का नही होता है। सरकार के पास कोई नियमित त्रामदनी का जरिया नहीं है। इस कारण खर्च के लिए साधारण जनता के ऊपर विभिन्न तरह के कर लगाने पडते हैं। जनता के ऊपर इन विभिन्न प्रकार के करों का बीभ बहुत अधिक पडता है। उसे बराबर कर देना है इसलिए वह अत्यन्त गरीब हो गई है। चीन में गरीब लोगां की संख्या श्रनगिनत है। जनता के ऊपर भारी बोक्त का कारण सरकार द्वारा कर वैठाने की अन्यायसंगत प्रणाली, जमीन का असमान वितरण और भूमि सम्बन्धी समस्यात्रो को इल करने की असफलता है। अगर इम माल-गुजारी की प्रणाली को पूर्णरूप से लागू कर सके तो जमीन की समस्या सलक जायगी श्रीर साधारण जनता को इतना दुःख नही भोगना पड़ेगा। यद्यपि विदेशी राष्ट्रों में जमीन का मूल्य बहुत बढ गया है श्रोर जमीन मालिक बराबर श्रिधिक मुनाफा कमा रहे हैं तथापि विज्ञान की उन्नति श्रीर मशीन में तरकी होने के कारण मशीन रखने वाले प्जीपतियो को अपरिमित उत्पादन से होने

वाला बेहद मुनाफा आज जमीन मालिक के मुनाफे से अधिक भयकर है। सबसे अधिक आमदनी वाले चीन के पूँजीपित अभी भी जमीन मालिक ही हैं, मशीन के मालिक नहीं। इसलिए अभो हमारे लिए जमीन पर समाना-धिकार स्थापित करना, पूँजी का नियंत्रण करना और जमीन सम्बन्धी समस्याओं का हल निकालना आसान है।

जमीन के मूल्य के अनुसार उस पर मालगुजारी लगाने या उसके खरीदने की चर्चा करते समय हमें एक बात स्पष्ट कर लेनी चाहिए। जमीन के मूल्य की जब हम बात करते हैं तो वह केवल परती जमीन के सम्बन्ध में उस जमीन के सम्बन्ध में नहीं जो मानवीय अम द्वारा सुधारी गई है या जिसके ऊपर किसी प्रकार के मकान आदि बनाए गए हैं। उदाहरण के लिए लीजिए:—अगर किसी जमीन का मूल्य दस हजार डालर है और उस पर बने हुए मकान का दाम दस लाख डालर है तो मालगुजारी केवल जमीन के मूल्य के अनुसार एक सौ डालर होगी। लेकिन अगर वह जमीन सरकार द्वारा खरीदी जाती है तो उसे जमीन मालिक को जमीन के मूल्य के साथ-साथ उस जमीन पर बने दस लाख डालर के मूल्य के मकान का मुआनवजा भी चुकाना होगा। दूसरी जमीन जो कृतिम तरीकां से सुधारी गई है जैसे अगर उस पर वृद्ध लगाए गए हैं या उसमे डाड बाध खोदे गए हैं तो उन सब चीजो का भी मूल्य जमीन के साथ-साथ चुकाना होगा।

श्रगर हम चीन के जीविका की समस्या को हल करना चाहते हैं श्रौर एक 'बड़े प्रयास द्वारा श्रनन्तकाल तक के लिए श्राराम चाहते हैं' तो पूँजी के नियन्त्रण पर ही निर्भार रहना काफ़ी नहीं होगा। विदेशों में श्राय कर लगाना पूँजी के नियन्त्रण करने का एक तरीका हैं। लिकिन क्या दूसरे देशों ने जीविका की समस्या हल कर ली हैं १ चीन की तुलना विदेशी राष्ट्रों से नहीं हो सकती हैं। हमारे लिए केवल पूँजी का नियन्त्रण करना ही काफी नहीं है। दूसरे देशा धनी हैं जबिक चीन गरीब हैं; दूसरे देशा में श्रातिरक्त उत्पादन होता है जबिक चीन में पर्याप्त उत्पादन भी नहीं होता है। इसलिए चीन केवल व्यक्तिगत पूँजी का ही नियन्त्रण नहीं करे बिल्क राज की पूँजी को भी विकसित करे। लेकिन हमारा राष्ट्र तो श्रभी टुकड़े-टुकड़े में बंट गया है। हम राज के लिए कैसे पूँजी इकड़ा कर सकते हैं १ ऐसा जान पड़ता है कि मानो हम रास्ता ही नहीं पा सकते या रास्ता पाने की श्राशा भी नहीं कर सकते। लेकिन वर्तमान का हमारा श्रमगठित रूप श्रल्पकालीन है। भविष्य में हम निश्चय ही संगठित हांगे श्रीर तब जीविका की समस्या को हल करने के

लिए हमें पूँजी का विकास करना पड़ेगा और उद्योग-धन्धों को प्रोत्साहन देना होगा । पहले, हम बड़े पैमाने पर यातायात के साधन जैसे रेल लाइन श्रीर जल-मार्ग का निर्माण करें। दूसरी बात कि इम अपने खानो को खोदें। चीन खनिज पदार्थों से भरा पड़ा है। लेकिन दुःख है कि सब के सब धरती में ही पड़े हुए हैं। तीसरी बात कि हम उत्पादन कार्य को आगे बढ़ाएँ। यद्यपि चीन में श्रमख्य मजदूर है पर चीन के पास मशीन नहीं हैं श्रीर इसलिए वह दूसरे देशों से प्रतियोगिता नहीं कर सकता है। चीन अपने व्यवहार में आने वाले माल के लिए दूसरे देशों के उत्पादन तथा उनके आयात पर निर्मार करता है श्रीर जिसके फलस्वरूप हमारे श्रार्थिक श्रिधकार श्रीर स्वार्थ समाप्त होते जा रहे हैं। अगर हम इन अधिकारो और स्वार्थों को पुनः प्राप्त करना चाहते है तो हम जल्दी से राज की शक्ति उद्योग-धन में के बढ़ाने में लगानी चाहिए। उत्पादन के लिए मशीन का व्यवहार करना चाहिए। जब सभी मजदर काम म लग जाएँगे श्रीर उत्पादन के लिए मशीन का व्यवहार करेंगे तब चीन को धन का बहुत बडा श्रीर नया जरिया हाथ लगेगा। श्रगर हम इन बड़े कामा के करने में राज की शक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं तथा उन चीजो को न्यक्तिगत रूप से करने के लिए यहाँ के लोगो के हाथों में या विदेशी व्यापारियों के ऊपर छोड देते हैं तो इससे केवल व्यक्तिगत पॅजी का विस्तार श्रीर एक बड़े धनी वर्ग का विकास होगा जिनसे समाज में श्रसमानता फैलेगी। इसलिए चीन में जीविका के सिद्धान्त को लागू करने में हम मार्क्सवादी प्रणाली का व्यवहार नहीं कर सकते हैं. यद्यपि हमारे दिल में मार्क्स की शिक्षा के लिए बहुत ही सम्मान की भावना है। इसका कारण स्पष्ट है। क्रान्ति के वाद से ही रूस अब तक मार्क्सवादी प्रणाली लागू करने की कोशिश कर रहा है तथापि वह उसे नई श्रार्थिक नीति में बदलना चाहता है। क्योंकि उसके समाज का श्रार्थिक जीवन ग्रेट ब्रिटेन या सयुक्त राष्ट्र श्रमेरिका समाज के ब्रार्थिक जीवन के समान दर्जे तक नही पहुँचा है ब्रौर मार्क्सवादी प्रणाली को लागू करने की अवस्था तक परिपक्त नहीं हो सका है। अगर रूस का श्रार्थिक माप-टंड ग्रेट ब्रिटेन या संयुक्त राष्ट्र से नीचा है तो चीन का श्रार्थिक माप-दंड कैसे इतना ऊँचा हो सकता है कि यहाँ मार्क्सवादी प्रणाली लागू की जाय। यहाँ तक कि मार्क्स के ऋनुयायी भी कहते हैं कि वे चीन की सामाजिक समस्या को इल करने में मार्क्सवादी तरीके लागू नहीं कर सकते। तीस वर्ष पहले जब में केएटन में विद्यार्थी था तो मुक्ते याद है कि

तास वर्ष पहल जब म कर्यं में विद्यार्थी था तो मुक्त याद है कि साइकान् (पश्चिमी जिला) में धनी परिवारों के लड़के जाड़ा आते ही रोग्रॉ-

दार पोशाक अपने शारीर पर धारण करते थे। केएटन में बहुत जाड़ा नहीं पड़ता है श्रीर रोयेंदार वस्त्र की वास्तव में यहाँ जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन श्रपने धन के प्रदर्शन के लिए उन श्रमीर युवकों को रोश्रॉदार पोशाक ' पहननी पडती थी। जाडा जैसे ही ग्रारम्म होता था तो वे हलका रोग्रॉटार कपड़ा पहनते थे। जब कुछ ग्राधिक जाडा पडता था तो वे भारी रोच्चॉदार कपडा धाररा करते थे। जाड़े के मध्य में चाहे जैमा भी मौिम क्यों न रहे वे बराबर भारी रोऍटार कपडे लगाए रहते थे। एक दिन जब वे अपनी भारी रोएदार पोशाक पहने किसी सभा में गए और वहाँ मौसिम अचानक गर्म हो उठा तो उन्होंने शिकायत की-'श्रगर हवा बदल कर उत्तर की श्रोर से नहीं बहती है तो लोगो का स्वास्थ्य जीए हो जाएगा।' लगता था मानो वे सोचते थे कि समाज का हर ब्रादमी रोब्रादार वन्त्र ही पहनता है श्रीर इसलिए जब तक हवा नहीं बदलती है हर श्रादमी गर्मी से ऊब जायगा श्रीर हर श्रादमी का स्वास्थ्य खराब होगा। वास्तव मे श्रापने कहाँ हर श्रादमी को रोश्रांदार वस्त्र पहनते हुए देखा है ? जाड़े के दिनों में केएटन के लोग रुईदार पोशाक या दोहरा कपडा पहनते हैं। बहुत से लोग तो एकहरा कपड़ा ही पहनते हैं। आपने कब उन्हें इस बात के लिए चिंतित पाया है कि उत्तरी हवा नहीं वह रही है ? मार्क्षवाद में विश्वास करने वाले आज के युवक विद्वानों के सामने जैसे ही साम्यवाद की चर्चा की जाती है वे चीन की आर्थिक और सामाजिक समस्यात्रों को इल करने के लिए मार्क्सवादी प्रणाली की वकालत करने लगते हैं। वे केए न के उन रोऍदार वस्त्रवारी युवकों से भिन्न नहीं हैं जो चिल्ला उठे थे कि ग्रगर उत्तरी हवा नहीं बहती है तो लोगों का स्वास्थ्य चीण हो जाएगा। व स्राज इस बात को जानत ही नहीं है कि चीन गरीबी से पीड़ित है, धन के ब्रासम वितरण से नहीं। जहाँ धन वितरण में असमता है वहाँ सचमुच में मार्क्सवादी प्रणाली लागू की जा सकती है। असमता को दूर करने के लिए वर्ग-स घर्ष प्रारभ्म किया जा सकता है। लेकिन चीन में जहाँ उद्योग-धन्यों की तरक्की नहीं हुई है वहाँ वर्ग-सघर्ष और सर्वहारा अधिनायकतत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए श्राज इस मार्क्स की वातों को अपना पथप्रदर्शक मान सकते हैं लेकिन हम उसके तरीकों को व्यवहार में नहीं ला सकते। श्रपनी जीविका की समस्या का इल दूढने में हम कोई अन्यावहारिक और उपनादी तरोका का प्रस्ताव कर तब तक के लिए इतजारी करने नहीं जा रहे हैं जब तक कि उद्योग-धन्धे तरक्की नहीं कर लेते हैं। हम एक योजना चाहते हैं जो अाने- वाले खतरे का अनुभव कर हमें आकि स्मिक दुर्घ 2ना से बचावे, जो व्यक्तिगत
पूँजी को बढ़ने से रोके और जो अमीर गरीब के बीच के बेहद असमानता
के सामाजिक रोग को दूर करे। इस प्रकार की योजना हमारी तात्कालिक
सामाजिक समस्या को ज़रूर हल करेगी और वह उस तरह की नहीं होगी
कि हम पहले रोआंदार पोशाक पहने और तब उत्तरी हवा के आने की
आशा करे।

जैसा कि मैंने अभी तुरन्त कहा है कि चीन में आज केवल पूंजी का नियन्त्रण करना ही हमारी जीविका की समस्या को हल कर लेने के लिए यथेष्ट नहीं होगा। हमें राज के लिए पूँजी इकट्टी करनी पड़ेगी। इसका क्या अर्थ है ? इसका अर्थ है कि राज द्वारा बड़े-बड़े उद्योग-धन्धों की तरक्की करना। इस योजना के व्यौरेबार ढंग की विवेचना मेरी पुस्तक 'राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की योजना'? के द्वितीय भाग में 'भौतिक पुनर्निर्माण या श्रीद्योगिक कार्रवाई' शीर्षक श्रध्याय में मिलेगी। उस पुस्तक मे मैने राजकीय पॅजी इकड़ा करने की योजना की रूपरेखा दी है। जैसा कि मेंने पहले कहा है कि सौदागरी युग म मुद्रा ही पूँजी थी लेकिन इस ऋौद्योगिक युग में मशीन ही पूँजी है। राज को व्यापारिक कामों का पथ-प्रदर्शन करना चाहिए श्रीर हर प्रकार की उत्पादक मशीनो को चालू करना चाहिए। जो राज की सम्पत्ति होगी। यरोपीय युद्ध के समय बड़े-बड़े उद्योग-धन्धो श्रीर कल-कारखानो के राष्ट्रीयकरण की नीति हर देश ने ऋपनाई थी। लेकिन यह नीति युद्ध के तुरत बाद ही छोड दी गई। चीन में कभी भी बड़े प्ॅजीपित नहीं हुए है। अगर राज पूँजी का नियन्त्रण श्रीर विकास कर सके श्रीर उसका लाभ सम्पूर्ण जनता को दे तो पूँजीपतियां के साथ होने वाले सघर्ष को रोकना आसान होगा। सयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने तीन तरीकों से राजकीय पूँजी पैदा की है:-रेल की लाइने बिछा कर, उत्पादन में वृद्धि करके श्रीर खार्ने खोदकर । इन तीन उद्योग-धन्धों में से एक की भी उन्नति हम अपने ज्ञान, अनुभव श्रीर अपनी पूँजी से नहीं कर सर्केंगे। हम लोगो के लिए हर हालत मे दूसरे देशों की पूँजों के ऊपर ही निभर रहना पड़ेगा। श्रगर हम वर्त्त मान विदेशी पंजी को भविष्य में होने वाल एक समाजवादी समाज के निर्माण में लगाएँ तो आधे काम से दो गुना फल होगा।

२. यह पुस्तक बा॰ सन् यात् सेन् ने सन् १६१८ ई॰ में लिखी थी। इसके तीन भाग हैं:—मनोवैज्ञानिक पुनर्निर्माण, भौतिक पुनर्निर्माण श्रीर सामाजिक पुनर्निर्माण।

त्रगर हम श्रपनी पूँजी के होने तक के लिए ठहरें श्रौर तब उद्योग-धन्धों को बढ़ाने को सोचें तो यह तरीका श्रत्यन्त ही धीमा होगा । चीन के पास श्रभी नाम के लिए भी मशीन नहीं है। हमारे यहाँ केवल छः या सात हजार मील रेल की सडके हैं। श्रपनी श्रावश्यकताश्रों को पूरा करने के लिए हमको इससे दस गुनी श्रौर श्रधिक रेल की सडके चाहिए। कम से कम ६० या ७० हजार मील रेल लाइन होना श्रत्यन्त जरूरी है। इसलिए हमें यातायात श्रौर माल ढुलाई के साधनां की उन्नित के लिए विदेशी पूँजी जरूर लेनी पड़ेगी श्रीर उनके प्रबन्ध के लिए विदेशी दिमाग श्रौर श्रन्थन भी लेना होगा।

हमनी अपने लानों को तो अभी लोदना प्रारम्भ ही नहीं किया है। चीन की जनसख्या श्रीर चेत्रफल दोना ही सयुक्तराष्ट्र श्रमेरिका से बढ़कर है फिर भी संयुक्तराष्ट्र साठ करोड टन कोयला श्रीर नौ करोड टन लोहा हर वर्प अपने खानों से निकालना है: जबिक चीन इसका हजारवाँ भाग भी नहीं पेदा करता है। अगर इस जल्दी से अपनी खान खोदना चाइते हैं तो हमें इस काम के लिए विदेशी पूँजी लेनी होगी। जहाज वनाने, व्यामारिक जहाज की उन्नति करने त्रौर बड़े पेमाने पर सभी उत्पादक उद्योग-धन्बा को चाल करने के लिए हमारे लिए विदेशी ऋगा लंना एकदम जरूरी होगा। ऋगर ये तीन उद्योग-धन्धे यातायान के साधन का निर्माण करना, खान खोदना, माल उत्पादन करना-चीन में उन्नति करने लगे तो हमारी सालाना श्रामदनी इनसे बहुत होगी। अगर उद्योग-धन्धे राज द्वारा चलाए जॉय तो उससे जो सहलियत और ग्रधिकार प्राप्त होंगे उनका उपमोग सम्पूर्ण जनता करेगी। सारे देश की जनता को तब पॅजी से होने वाले लाम में हिस्सा होगा श्रीर पॅजी से हानि नहीं उठानी पड़ेगी जैसा कि विदेशी राष्ट्रों में बड़ी पॅजी व्यक्तिगत पँजीपतियों के हाथों में रहने से होती है। कुछ व्यक्तिगत ब्राद्मियों के हाथों में पॅजी के केन्द्रीयकरण हो जाने का यह फल होता है कि वहुसंख्य जनता द:ख भोगती है श्रीर इस दु:ख से छु:कारा पाने की कोशिश से वर्ग मवर्ष छिड जाता है। सामाजिक समस्यात्रों को इल करने में हमारा भी वही उद्देश्य है जो विदेशी राष्ट्रों का है, यानी हर स्रादमी को सन्तुष्ट स्रोर सुखी बनाना श्रीर धन के श्रमम वितरण के कारण हुए दु:ल से छु:कारा पाना। इन प्रकार के दुःख को दूर करने की जब हम कोशिश करेंगे तभी हमारे यहाँ समाज-वाद होगा।

तब हम नहीं कह सकते कि समाजवाद का निद्धान्त मिन् षङ् सिद्धान्त से भिन्न है। हमारे जनता के तीन सिद्धान्तो का ग्रर्थ है ऐनी सरकार का शासन जो जनता का है और जो जनता द्वारा जनता के लिए चलाया जाता है अर्थात् एक ऐसा राष्ट्र जिस पर सम्पूर्ण जनता का अधिकार है, एक शासन जो सम्पूर्ण जनता द्वारा नियन्त्रित हो और अधिकार तथा लाभ का उपयोग सम्पूर्ण जनता करे। अगर यह सत्य है तो जनता के राज के उत्पादन में केवल समाजवादी हिस्सा ही नहीं मिलेगा बल्कि हर चीज में इसका हिस्सा होगा। जब जनता राज के हर चीज में हिस्सा पाती है तभी हम मिन् षङ् सिद्धान्त के सच्चे आदर्श को प्राप्त करते हैं जो कनप्रयूनियस के 'महान् कोमनवेल्थ' के स्वम सा होगा।

श्रगस्त १०, सन् १६२४ ई०

## तीसरा व्याख्यान

श्राज के मेरे व्याख्यान का विषय 'खाद्य समस्या' है। यह सुनकर श्राप जरूर सोचते होंगे कि भोजन करना तो जानी हुई एक दैनिक किया है। लोग बराबर यह कहते हैं कि दनिया में भोजन करने के समान श्रासान चीज़ श्रीर कुछ नहीं हैं। यह सच है कि भोजन करना एक वहुत ही सहज श्रीर साधारण बात है। तब फिर क्या इसके साथ नमस्या जुडी हुई है ? हम इस बात का श्रनभव नहीं करते हैं कि भोजन जीवका की सबसे प्रधान समस्या है. जिसका कि अगर इल नहीं हो तो इसके कारण जीवका की समस्या के सभी हल असफल होगे। मिन्-षड् सिद्धान्त की प्रधान समस्या 'खाद्य समस्या' है। प्राचीन कहावत है- 'राष्ट्र जनता को अपना आधार मानता है और जनता भोजन को दैव समऋती है।' इससे भोजन की समस्या पूर्णस्प से विदित होती है। युरोपीय युद्ध के पहले विभिन्न देशों के राजनीतिश 'खाद्य समस्या' के ऊपर कुछ भी ध्यान नहीं देते थे। लेकिन यूरोपीय युद्ध के हम अध्येतास्रो ने गत दशाब्दी में हुई जर्मनी के हार के कारण का अध्ययन करना प्रारम्भ किया है। जब यूरोपीय युद्ध बड़े जोरों पर था तो उस समय जर्मनी विजयी था। जिस किसी प्रकार की भी बाधक शक्तियाँ—जैसे जमीन पर-पैदल सेना, तोप वाली सेना या घुडसवार; समुद्र में-तारपीडो विध्वं-सक. पनड़ब्बी श्रीर हर तरह के जगी जहाज श्रीर श्रकाश में हवाई जहाज-जर्मनी को मिली उन्हें उसने रौद डाला। युद्ध के प्रारम्भ से अन्त तक जर्मनी एक बार भी नहीं हारा। फिर भी यूरोपीय युद्ध का परिखाम जर्मनी की हार हुआ। क्यों ? इसका कारण केवल जर्मनी का खाद्य संकट था। जर्मनी के सभी बन्दरगाह मित्र दलो द्वारा घेर लिए गए। धीरे-धीरे जर्मनी में बाहर से खाद्य सामग्रियो का आना कम होने लगा और अन्त में देश के नागरिक तथा युद्ध मोर्चे के सैनिक दोनों ही को भोजन नहीं मिलने लगा श्रीर वे भूखों मरने के करीव-करीव हो गए। इसलिए वे युद्ध मैदान में डटे नहीं रह सके श्रीर श्रन्त में हार गए। इससे पता चलता है कि खाद्य समस्या का जीवन तथा राष्ट्र से बहुत ही घनिष्ट सम्बन्ध है।

संयुक्त-राष्ट्र श्रमेरिका खाद्य सामग्री के निर्यात में ससार का नेतृत्व करता है। इर वर्ष वह यूरोप के लोगों की सहायता के लिए खाद्य सामग्री

मेजता है। सयुक्त-राष्ट्र के बाद रूस की गिनती है। वह अपने विस्तत भू-भाग में जो अपेद्धाकृत कम आबादी वाला है, बहुत अधिक खाद्य सामग्री उत्पन्न करता है। दसरे देशों की, जैसे अस्ट्रे लिया, कनेडा और दिवशी अमेरिका के अर्जेटाइन की राष्टीय सम्पत्ति ही खाद्य सामग्री है और हर वर्ष ये देश बहुत भारी परिगाम में खाद्य सामग्री दूसरे देशों की कमी पूरा करने के लिए भेजते हैं। लेकिन युरोपीय युद्ध के समय बहुत से माल ढोने वाले जहाजा को. जो साधाररातः अनाज ढोने के लिए थे, सरकार ने ले लिया श्रीर उन्हें सैनिक समान ढोने वाले जहाज बना दिए। इसलिए व्यापारिक जहाजों की बडी कमी पड गई। अस्ट्रेलिया, कनेडा, अर्जेंग्रइन स्त्रौर इसी प्रकार के दूसरे देश यहाँ की 'ऋतिरिक्त खाद्य सामग्री' को यूरोप नहीं भेज सकते थे। इस कारण यूरोगिय राष्ट्रों के लोगों को खाने की तकलीफ उठानी पड़ी। माग्यवश चीन में उस नमय न तो बाढ़ का उत्पात हुन्ना न्नीर न वर्षा की कमी ही रही। किसानो को अञ्छी फसल हाथ लगी: इसलिए चीन में दर्भिन्न नहीं हुआ । अगर चीन में उस समय भी इस साल की तरह ही भयंकर बाढ़ आ जाती और किसानों की फसल नष्ट हो जाती तो चीन में निश्चय ही खाद्य सामग्री की कमी होती। चीन युद्ध काल में इस प्रकार की तकलीफ़ो से बच गया श्रीर भाग्यवश यहाँ खाद्य सामग्री की कमी नहीं रही।

ससार में बहुस से राष्ट्र श्रपने लिए काफी खाद्य सामग्री पैदा करते हैं, लेकिन वहुत देश नहीं करते। उदाहरण के लिए ब्रिटिश द्वीपणुंज को लीजिए। वह इतनी ही खाद्य सामग्री पैदा करता है जो उसके माल के केवल तीन महीना के लिए पर्याप्त होती है। बिकए नौ महीनों का भोजन उसे दूसरे देशों से मगाना पडता है। यूरोपीय युद्ध के सबसे भयकर दिनों में जब जर्मन पनडुब्बियाँ ब्रिटिश बन्दरगाहों को बन्ट किए हुए थां तब तो ग्रेटब्रिटेन एकदम से भूखों मरने लगा था। पूर्व का जापान द्वीपणु ज भी श्रपने साल भर खाने योग्य काफ़ी खाद्य सामग्री नहीं पैदा करता है। लेकिन जापान की खाद्य सामग्री की कमी ब्रिटिश द्वीपणु ज के समान भयंकर नहीं है। जापान की जनता श्रपने यहा की उपज से ही साल के ग्यारह महीनों तक गुजारा कर सकती है—उसे केवल एक महीने की ही कमी रहती है। जर्मनी में पैदा होने वाली खाद्य सामग्री जर्मनी के दस महीनों के भोजन के लिए काफी होती है। उसे केवल दो महीनों की कमी पडती है। यूरोप के छोटे-छोटे राष्ट्रों में से बहुत ऐसे हैं जो काफ़ी खाद्य सामग्री पैदा नहीं करते हैं। साधारणतः जर्मनी में खाद्य सामग्री की कमी रहती है। युद्धकाल में जबिक बहुत से

किसान सैनिक हो गए थे श्रौर जब उपज में कभी पड गई थी तो वहा खाद्य सामग्री की श्रौर भी कभी पड गई थी इसलिए चार वर्षों का महायुद्ध जर्मनी के लिए हार साबित हुआ। आप देख सकते हैं कि किस तरह से सम्पूर्ण राष्ट्र की खाद्य समस्या कितना भयकर फल देती है।

जब एक आदमी या एक परिवार को खाने की कमी पडती हो तो इस दिकात को मिटाना त्र्यासान है। लेकिन जब सम्पूर्ण राष्ट्र मे जैसे चालीस करोड़ की जनसंख्या वाले चीन राष्ट्र में, खाद्य सामग्री की कमी पढ़े तो इस समस्या का इल करना बहुत ही दब्कर श्रीर कठिन हो जाता है। क्या वास्तव में चीन में पैदा होने वाली खाद्य समग्री चीन के लिए पर्याप्त है या नही ? क्या चीनी जनता को खाने के लिए काफी मिलता है ? क्वाङ्तुड प्रान्त हर साल सात करोड डालर की खाद्य सामग्री बाहर से मॅगांता है। अगर एक महीने तक चावल यहा बाहर से न ऋाए तो क्वाङ् तुङ् में तुरत श्रकाल से खलबली मच जाएगी। जिससे यह सिद्ध होता है कि क्वां ुतुडू में काफी खाद्य सामग्री नहीं होती है। हम केवल क्वाङ तुङ की बात करते हैं पर बहुत से प्रान्तो की यही दशा है। चीन के पास सयुक्त-राष्ट्र अप्रमेरिका से अधिक भू-भाग है और यहां की जनसंख्या उससे तीन या चार गुनी अधिक है। फिर भी हमारी खाद्य सामग्री की उपज स्युक्त-राष्ट्र अमेरिका की उपज से होड़ नहीं कर सकती है। यूरोपीय राष्ट्रो से हम अपनी तुलना करे। जर्मनी म खाद्य सामग्री की कमी है। जिसके कारण युद्ध छिड़ने के दो तीन वर्षों के बाद ही देश में अकाल पड़ने लगा। फास में खाद्य सामग्री काफ़ी होती है। शांति काल में बिना दूसरो पर निर्भार रहे उसे खाने भर के लिए पर्याप्त होता हे। चीन की जनसख्या चालीस करोड़ है। फ्रास का चेत्रफल चीन के चेत्रफल का बीसवा भाग है। इस प्रकार चीन की जनसंख्या फास से दस गुनी ख्रीर चीन का चेत्रफल फास से बीस गुना ऋधिक है। लेकिन फास के चार करोड़ लांग चीन के च्रेत्रफल के एक बीसवे हिस्से में भी कृषि की सुधारी हुई प्रणाली के सहारे अपने लिए काफ़ी खाद्य सामग्री पैदा कर लेते हैं। अगर फास संबीर गुना अधिक चेत्रफल वाला चीन फास का अनुकरण करे ओर श्रपने यहा श्रच्छी तरह खेती का विकास करे श्रीर पैदावार को बढाव तो हम निश्चय ही फ्रांस से बीस गुनी ऋधिक खाद्य सामग्री पैदा कर सकत हैं। फ्रांस अपनी खाद्य सामग्री से अपने चार करोड लोगां का प्रतिपालन करता है। चीन अस्ती करोड़ के प्रतिपालन करने योग्य हो सकेगा। केवल देश के लोग ही अकाल के भय से नहीं मुक्त हो जायेंगे बल्कि खाद्य सामग्री यहाँ बच रहेगी जो हम दूसरे देशों के व्यवहार के लिए भेज सकेंगे।

श्राज चीन की जनता गरीबी से पीड़ित है श्रीर इसकी सम्पत्ति का श्रपव्यय हो रहा है। खाद्य समस्या की श्रसली हालत क्या है? चीन में कहीं भी
लोगों को खाने मात्र भर को यथेष्ट श्रनाज नहीं मिलता है। हर वर्ष हज़ारों
श्रादमी भूख से मरते हैं। यह तो केवल साधारण समय का हाल है। लेकिन
जब बाढ़ या श्रकाल श्राता है तो एक वड़ी सख्या में लोग भूखों मर जाते
हैं। विश्वसनीय विदेशी जॉच के श्रनुसार चीन में इस समय इकतीस करोड़
से श्रिषिक श्रादमी नहीं हैं। कई दशाब्दी पहले हमारी जनसंख्या चालीस करोड़
थी। इसका यह श्रर्थ है कि हमारी जनसंख्या के नौ करोड़ लोग समाप्त हो
गए। यह बड़ी ही भयक्कर बात है श्रीर यह हमारे सोचने के लिए एक बड़ी
समस्या खड़ी कर देती है। कुछ, दशाब्दियों में ही चीन की जनसंख्या नौ
करोड़ कम क्यों हो गई इसका कारण सच्चेप में खाद्य समग्री को कमी है।
बहुत से कारण हैं कि चीन में क्यों काफ़ी खाने की सामग्री नहीं पैदा होती है।
प्रधान कारण चीन का कृपि विज्ञान में उन्नति न करना है श्रीर दूसरा
कारण यहाँ पर विदेशी श्रार्थिक प्रमुख का होना है।

जब मैं राष्ट्रीयता के सिद्धान्त पर व्याख्यान दे रहा था तो मैंने आपके सामने त्रार्थिक शक्तियों का उल्लेख किया था जिसमें विदेशी राष्ट्र चीन को सता रहे हैं। अधिकार और सुविधाओं को प्राप्त कर हर वर्ष वे एक अरब बीस करोड डालर के मल्य की चीन की सम्पत्ति का अमहरण करते हैं। विदेशी ब्रार्थिक प्रमुख के कारण चीन को हर वर्ष इतनी वडी रकम की हानि क्यानी पड़ती है। यह रकम किस रूप में विदेश चली जाती है १ क्या यह हानि मद्रा के रूप में होती है ? नहीं, कुछ हानि तो अन्न के रूप में होती है। जब चीन के पास केवल अपनी जनता के खाने भर मात्र सामग्री है तो क्यो फिर वह दसरे देशों को अनाज भेजता है ? हम कैसे जानते हैं कि ऐसा हो रहा है ? कुछ दिन पहले प्रकाशित विदेशी व्यापार की रिपोर्ट मे यह निकला था कि चीन प्रतिवर्ष संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका को एक अरब अंडे मेजता है। यह संख्या छिलका लगे अपडो की है। इनमें वे अपडे सम्मलित नहीं है जिनकी चीजें तैयार करके चीन से बाहर भेजी जाती हैं। चीन से बहुत बड़ी सख्या में अपडे इंगलैएड और जापान भी भेजे जाते हैं। आपमें से जो नानकिङ गए हैं उन्होंने श्याक्वान पहुंचते ही एक बहुत बड़े मकान को देखा होगा। यह मकान टीन के डिब्बं में मास भरने का विदेशी कारखाना है जहाँ चीन के सूत्ररो.

मुर्गियों, हंसों, बत्तकों, श्रीर दूसरे घरेलू पित्त्यों श्रीर पशुश्रों का उपयोग बाहर मेजे जाने वाले मास के लिए होता है। फिर उत्तरी चीन के जो, राइ, श्रीर सोयाबीन के बारे में सोचिए। इन श्रनाजो का बहुत बड़ा भाग चीनी बन्दर-गाहों से बाहर भेजा जाता है। तीन वर्ष पहले उत्तरी चीन में एकदम वृष्टि नहीं हुई। उस समय पेकिड हान्क्वो श्रीर पेकिड, मुकदना रेल लाइन के दोनों श्रोर हज़ारो श्रादमी मर रहे थे फिर भी उसी समय बहुत बड़े परिमाण में गेहूं श्रीर सोया- बीन न्युच्वाङ श्रीर डाइरन बन्दरगाह से बाहर भेजे जा रहे थे। क्यों १ इसलिए कि हम पर विदेशी श्रार्थिक प्रमुत्व है। चीन के पास बाहर मेजने के लिए पैसा नहीं था इसलिए भूखो मरकर भी उसे श्रनाज भेजना पड़ा था। श्रतः यह कोई श्रारचर्य की बात नहीं है कि चीन की खाद्य समस्या का हल नहीं हुश्रा है।

जब हम जीविका के सिद्धान्त की चर्चा करते हैं तो हमारे कहने का अर्थ यह है कि हम चाहते हैं कि हमारे चालीस करोड़ लोगा को भोजन मिले और वह सस्ते दर में मिले। जब अपरिमित रूप में खाद्य समग्री तैयार होगी तब सस्ता भोजन मिलेगा और तभी हम कह कह सकते हैं कि जीविका की समस्या हल हो गई। हम खाद्य समस्या की खोज कैसे प्रारम्भ करेंगे? भोजन करना बहुत आसान काम है। सभी लोग खाते और सोते हैं और इससे सम्बन्धित दिक्कतो को कोई नहीं देखता है। जो कुछ हो, चीन की साधारण जनता में एक कहावत मशहूर है—जब प्रत्येक दिन सबेरे आप अपना दरवाजा खोलते हैं तो आपको सात चीज़ो की चिन्ता करनी पड़ती है और चाय। इसलिए भोजन की समस्या बड़ी ही भयकर है और अगर हम इसका हल चाहते हैं तो हमें इसका अध्ययन ध्यानपूर्वक करना पड़ेगा।

जिन्दा रहने के लिए मनुष्य को क्या खाने की ज़रूरत पहती है ? हमारे खाने में बहुत से प्रधान-प्रधान तत्त्व हैं जिन्हें हम बरावर भूल जाया करते हैं। सच्ची बात यह है कि अपने शरीर को पुष्ट रखने के लिए हम प्रतिदिन चार प्रकार के मुख्य भोजन पर निर्भार रहना पहता है। इनमें पहला हवा है। साफ शब्दों में कहें तो हमारे लिए 'हवा खाना' ज़रूरी है। आप सोचते होंगे कि मैं मजाक कर रहा हूँ क्योंकि साधारणतः यह कहावत कि 'जाओं और हवा खाओं' उपेचा के लिए व्यवहार की जाती है। लेकिन आप यह अनुभव नहीं करते हैं कि भोजन करने से भी अधिक ज़रूरी 'हवा खाना' है। दूसरे प्रकार का भोजन जो हमारे लिए ज़रूरी है वह पानी है। तीसरे प्रकार का

भोजन मांस है श्रीर चौथे प्रकार का भोजन वनस्पति-भोजन है जैसे पॉच प्रकार के श्रानाज, फल श्रीर तरकारियाँ श्रादि। हवा, पानी, मांस श्रीर तरकारियाँ हमारे भोजन के चार श्राति श्रावश्यक तत्त्व हैं। इन चारों पर श्रालग-श्रामल विचार कीजिए।

पहले ह्वा को लीजिए--यह मत सोचिए कि मैं मजाक कर रहा हूँ। अगर आप हवा खाने की प्रधानता पर विश्वास नहीं करते हैं तो अपनी नाक श्रीर मख बन्द करके इसका खाना छोड दीजिए श्रीर तब देखिए कि श्राप कैसा अनुभव करते हैं। क्या आप हवा की कभी को बर्दास्त कर सकते हैं ? हम हर मिनट में सोलह बार सॉस लेते हैं ऋर्थात हर मिनट में सोलह बार हवा का भोजन करते है। आप एक दिन मे तीन बार से अधिक भोजन नहीं करते हैं। केएटन के लोग कभी भी दिन भर में चार बार से अधिक नहीं खाते हैं। इसमें उनके दोपहर श्रौर रात का खाना भी सम्मिलत है। साधारणतः गरीब दिन में दो बार खाते है श्रौर जो श्रत्यन्त गरीब हैं वे एक बार खाकर ही जीवन-निर्वाह करते हैं। लेकिन जहाँ तक हवा का सम्बन्ध है हम दिन भर में बीस इजार चालीस बार उसका भोजन करते हैं श्रीर श्रगर हमें एक बार भी यह भोजन नहीं मिले तो हम तकलीफ का अनुभव करते हैं। अगर हम कछ मिनटों तक इसका लाना छोड दे तो हम निश्चय ही मर जाएँगे। इसलिए हवा मानव जाति के श्रस्तित्व का सबसे प्रधान जरिया है। दूसरा भोजन पानी है। हम पानी के बिना केवल अन खाकर नहीं रह सकते। एक श्रादमी पॉच-छः दिनो तक विना श्रन्न भोजन किए रह सकता है श्रीर उसकी मृत्य नहीं होगी। लेकिन बिना पानी के वह पाँच दिनों में मर जाएगा।

तीसरा श्रोर जीवन का सबसे प्रधान भोजन वनस्पति भोजन है। जब मनुष्यों ने जीने के साधन की खोज में बहुत प्रगित की तभी वह जान सका की वनस्पित भोजन कैसे खाया जाता है। चीन बहुत ही प्राचीन सभ्य राष्ट्र है इसिलए चीन के सभी लोग वनस्पित भोजन करते हैं। जंगली श्रादमी मास खाते हैं श्रोर वह भी मनुष्य जाति के जीवन-रच्चा का प्रधान साधन है। हवा श्रीर पानी हर जगह पाये जाते हैं। श्रागर श्रादमी किसी नदी के किनारे पर रहे तो वह नदी के बहते पानी का व्यवहार कर सकता है श्रान्यथा वह करने या कुँए या वर्षा के पानी का व्यवहार करता है। पानी सब जगह मिलता है। हवा भी हमारे चारो श्रोर है। इसिलए यद्यपि हवा श्रीर पानी श्रादमी के जीवन-निर्वाह के लिए श्रपरिहार्य तत्व हैं तथापि ये तत्व श्रसीम हैं श्रीर समाप्त होने वाले नहीं है। ये तत्व प्रकृति प्रदत्त हैं तथा

इनके लिए श्रादमी को प्रयास नहीं करना पडता है। इसलिए हम इन्हें 'प्राकृतिक दान' कह सकते हैं। इसी कारण वे हमारे लिए समस्या-स्वरूप नहीं हैं। लेकिन वनस्पति मोजन श्रोर मास भोजन तो विकट समस्या हैं। श्रादिम मनुष्य वर्तमान काल के जगली लोगों के समान शिकार करके श्रोर मछली पकड़ कर श्रपना निर्वाह करता था। वह जल-थल दोनों जगहों के जन्तुश्रों को श्रपने खाने के लिए पकड़ता था। वैसे-जैसे सम्यता श्रागे वढ़ी श्रादमी ने कृषि-शुग मे प्रवेश किया श्रीर उसने पाँच श्रानाज पैदा करना सीखा। तब वह वनस्पति पर श्रपने पोषण के लिए निर्मं र रहने लगा। चीन की सम्यता चार हजार वर्ष पुरानी है। इसलिए हम खाद्य सामग्रियों के सम्य व्यवहार में पश्चिमी लोगों से श्रागे वढ़े हुए हैं। हम प्रधानतः श्रपने मोजन के लिए वनस्पति के ऊपर ही निर्मं र रहते हैं। यद्यपि वनस्पति जमीन से पैदा होती है तथापि वह खाने के योग्य हो सके इसके लिए बहुत मेहनत करना श्रीर विभिन्न तरीकों का व्यवहार करना पडता है। श्रगर हम वनस्पति खाद्य की समस्या को हल करना चाहतं हैं तो हम पहले उत्पादन के प्रश्न का श्राध्ययन करे।

प्राचीन समय से ही चीन क्रिप-प्रधान देश रहा है। यहाँ खाद्य पदार्थी के उत्पादन के लिए कृषि ही सबसे बडा उद्योग-धन्धा रही है। हम किन तरीको से कृषि के उत्पादन को वढ़ा सकते हैं ? चीन की कृषि बरावर ही पूर्णालप से मानवीय श्रम पर निभ र रही है फिर भी कृषि में वहत अधिक विकास हुआ है और विभिन्न प्रकार की उपज वहत ही अच्छी और उत्क्रप्ट होती है। विदेशी वैज्ञानिकों ने भी चीन की कृषि की प्रशंसा की है। चॅकि चीन में खाद्य समाग्री का उत्पादन किसानो पर निर्भार करता है श्रीर किसानों को बहुत कड़ी मेहनत उठानी पड़ती है इसलिए अगर इस खादा सामग्री के उत्पादन में वृद्धि करना चाहते हैं तो किसानो की रत्ना के लिए सरकार कानन बनाए । चीन की जनता दस में नौ किसान है ग्रीर इतने परिश्रम से वे जो अनाज पैदा करते हैं उसका अधिकाश माग जमीन मालिक ले लेते हैं। उनके पास जो बच जाता है उससे मुश्किल से वे अपने को जिंदा रख सकते हैं। यह तो बहुत ही अन्यायपूर्ण बात है। अगर इम खाद्य सामग्री का उत्पादन बढाना चाहते हैं तो हमें किसानों के ग्रिधिकार श्रीर स्वार्थ सम्बन्धी कानुन बनाने होगे । हमें उनकी रहा करनी होगी श्रीर उन्हे उत्साहित करना पड़ेगा तथा जमीन की पैदावार का ऋधिक भाग इन्हें ऋपने लिए रखने देना होगा। किसानों के अधिकार की रचा करना और पैदावार

में उन्हें अधिक भाग देना ये प्रश्न जमीन के समानाधिकार के साथ सबंधित हैं। कुछ ही दिन पहले हमारे क्वोमिन्ताङ ने इसी नार्मल स्कूल में किसानों को इसिलए आमित्रत किया था कि वे किसान आन्दोलन प्रारम्भ करें और भूमि सबधी समस्या के हल करने की ओर कदम उठाएँ। बाद में जब मिन पङ सिद्धान्त पूरी तरह कार्योन्वित हो जायगा और किसानों की समस्या पूर्ण रूप से हल हो जायगी तो हर किसान के पास अपनी जमीन होगी—यही हमारे कार्य का अन्तिम फल होगा।

चीन के किसानों की वास्तविक अवस्था क्या है ? यद्यपि चीन में बड़े-बड़े जमीन मालिक नहीं हैं फिर भी दस किसानों में से नौ के पास अपनी जमीन नहीं है। बहुत कृषि योग्य जमीन जमीदारों के श्रिधिकार में हैं जो अपने से खेती नहीं करते हैं। न्यायपूर्ण बात तो यह है कि किसान लोग अपनी जमीन अपने लिए जोते स्रोर पैदावार पर अपना स्रधिकार रखें। पर आज किसान दूसरों के लिए जमीन जोतते हैं और खेती का आधे से भी अधिक पैदावार जमींदार ले लेते हैं। इस भयानक स्थिति को रोकने के लिए हमें तुरन्त सरकार श्रौर कानून की सहायता लेनी चाहिए। जब तक हम जमीन सम्बन्धी समस्या को इल नहीं कर लेते हैं तब तक जीविका की समस्या भी हल नहीं होगी। हाल में गावो की जो जॉच की गई है उससे पता चलता है कि जमीन की पैदावार का साठ प्रतिशत जमीदारों के पास चला जाता है केवल चालीस प्रतिशत किसानो के पास रहता है। अगर यह अन्यायपूर्ण स्थिति चलती रहे स्रोर किसान चेत जाय तो फिर कौन इन खेतो में काम करने और दुःख उठाने को तैयार होगा ? लेकिन अगर जमीन की कुल पैदा-वार किसानों के पास जाय तो किसान खेती करने को उत्सुक होंगे तथा उत्पादन भी बढ़ेगा। लेकिन जैसी बात आज है खेत की पैदावार श्रधिकतर जमींदारों को मिलती है। केवल 🎺 भाग किसानों के पास रहता है। उनके साल भर के निरन्तर परिश्रम का फल अन्त में जमींदारों को मिलता है। इस कारण बहुत बडी सख्या में किसान जमीन छोड़ते जा रहे हैं क्रौर बहुत सी जमीन बजर तथा अनुत्पादक होती जा रही है।

कृषि सम्बन्धी पैदावार की चर्चा करने में हमें केवल किसानो को मुक्त करने के प्रश्न का ही अध्ययन नहीं करना चाहिए बल्कि उत्पादन बढ़ाने के सात तरीकों पर भी ध्यान देना चाहिए। सात तरीके ये हैं—मशीन का व्यवहार करना, खाद का व्यवहार करना, अप्रनाज की बदली करना, अप्रनाज में

१. इा० सन् यात् सेन् ने व्याख्यान कंपडन के नाम ब स्कूल हॉब में दिए थे ।

लगने वाले रोगों का उन्मूलन करना, माल तैयार करना, माल के वितरण की व्यवस्था करना श्रीर प्राकृतिक श्रापदाश्रों से पैदावार की रज्ञा करना। पहला तरीका मशीन का व्यवहार करना है। इन हजार वर्षा में चीन ने केवल मानवीय शक्ति से खेती की है ऋोर कभी मशीन का व्यवहार नहीं किया है। अगर हम खेती करने में मशीन का व्यवहार करते हैं तो हम कम से कम अपनी पैदावार दोगुनी अधिक बढ़ा सकते हैं और इस समय उत्पा-दन में होने वाले खर्चों का दसवाँ या सौवाँ भाग कम कर सकते हैं। अगर चीन मानवीय श्रम से चालीस करोड का प्रतिपालन कर सकता है तो वह मशीन की शक्ति से अस्सी करोड लोगा के लिए अनाज पदा कर सकता है। श्चगर खाद्य सामग्री के उत्पादन में मानवीय श्रम की जगह मशीन का प्रयोग होता है तो बहुत सी बेकार जमीन जो ऊँची होने के कारण कृषि योग्य नहीं है पम्प श्रीर कल द्वारा सींची जाकर खेती योग्य हो सकती है। श्रच्छी जमीन जहाँ पहले से ही खेती हो रही है मशीन द्वारा सींची जा सकती है श्रीर श्रमा-वृष्टि के डर से मुक्ति मिल सकती है। इस प्रकार उत्पादन में भी वृद्धि हो सकती है। अगर पुरानी बेकार जमीन में जहाँ खेती नहीं होती थी, खेती होने लगे तो चीन स्वभावतः ही अधिक खाद्य सामग्री पदा करेगा। खेती करने श्रीर पानी पटाने के लिए जो मशीने श्रभी व्यवहार में श्राती हैं वे सब दूसरे देशों से मंगाई जाती हैं। लेकिन अगर सभी किसान मशीन व्यवहार करने लगे और मशीन की माँग बढ़ जाय तो हमें अपने यहाँ ही मशीन बनानी चाहिए श्रीर इस प्रकार विदेशों में जाने वाले मुनाफे का रोकना चाहिए।

बैदावार बढ़ाने का दूसरा तरीका खाद का व्यवहार करना है। भूतकाल में चीन में पैखाने, बहुत तरह की सडी-गली वनस्पतियों और अन्य खाद का उपयोग खेत में किया जाता था। लेकिन यहाँ कभी रासायनिक खाद का उपयोग नहीं किया गया है। हाल से ही चीली का शोरा (Saltpeter) चीन में खाद के लिए उपयोग होने लगा है। क्वाङ्-तुङ् तथा होनान् की बहुत सी जगहों में ईख की खेती के लिए इसका व्यवहार खाद के रूप में किया जा रहा है। जब ईख में चीली शोरा का खाद दिया जाता है तो उसके पौधे दुगुनी तेजी से बढ़ते हैं और डांड भी कई गुना अधिक लम्बे होते हैं। अगर चीली शोरा खेत में नहीं दिया जाता है तो ईख केवल धीरे-धीरे ही नहीं बढ़ती हैं बल्कि डांड भी बहुत छोटे होते हैं। चीली शोरा दिख्णी अमे-रिका के चीली प्रान्त से आता है। यह बहुत बड़ी पूँजी चाहता है और बड़ा खची ला है। इसलिए केवल ईख पैदा करने वाले ही हसे खरीट सकते

हैं ब्रौर उसे व्यवहार में लाते हैं। साधारण किसान इसे नहीं खरीद सकते हैं। चीली शोरा के अलावे सभी प्रकार के अस्थि-कोप-युक्त जन्तुओं (Crustacea) से निकाला हुआ फासफोरस और खनिज पहाडो तथा चट्टानों से निकाला हुआ पोटामियम बड़े ही अच्छे खाद होते हैं। अगर नाइट्रोजन, फासफोरस और पोटसियम मिलाकर चूर्ण बनाया जाय तो वह उच कोटि का खाद होता है। इससे किसी भी प्रकार के पौधों की खेती करना श्रासान है श्रीर इससे उपज भी श्रिधिक होती है। उदाहरण के लिए देखिए कि बिना खाद दी हुई एक मउ जमीन के पाँच डलिया अनाज होता है लेकिन अगर उसी एक मउ में खाद दी जाय तो अनाज दो-तीन गुना अधिक होगा। इस-लिए पैदाबार बढ़ाने के लिए हमें खाद का उपयोग करना चाहिए श्रौर खाद देने के नियम के लिए हमे विज्ञान का अध्ययन करना चाहिए तथा वैज्ञा-निक तरीकों से खाट तैयार करना चाहिए। चीन में खाद बनाने की सामग्रियाँ हर जगह पाई जाती हैं। चीली शोरा में पाया जाने वाल तस्व चीन में बारूट बनाने के लिए बहुत पहले से ही व्यवहार में आता था। पहले ससार में जितने खाद का व्यवहार होता था वह चीली से ही लाया जाता था। लेकिन विज्ञान के उन्नति के साथ-साथ वैज्ञानिको ने बिजली के द्वारा नाइट्रेट बनाने की नई प्रणाली निकाली है। इसलिए अब विभिन्न देशों को प्राकृतिक सोडियम नाईटेट के लिए चीली के स्रायात पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। बल्कि स्रव विजली के द्वारा क्रित्रम नाइट्रेट बना लिया जाता है। क्रित्रम नाइट्रेट भी ठीक प्राकृतिक नाइट्रेट की तरह लाभकारी होता है और इसके तैयार करने में बहत ही कम खर्च होता है। इस कारण हर देश के आदमी खशी-खशी व्यवहार करते हैं।

विजली कैसे पैदा की जाती है ? साधारण तौर पर खर्ची ली विजली भाप की शक्ति से पैदा की जाती है लेकिन नई स्रौर सस्ते ढङ्ग की विजली पानी की शक्ति से पैदा की जाती है। हाल से विदेशी राष्ट्र स्रपने जल प्रपातो श्रौर तेज धारास्रों का उपयोग विद्युत उत्पादक यन्त्र चलाने में करते हैं। इस तरह बहुत शक्तिवाली विजली पैदा की जा सकती है स्रौर यह शक्ति कृत्रिम नाइट्रेट बनाने में स्रा सकती है। जल-प्रपातों स्रौर तेज धारास्रों की प्राकृतिक शक्ति के लिए हमें कुछ भी खर्च नहीं करना पडता है स्रौर इसका यह फल होता है कि उससे पैदा होने वाली विजली का दाम बहुत कम होता है। सस्ती विजली से तैयार किया हुस्रा कृत्रिम नाइट्रेट बहुत सस्ता पडता है। चीन में बहुत से जलप्रपात स्रौर वेगवती ध्राए हैं। बुचो के ऊपर

सिक्वाङ् र नदी में बहुत सी वेगवती धाराए हैं। नान्किङ के पाम फ़ु—पो नामक तेजधारा (Rapids) है जो इतनी वेगवती है कि वह नदी में ग्राने-जाने वाले जहाजों के लिए भी खतरनाक है। ग्रार इस धारा की जलशक्ति को काम में लाया जाय ग्रीर इससे विजली पैदा की जाय तथा नावों के चलने के लिए दूसरा जल-मार्ग बना दिया जाय तो क्या दुगुना फायदा नहीं होगा? किसी ने श्रनुमान लगाया है कि इन तेज धाराश्रों की जलशक्ति से दस लाख धोड़ां की विद्युत शक्ति पैदा की जा सकती है। क्वाङ सी प्रान्त की फ़ो तथा हुड नदियों में भी बहुत तेज धाराश्रों वाले स्थान है जहां की विजली पैदा की जा सकती है। इजिनियरों के श्रनुमान के श्रनुमार कवाङ तुङ् प्रान्त की वङ् नदी से बीस हजार से लेकर एक लाख घोड़ों तक की विद्युत शक्ति पैदा की जा सकती है। इससे केस्टन शहर में विजली कीरोशनी का प्रवन्ध हो सकता है, यहाँ के सभी कल-कारखाने विजली से चलाऐ जा सकते हैं श्रीर श्राधुनिकतम विदेशी ढग पर केस्टन हान्क्वों रेल चलाई जा सकती है।

या ऊपरी याङ् टिज नदी के क्वइ जल-प्रपात की ग्राश्चर्यजनक जल-शक्ति का अनुमान कीजिए। वे लोग जिन्होने इचाङ्क और वान्पिएन के बीच नदी के फैलाव को देखा है, अनुमान करते हैं कि वहाँ की जल-शक्ति से तीन करोड़ से भी अधिक घोड़ों की विद्युत-शक्ति पैदा हो सकती है। यह अभीम शक्ति वर्तमान समय में दूसरे देशो में पैदा की जाने वाली शक्ति से कही श्रधिक परिमाण में है। इससे केवल देश की सभी रेल, विजली लाइन श्रीर कल कारखानो में ही नहीं मिलेगी बल्कि इसका व्वहार मुख्य-मुख्य खादो के तैयार करने में भी किया जा सकेगा। पीली नडी के विषय में सोचिए जो लुइ मन जल-प्रपात के पास कई लाख घोड़ों की विद्युत-शक्ति पैदा कर सकती है। श्रापने देखा कि चीन का प्राकृतिक साधन कितना विशाल है। श्रगर याङ् ठिज ऋौर पीली नदी की जल-शक्ति नई प्रणाली द्वारा विद्युत-शक्ति पैदा करने में लगाई जाय जो चीन में करीत दस करोड़ घोड़ों की विद्युत-शक्ति पैदा हो सकतो है। चॅ्कि एक बोडो की शक्ति ब्राट ब्राट्मियों की सम्मिलित शक्ति के बराबर होती है, इसलिए दस करोड बोड़े की शक्ति श्रम्सी करोड श्रादमियां के बराबर होगी। बहुत देशों मे कानून के श्रनुसार एक आदमी दिन भर में आठ घरटे ही काम कर सकता है। काम का अधिक घरटा मजदूरों के स्वास्थ्य को हानिकर है ऋौर उत्पादन को भी कम करता

२. क्वाङ् तुङ् प्रान्त में, इसे 'पश्चिमी नदी कहते हैं ।

है। इसका कारण मैं ऋपने पिछले व्याख्यान में बतला चुका हैं। मान-बीय शक्ति का उपयोग दिन भर में केवल आठ घएरी तक ही हो सकता है लेकिन मशीन की शक्ति चौबीसों बएटे व्यवहार में लाई जा सकती है। इसका मतलब यह है कि एक घोड़े की शक्ति एक दिन ख़ौर रात में चौबीस **अादिमयो का काम पूरा कर सकती है। अगर हम या**ङ् टिज और पीली नदी की जल-शक्ति का उपयोग दस करोड घोडों की विद्युत शक्ति पैदा करने में लगा सके तो यह हमारा दो अरब चालीस करोड आदमियों द्वारा काम करने के समान होगा। जब ऐसा समय आयगा तो इमारे पास रेलवे. मोटरकार श्रीर खाद बनाने के कल-कारखानों तथा श्रन्य तरह के माल तैयार करने के कारखानों को चलाने के लिए काफ़ी विद्युत शक्ति होगी। हान् य ( याङ राजकुल के चीनी निवध-लेखक ) कहते हैं—'एक घर वाले श्रीजार बनाते हैं जबिक छः घर वाले उनके व्यवहार करते हैं। इस चालीस करोड़ श्रादिमयों में से कितने श्रादमी काम करते हैं ? छोटे-छोटे बच्चे श्रीर बढे श्रादमी सचमुच में काम नहीं कर सकते हैं। बहुत से मजबूत श्रादमी जैसे जमीन मालिक जो जमीन की मालगुजारी पाते हैं. अपने निर्वाह के लिए दूसरो पर निर्मार रहते हैं। एक बहुत बड़ी संख्या में चीनी स्रादमी काम नहीं करते हैं-वे केवल हिस्सा बटाते हैं. धन उपार्जन नहीं करते। इस कारण चीन गरीब होता जा रहा है। ऋगर हम याङ् टिज ऋौर पीली नदी की जल-शक्ति द्वारा दस करोड घोड़ो की विद्युत शक्ति पैदा करें जिसका मतलब दो श्ररव चालीस करोड श्रादिमयों की शक्ति पैदा करना होगा श्रीर इस बड़ी विद्यत-शक्ति का उपयोग अपने काम के लिए हम करें तो चीन में बहुत श्रिधक उत्पादन होगा श्रीर निश्चय ही हमारी गरीबी-श्रमीरी के रूप में बदल जायगी। इसलिए कृषि की पैदावार के मामलो में अगर हम मानवीय श्रम को उन्नत कर सके श्रीर मशीन का व्यवहार करे तथा विद्युत शक्ति का उपयोग खाद बनाने में करे तो हम निश्चय ही अपने खेतो की पैदाबार को बढा सकेंगे।

पैदावार बढ़ाने का तीसरा तरीका फसल को बदल कर रोपना है। इसका अर्थ यह है कि एक ही दुकड़े जमीन में हर वर्ष मिझ-मिझ चीजें या मिझ कोटि के बीज हम बीये। उदाहरण के लिए, एक खेत में इस वर्ष काङ - तुङ में पैदा होने वाला बीज बीया गया तो दूसरे वर्ष उसी खेत में हुनान का बीज और तीसरे वर्ष सच्वान का बीज बोना चाहिए इस प्रकार हर वर्ष बीज बदल कर बोना चाहिए। इससे क्या फायदा है १ इसका मतलब है कि

विभिन्न प्रकार की जमीन को आराम देना और उसमें परिवर्तन लाना तथा फ़सल को बढ़ाना। जब बीज नई मिट्टी में वोया जाना है और नये वाता-वरण में वह पेदा होता है तो पोधे मजबून होते हैं और पेदावार काफ़ी होनी है। इस प्रकार फसल को अदल-बदल कर बोना पैदावार को बढ़ाता है।

चौथा तरीका फसल की बीमारी का उन्मूलन करना है। खेनों में पांधे श्रीर जन्त होते हैं श्रीर दोनां ही खेता की हानि पहुँचान है। उदाहरण के लिए लीजिए कि एक खेत में धान बोया जाने वाला है। लेकिन धान रोपने के समय कितनी तरह की वामे ग्रार निकम्मे पौषे बहुत जल्डी में न्वेन को भी चुस लेते हैं। ये चीजे धान के लिए बडी नुकसानदेह ह। किमाना को इन हानिकारक घासो तथा निकम्मे पौधा से छटकारा पाने के लिए श्रध्ययन कर वैज्ञानिक तरीकां का व्यवहार करना चाहिए ताकि श्रनाज को हानि न पहुँचे। साथ-साथ उन्हें यह भी पता लगाना चाहिए कि क्या कोई रास्ता है जिससे उन वासा श्रोर निकम्मे पौधा का उपयोग उपज बढ़ाने के लिए किया जा सके। हानिकारक जन्तु (Pests) कोन-कान हें ! य बहुत मिन्न-मिन्न प्रकार के होते हैं। सबसे अधिक पाई जाने वाली दिन्नी है। ग्रगर टिड्डी या किसी प्रकार के हानिकारक कींड पकत हुए फमल पर ग्रा बैठने हैं तो ये फसल को काट देते और बरबाट कर देते हैं। इस प्रकार कुछ भी श्रनाज नहीं पैदा होता है। इम वर्ष काङ् तुङ् के लीची वृद्धो पर जबिक उनमें फल लगने को था, फिनगे श्रा बैठे जो लीची के सब फला को ही चट कर गए। जिसके फलस्वरूप इस वर्ष लीची की उपज बहुन कम हुई। श्रीर भी बहुत प्रकार के हानिकारक कीड़ हैं। राज को इन बातो की ध्यान-पूर्वक जॉच करने के लिए तथा इनके उन्मूलन का उपाय खोजने के लिए विशेषज्ञो को नियुक्त करना चाहिए। सयुक्त राष्ट्र श्रमेरिका ने इम नमस्या पर बड़ा ध्यान दिया है और इन रोगों को दूर करने का तरीका निकालने के लिए बहुहर वर्ष वह बहुत ग्रिधिक खर्च करता है। इस कारण कृपि ने होने क्रामदनी में सालाना लाखा की वृद्धि हो रही है। यद्यपि नान्किड<sub>-</sub> में एक वाली क्रमि विज्ञान समिति ( Entomlogicial Bureau ) की स्थापना हुई है जो कीडो के उन्मूलन के तरीकां का अध्ययन करती है फिर भी इसका चेत्र बहुत संकुचित है और इसके काम भी बहुत लाभपद नहीं हो रहे हैं। हम राज की वडी शक्ति का व्यवहार करे थार हानिकारक कीडा के उत्मलन के लिए संयुक्त राष्ट्र श्रमेरिका के तरीकों की नकल करें। तब सम्पूर्ण देश से कृषि को हानि पहुँचाने वाले कीड़े कम हो जाएगे च्रौर पैदावार बढ़ जाएगी।

माल तैयार करना पैदावार बढ़ाने का पाँचवाँ तरीका है। अगर खाद्य सामग्री को बहुत दिनो तक सुरित्त्त रखना हो और उसे दूर-दूर मेजना हो तो उसके लिए सुरित्त्त रखने के तरीकों का उपयोग होना चाहिए। हमारे देश में खाद्य सामग्री सुरित्त्त रखने का सबसे साधारण तरीका उसे सुखाना और उसमें नीमक देकर रखना है। हमारे यहाँ सूखी तरकारी, सूखी मछली, सूखा मास, नमकीन तरकारी, नमकीन मछली, नमकीन मांस आदि होते हैं। हाल में ही एक नया तरीका पश्चिम में निकला है। खाद्य सामग्री पहले एकदम से उज्ञाली या पकायी जाती है और तब टीन के डिब्बों में उसे बन्द कर दिया जाता है। चाहे जितने भी दिनां तक वह खाद्य सामग्री क्यां न रखी जाय जब वह टीन से निकाली जायगी उसमें ताजा स्वाद मिलेगा। खाद्य सामग्री सुरित्तित रखने का यह सबसे अञ्चार तरीका है। किसी भी प्रकार की मछली, मास, फल, तरकारी या बिस्कुट डिब्बों में बन्द किए जा सकते हैं और विदेशां में भेजे जा सकते हैं।

पैदावार बढ़ने का छठवाँ तरीका माल ढोने के साधन हैं। जहाँ श्रतिरिक्त खाद्य पदार्थ हैं हम वहाँ से फेर-बदल करें। हम एक जगह के श्रतिरिक्त भोजन को दूसरी जगह जहाँ भोजन नहीं है, पहुँचाए। उदाहरण के लिए देखिए कि मचूरिया के तीन पूर्वी पदेशों, श्रीर उत्तरी चीन मे गेहूँ श्रीर सोयाबीन तो होते हैं पर चावल नही होता । इसी प्रकार दिल्ला प्रदेशो में चावल होता है पर गेहूँ श्रौर सोयाबीन नहीं होते। हमें मचूरिया श्रौर उत्तरी चीन के अतिरिक्त गेहूँ और बीन को दिल्णी प्रदेशों में और दिल्णी प्रदेशों के ब्रतिरिक्त चावल को उत्तरी चीन ब्रीर मंचरिया में पहुंचा देना चाहिए। पर माल का इस प्रकार श्रदली-बदली करना ढोने के साधना पर निर्भार करता है। इस समय चीन की सबसे बडी समस्या यातायात की है। अञ्ब्ही प्रणाली के न रहने से बहुत बरबादी होती है। चीन के बहुत भागों मे माल ढोना पूर्णरूप से मोटियों पर निर्भ रें करता है। सबसे मजबूत कुली एक सौ केटी से न तो ऋधिक ले जा सकता है और न एक दिन में एक सौ लि से अधिक चल ही सकता है। और उसे उसके अम के कम से कम प्रतिदिन एक डालर देना पडता है। इस तरीके से केवल रुपये की ही बर्बादी नहीं होती है बल्कि समय की भी वर्बादी होती है और इस प्रकार चीन का बहुत-सा धन ऋलिखत रूप से माल ढोने मे नष्ट हो जाता है।

श्रव श्रगर इम पाँच सुधारों को जिनके बारे में ऊपर चर्चा हो चुकी है. लाग कर सकें और अपनी कृषि की उपज को बढाएँ पर अगर हमें वातावात के सस्ते श्रीर सुविधाजनक साधन न हां तो क्या परिस्थिति होगी ? कुछ वर्ष पहले सुमे युनान कबीले के एक मुलिये से मुलाकात हुई थी। उसके पास बहुत जमीन थी श्रीर हर वर्ष वह मालगुजारी के रूप में बहुत त्रानाज पाता था। उसने मुक्तसे कहा कि हर वर्ष उसे कई हजार पिकुल त्रानाज जला देना पडता है। मैंने पछा- 'जब अनाज इतना आवश्यक भोजन है तो त्राप उसे जला क्यों देते हैं ?' उसने उत्तर दिया-'मुक्ते प्रति-वर्ष बहुत अनाज मिलता है। मैं स्वय सभी नही खा सकता और मेरे पडोस के लोगों के पास भी खाने को काफ़ी है। अनाज का कोई खरीददार नहीं त्राता है ब्रीर यातायात के जैसे साधन है उससे माल कई कोरीलि ही भेजा जा सकता है। दूर जगहों में बेचने के लिए मेजने का कोई साधन नहीं है। हर वर्ष पुराने स्नाज के ऊपर नए स्नाज का ढेर लग जाता है। चॅकि मेरे पास इतना गोदाम नहीं है कि मैं अपना सब अनाज रख सक् अरोर चूँकि बाजार में पुराने अनाज की अपेद्धा लोग नए अनाज को पसन्द करते हैं इसलिए पुराना श्रनाज बेकार हो जाता है। इसलिए फसल कटनी के समय पुराने अनाज को जलाकर मालगोदाम को नए।अनाज के लिए साफ करने के सिवाय मेरे पास दूसरा कोई चारा नहीं रह जाता है।' अपनाज के जलाने का कारण अनाज का अधिक होना ओर यातायात के साधन की कमी है। चीन की सबसे बडी बर्बादी मोटियों द्वारा माल ढोने में होती है। यहाँ केरप्टन में बहुत से मोटिये थे। लेकिन जब से वडी मडकें वन गई हैं ऋौर ठेला गाडियाँ चलने लगी हैं तब से हमे हर चीज के ढोने के लिए मोटियाँ पर निम°र नहीं रहना पडता है। एक ठेला गाडी कई कुलियों के बोक्त के वरावर ढो सकती है और इस प्रकार कई कुलियो का भाडा वच जाता है। मोटर दस या इससे ऋधिक कुलियों के बरावर बोफ ढो सकती है स्रोर इस प्रकार दस या श्रिधिक कुलियों का भाडा बच जाता है। माल ढोने के लिए ठेला गाड़ी श्रोर मोटर के ब्यवहार होने से केवल खर्चे में कमी नहीं हुई है बल्कि समय की भी बचत होती है। साइक्वान् (पश्चिमी जिले में श्राधुनिक सड़के नहीं हैं इस-लिए वहाँ अभी भी मोटियों द्वारा माल ढोने का काम होता है। देहान में अपार हम एक सौ केटी बोम कुछ कोरीलि तक ले जाना चाहे तो कुली पर ही निर्भार रहना पड़िंगा। जब अमीर आ्रादमी यात्रा करते हैं तो वे पालकीनुमा कुर्सियाँ (Sedan chair) पर बैठते हैं क्रोर उन्हें कुली ही ढोते हैं। भूतकाल में यातायात कं अपूर्ण साधन के कारण बहुत-सी मूल्यवान् श्रोर उपयोगी खाद्य सामप्रियों का अच्छी तरह से वितरण नहीं हो सका और इसी कारण से खाद्यसमस्या विना हल हुए रह गई।

चीन के माल ढोने के सबसं अच्छे साधन जलमार्ग और नहर रहे हैं। शेन्ड कैनल (बडी नहर) बहुत लबी है। यह हाड चौ से प्रारम्म होती है श्रीर स्चों, चिन्क्याङ याड चो, पान्तुङ श्रांर थिएन चिन् होकर बहती हुई तीन हजार मील लम्बा रास्ता पारकर अन्त में पेकिङ के पास तुङ चौ में समाप्त होती है। वास्तव मे यह ससार की सबसे बडी नहर है। इस प्रकार का जलमार्ग अत्यन्त ही सुविधाजनक है। अगर आधुनिक युग की भापवाली नौका और मोटर-बोट इस धारा में रख दिए जाँय तो यह और भी अधिक काम लायक हो जाएगी। इस बडी नहर पर बहुत कम ध्यान दिया गया है। अगर हम मविष्य में खाद्य समस्या को हल करना चाहते हैं और खाद्य सामग्री आसानीपूर्वक इधर-उधर भेजना चाहते हैं तो हमें पुरानी नहर प्रणाली का पुनरुद्धार करना होगा। वर्तमान बडी नहर की मरम्मत होनी चाहिए और जहाँ अभी जलमार्ग नहीं हैं वहाँ-वहाँ नहरे खोदनी चाहिए। समुद्र में माल ढोने के लिए हमें बड़े-बड़े जहांजों की जरूरत है क्योंकि संसार का सबसे कम खर्चीला यातायात का तरीका जलमार्ग ही है।

सस्त के खयाल से रेलगाडी की गिनती दूसरी है। अगर रेल लाइने चीन के अठारह प्रान्ता, सिन्कवाड, मंचूरिया, चिङ्हाई (कोकोनोर) तिब्बत, मीतरी और बाहरी मगोलिया में बिछ जाएँ और ये सभी एक प्रणाली में गूँथ दी जाएँ तो चीन की खाद्य सामग्री सभी जगहां में भेजी जा सकती है और देश के प्रत्येक माग के लोगों को सस्ता भोजन मिल सकता है। इसिलए खाद्य समस्या को सुलमाने के लिए रेलवे अब्छे साधनों में से एक है। जो कुछ हो, रेल की लाइनें देश के केवल उन्नतिशील और धनी आवादी वाले मागों में ही बिछाई जा सकती हैं जहाँ उनसे मुनाफा कमाया जा सके। अगर लाइने निर्धन और अप्रसिद्ध मू-मागों में बिछाई जाएँ तो वहाँ न अधिक ढोने को माल मिलेगा और न अधिक यात्री ही होगे। रेलवे को नफा नहीं होगा उल्टे उसे घाटा उठाना पढ़ेगा। इसिलए हम निर्धन और सुदूर देहातों में रेल की लाइने नहीं बिछा सकते। इस प्रकार के भू-भागों में हम केवल मोटर दौडने योग्य सबके बना सकते हैं। इस प्रकार बड़े-बड़े नगरां में रेल की लाइने होगी और छोटे-छोटे शहरां तथा गावों में मोटर चलने वाली सबके होंगी और ये सभी लाइने और सबके एक पूर्ण व्यवस्थित याता-

यात की प्राणाली में गूथ दी जाऍगी। खाद्य सामग्री ढोने के लिए बडे-बड़े शहरों में रेलगाडियाँ श्रौर छोटे-छोटे शहरों तथा गाँवों में मोटर गाडियाँ ज्यवहार में लाई जाऍगी।

उदाहरण के लिए देखिए कि केग्टन-हान्क्यो रेल लाइन के देगों तरफ वॉड पा से प्रमुक्तान् तक बहुत सी बस्तियों हैं। श्रगर इन सभी बस्तियों से रेल लाइन तक मोटर की सड़के बना दी जाएँ तो केवल रेलवे को ही बहुत श्रिथक मुनाफा नहीं होगा बल्कि हर वस्ती को यातायात का मुविधाजनक साधन मिल जायगा। श्रगर इन बस्तियों तक रेल की बाँच लाइने बना टी जाएँ श्रौर माल ढोने के लिए मोटर गाडियों के बढ़ले रेलगाडियाँ व्यवहार में लाई जाएँ तो निश्चय ही श्रार्थिक हानि होगी। विदेशी राष्ट्रों के बहुत से देहाती भू-मागों में रेल की लाइनें विछाई गई हैं श्रोर उन पर गाडियाँ चलती हैं। पर चूंकि रेलवे का कारबार मन्दा है इसलिए रेलगाडियों के बढले मोटर गाडियों का व्यवहार होता है। जितनी बार रेलगाडी दौडती है बहुत श्रधिक पेरिमाण में कोयला खर्च होता है। जितनी बार रेलगाडी दौडती है बहुत श्रधिक पेरिमाण में कोयला खर्च होता है। खर्च के लिए काफ़ी पूँजी लगानी पड़ती है श्रौर मुनाफा होना कटिन हो जाता है। लेकिन मोटर गाडियाँ थोडी पूँजी में ही टौड सकती हैं श्रोर बहुत श्रधिक मुनाफा कमा सकती हैं। ये सब वास्तिवक बाते हैं जिनसे यातायात के प्रवन्धकर्ताश्रों को पूरी तरह श्रवगत होना चाहिए।

फिर, केन्टन से मौकी तक की यात्रा बराबर स्टीमर द्वारा होती है। लेकिन अब कुछ लोग केन्टन-माकी रेलवे बनाने की बात कह रहे हैं। केन्टन से माकी की दूरी दो सी लि से अधिक नहीं है। अगर रेल लाइन बनती है और प्रत्येक दिन दोनो तरफ से तीन बार गाड़ियाँ आती जाती हैं तो रेलवे को नफा नहीं होगा। अगर दो ही बार आती जाती हैं तो पूँजी में भी घाटा लगेगा। अगर खर्च घटाने के लिए कम गाड़ियाँ चलती हैं तो यात्रा में वर्तमान समय से अधिक सुविधा नहीं होगी। इसलिए सबसे अच्छी योजना यह हागी कि केस्टन से माकी तक मोटर की सडक बनवाई जाय। मोटर की सडक बनाने के लिए अधिक पूँजी की ज़रूरत नहीं होगी। फिर एक रेलगाडी को अपना खर्चा उठाने के लिए एक बार में सात या आठ डिब्बे खींचने पडेंगे जिसमें कोयला और अम भी बहुत लगेगा और अगर कम यात्री जाने वाले हुए तो मुनाफा की कोई गु जाइश नहीं होगी। इसलिए मोटर चलाना कहीं अधिक अच्छा होगा। मोटर द्वारा कम या अधिक सख्या में लोग किसी भी समय आ-जा सकते हैं। जब बहुत अधिक यात्री होंगे तो

बड़ी मोटरगाड़ी खोली जायगी। जब एक मोटरगाड़ी से श्रिधिक यात्री होंगे तो या तीन गाड़ियाँ खोली जाएंगी। श्रार केवल कुछ थोड़े से यात्री हैं तो छोटी गाड़ी व्यवहार में लाई जायगी। सवारी मिल जाने पर मोटरगाड़ियाँ किसी भी समय खुल सकती हैं। उन्हें बॅधे समय पर रेलगाड़ी की तरह नहीं चलना पड़ता है। क्योंकि रेलवे में तो दो गाड़ियों के लड़ जाने का डर रहता है। इसलिए हम देखते हैं कि केयरन श्रीर माकौ के बीच में मोटर की सड़क का बनाना रेल लाइन विछाने की श्रपेत्ता कहीं श्रधिक सस्ता पड़ेगा। जब मोटर की सड़कें बन जाती हैं तो देश के केवल निर्धन श्रीर भीतरी भू-भागों में जहाँ मोटर की सड़कें नहीं बन सकती हैं मोटियों के द्वारा माल ढोने का काम होगा। इससे हम देखते हैं कि खाद्य सामग्री के ढोने के प्रश्न को हल करने के चार श्रावश्यक उपाय हैं—पहला नहर खुदवाना, दूसरा रेल लाइन थिछवाना, तीसरा मोटर की सड़कें बनवाना श्रीर चौथा मोटियों द्वारा माल ढोल करने के चार श्रावश्यक उपाय हैं—पहला नहर खुदवाना, दूसरा रेल लाइन थिछवाना, तीसरा मोटर की सड़कें बनवाना श्रीर चौथा मोटियों द्वारा माल ढुलाना। श्रगर श्रच्छी तरह से माल ढोने के इन चार साधनों का हम विकास करें तो हमारे चालीस करोड श्रादिमयों को सस्ता खाना मिलेगा।

पैदावार बढाने का सातवाँ तरीका प्राकृतिक आपदाओं को रोकना है। इन दिनो काड तुङ् में जो बाद आई है उसे देखिए। धान की पहली फतल इसी महीने के मध्य तक कट जाती लेकिन जब धान पकने-पकने को था तो वह बाढ के पानी में डूब गया श्रीर बर्बाद हो गया। एक मी जमीन में लगे हुए थान का मूल्य कम से कम दस,डालर होता इसलिए एक मी जमीन बाढ़ में डूब जाने का मतलब दस डालर की हानि है। सम्पूर्ण क्वाङ्तुड प्रान्त में क्या श्राप सोचते हैं कितनी मौ जमीन बाढ़ में डूबी होगी ? निश्चय ही इस बाढ में लाखों मौ जमीन ड्रवी होगी ख्रौर करोडों डालर की चृति हुई है। इसिलए श्रगर हम खाद्य समस्या का पूर्ण हल चाहते हैं तो प्राकृतिक श्रापदाश्रों को रोकना एक बहुत ही मुख्य काम है। हम क्वाङ् तुङ् मे ब्राई हुई बाढ़ के समान श्रौर भी दूसरी जगहों में त्राई हुई बाढ़ को कैसे रोकेंगे ? वर्तमान समय में बाद रोकने का यह तरीका प्रचलित है कि सरवाण समितियां की स्थापना की गई है श्रौर नदियों के किनारे-किनारे जहाँ-जहाँ नदियों के तल से जमीन नीची है वहाँ वहाँ बड़े-बड़े बॉध बनाए गए हैं। ये बाँध बहुत मजबूत हैं इसलिए ये पानी के भारी से भारी धकों को भी रोक सकते हैं और बाद के पानी को ऊपर नहीं आने देते हैं ताकि पानी नदियों के दोनों तरफ के खेतों को न भर सके। गत वर्ष जब मैं तुङ क्याङ नदी के किनारे-किनारे सैन्य-संचालन कर रहा था तो मैंने इस प्रकार के कुछ ऊँचे बॉघों को देखा है।

वे सबके सब बड़े मजबूत हैं और बाढ़ की आपदाओं को रोक सकते हैं और पानी के धकों से वे नहीं टूट सकते हैं। लेकिन बाढ़ रोकने का यह तरीका अपूर्ण है और इससे सम्पूर्णतया पानी नहीं रोका जा सकता है। बॉध बनाने के अलावे हमें निदयों और बन्टरगाहों को गहरा करना चाहिए और निदयों के तल में जमी हुई मिट्टी और बालू को साफ करना चाहिए। अगर बन्दरगाहों के पास मिट्टी नहीं मजी हुई है और निदयों का तल गहरा है तो पानी समुद्र में आसानी से बह निकलेगा। तब निदयों में बाढ़ नहीं आएगी और उसकी आशका कम हो जाएगी। अगर हम निदयों को पूर्ण नियन्त्रण में रखना चाहते हैं तो उनका तल गहरा करना और उनके किनारों पर बॉध बनाना इन दोनों प्रकार के इजिनियरिंग को हमें साथ साथ काम में लाना होगा।

लेकिन बाढ रोकने के सबसे मौलिक तरीके (fundamental methods) कौन-कौन हैं १ हर वर्ष बाद का ग्राना साधारण-सी बात क्यों होती जा रही है ? पुराने समय में इतनी कम बाढ क्यो आती थी ? क्यांकि प्राचीन समय में बहुत बड़े-बड़े श्रीर विस्तृत जगल थे, लेकिन श्रव लोगों ने जंगल काट डाले हैं श्रीर जमीन में पुनः जंगल नहीं लगाए गए हैं। जिसके फलस्वरूप अब बहुत कम जगल बच गए हें और अनगिनत पहाड़ और उनकी श्रे शियाँ पूर्णरूप से नगी हैं। जब जोरों से वर्षा होती है तो पहाड़ों के पास वर्षा को जरूब करने या पानी की धारात्र्या को रोकने के लिए जगल नहीं है। इसलिए पहाडो का पानी बहकर तुरत निदयां में पहुँच जाता है श्रौर नदियाँ तरत भर जाती हैं ऋौर इसीसे भयंकर गाढ ऋा जाती है। इसलिए बाढ़ को रोकने के लिए जगल लगाना अत्यन्त ही जरूरी है। अधिक से अधिक जंगलों का लगाना बाद रोकने का मौलिक तरीका है। तब जब भारी वर्पा होगी तो वज्ञों की शाखाएँ श्रीर पत्तियाँ हवा में स्थित पानी को जज्ब कर लेंगी श्रीर जड़े जमीन के पानी को सोख लेंगी । बहुत घना जंगल बहुत ऋधिक परिमाए में मे पानी सोख सकता है। इस प्रकार जंगलों में जमा हुआ पानी सीचे और तरत नहीं बल्कि धीरे-धीरे नदियों में बहकर जाता है श्रौर इस कारण बाढ नहीं होती है। बाढ रोकने का सबसे अच्छा तरीका जंगल लगाना है। इसलिए अगर खाद्य समस्या को हल करने के लिए हम बाद को रोकना चाहते हैं तो हम पहले जंगल लगाएँ तभी हम सम्पूर्ण देश की बाद को रोक सकेंगे। सम्पूर्ण देश में जगल लगाना राज के लिए ही सम्भव हो सकता है। केवल राज के सरस्या में इस प्रकार का काम सफलीमूत हो सकता है। इस वर्ष चीन के उत्तरी श्रौर दिल्ला दोनों श्रोर के प्रान्तों को भयंकर बाढ़ से बहुत हानि उठानी पड़ी है। इन बाढ़ों से निश्चय ही करोडों डालर की चृति हुई होगी। यहाँ के लोग पहले से गरीब हैं श्रौर यह राष्ट्र दिवालिया है। श्रगर इस प्रकार की चृति होती रही तो हमारे सामने जो खाद्य समस्या है. उसका हल करना बहुत ही कठिन हो जायगा।

फिर, अनावृष्टि का भी डर रहता है। इस अनावृष्टि की समस्या हम कैसे इल करेगे ? रूस में क्रान्ति होने के बाद दो या तीन वर्षों तक वहाँ वृष्टि नेहीं हुई जिससे बहुत आदमी भूख से मर गए और इससे लगमग क्रान्ति असफल होने-होने को थी। बाढ की नाई अनावृष्टि भी एक मयंकर आपदा है। लोग सोचा करते थे कि अनावृष्टि तो दुर्माग्य का फल है अरीर यह रोकी नहीं जा सकती है। लेकिन ज्यो-ज्यों विज्ञान की उन्नति होती है सभी प्रकार की प्राकृतिक आपदात्रों को दूर करने के तरीके भी निकलते जा रहे हैं। अना-वृष्टि को रोकने में सम्पूर्ण राष्ट्र की ताकत ख्रौर विस्तृत तथा सगठित योजना की जरूरत होती है । इस योजना को भी कार्यान्वित करने का तरीका जंगलों का लगाना ही है। जहाँ-जहाँ जंगल हैं वहाँ की हवा में काफी नमी रहती है इसलिए बराबर वर्षा होती है स्रौर स्नावृष्टि का बहुत ही कम डर रहता है । ऊँची जगहो पर जहाँ फरने नहीं हैं हम मशीन से पम्प करके पानी का प्रवन्ध कर सकते हैं श्रीर इस प्रकार अनावृध्य दूर की जा सकती है। अनावृध्य को रोकने के लिए सिंचाई का तरीका बाढ रोकने के बाध वाले तरीके के समान हैं। ये दोनों नियत्रणकारी तरीको से अचानक आई हुई बाढ रोकी जा सकती है और अनावृष्टि से बचा जा सकता है। लेकिन बाद या अनावृष्टि से बचने का मौलिक तरीका देश में जंगलो का लगाना ही है और यह राष्ट्रीय पैमाने पर होना चाहिए। पम्प करने वाली मशीनो के न्यवहार, ऊँ चे-ऊँचे बाधों के बनाने तथा नदियों के तल के गहरा करने के ऊपर नियंत्रणकारी तरीके निम र करते हैं। ग्रागर हम नियत्र शकारी तरीकां और मौलिक तरीको दोनों को काम में ला सके तो इस बाढ श्रीर श्रनावृष्टि से बच सकते हैं श्रीर तभी हमारी जमीन की पैदावार नष्ट नहीं होगी।

त्रगर चीन त्रपने किसानों को मुक्त कर दे श्रौर उपर्युक्त वर्णित पैदावार बढ़ाने के सातों तरीकों को कार्यान्वित करे तो क्या हमारी खाद्य समस्या पूर्ण-रूप से हल हो जायगी ? अगर हम पैदावार के प्रश्न को अच्छी तरह हल करने में सफलता प्राप्त भी कर लें तो भी हम पूर्णरूप से खाद्य समस्या को नहीं हल कर सकेंगे। श्राप सभी जानते हैं कि यूरोप श्रमेरिका के सब राष्ट्र उद्योग-धन्थों श्रीर व्यापार पर श्रवलित रहते हैं। लेकिन श्राप नहीं जानते होगे कि उन राष्ट्रा की श्रोद्योगिक श्रीर व्यापारिक सरकारे श्रपना बहुत ममय कृषि समस्या के श्रध्ययन में लगाती हैं। उदाहरण के लिए देखिए कि मयुक्त राष्ट्र श्रमेरिका शामीण जीवन को सुधारने के लिए शामीण समस्या के श्रध्ययन में छोटी-छोटी बातों को भी नजर श्रन्दाज़ नहीं करता है। वहाँ की सरकार श्रपने देश की कृषि संबधी बातों को ही व्यौरेवार जॉच नहों करती बल्क बराबर श्रपने विशेषज्ञों को चीन के भीतरी भागों में, मचूरिया में, मगोलिया में तथा दूसरी जगहों में वहाँ की हालनों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भेजती है। वे चीन की कृषि प्रणाली तथा वहाँ के बीज को उसकी जॉच करने तथा उसे व्यवहार में लाने के लिए संयुक्त राष्ट्र श्रमेरिका ले जाते हैं। हाल में मयुक्त-राष्ट्र श्रमेरिका कृषि पर बहुत जोर देने लगा है। खाद्य सामग्री ढोने के लिए रेलवे की सुविधा, प्राकृतिक श्रापदाश्रां को रोकने के तरीके, सभी प्रकार के वैज्ञानिक साधन में सभी उसके एकटम पूर्ण श्रीर श्राधुनिकतम हैं।

इतना करने पर भी क्या संयुक्त-राष्ट्र श्रमेरिका ने वास्तव में श्रपनी खाद्य समस्या इल कर ली है। मैं तो नहीं मोचता हूँ कि उसने हल कर ली है। हर वर्ष संयुक्त-राष्ट्र अपरिमिन खाद्य मामग्री विकी के लिए दूसरे देशों में मेजता हैं। वहाँ काफ़ी खाद्य सामग्री पैटा होती है। फिर भी मैं क्यों कहता हूँ कि उसकी खाद्य समस्या इल नहीं हुई है ? क्योंकि सबुक्त-राष्ट्र अमेरिका की खेर्ता बारी पूँजीपतियां के नियत्रण में है। व्यक्तिगत पूँजी प्रणाली के अन्दर जो अब तक वहाँ प्रचलित हैं उत्पादन के तरीके काफ़ी से अधिक विकसित हो गए हैं। लेकिन वितरण के न्यायसगत तरीको पर एकदम नहीं ध्यान दिया जाता है। इसलिए जीविका की समस्या नहीं मुलक सकी है। समस्या का इल प्राप्त करने के लिए हमें केवल उत्पादन के प्रश्न को ही नहीं देखना चाहिए बल्कि वितरण के प्रश्न पर भी पूरा ध्यान देना चाहिए। वितरण का न्यायसगत तरीका पूँजीवादी प्रणाली में असंभव है। क्यांकि इस प्रणाली में समूचे उत्पादन का एक ही उद्देश्य होता है श्रीर वह होता है मुनाफा कमाना । चॅकि खाद्य सामग्री के उत्पादन का उद्देश्य मुनाफा कमाना होता है इसलिए जब देश में खाद्य सामग्री का टाम कम रहता है तो यह अधिक मुनाफे के लिए विदेशों में भेज दी जाती है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत तौर पर अधिक से अधिक धन कमाना चाहता है। यहाँ तक कि जब देश मे अकाल रहता है और लोगों को खाने की कमी रहती है श्रौर उनमें बहुत भूखों मरते रहते हैं फिर भी पुँजीपतियों को इसके लिए चिंता नहीं रहती है। इस प्रकार की वितरण-प्रणाली से जिसका एक-मात्र उद्देश्य मुनाफा कमाना होता है, जीविका की समस्या कभी नहीं सलक सकती है। अगर इम मिन् षङ् सिद्धान्त को लागू करना चाहते हैं तो हमें वितरण की प्रणाली पर भी ध्यान देना चाहिए-जिसका उद्देश्य मनाफा कमाना नहीं होगा बल्कि जनता को रोटी देना होगा। चीर में इस समय खाद्य सामग्री की पैदावार कम होती है फिर भी हम हर सा अरबो अरखे. चावल श्रीर सोयाबीन जापान, युरोप श्रीर श्रमेरिका भेजते हैं भारतवर्ष की भी यही हालत है। भारतवर्ष में केवल खाद्य सामग्री की भी ही नहीं है बल्कि हर वर्ष वहाँ अकाल भी पड़ता है। फिर भी हर वर्ष युरोप को अन मेजने वाले राष्ट्रों में उसका तीसरा स्थान है। इसका क्या मतलब है ? इसका मतलब यह है कि भारतवर्ष पर यूरोप का ऋार्थिक प्रभुत्व है। भारतवर्ष ऋभी भी प्जीवादी युग में है जबिक उत्पादन का उद्देश्य मुनाफा कमाना होता है। इसलिए यद्यपि भारतवर्ष में हर साल अकाल पडता है फिर भी उत्पादन के पीछे जो पूजीपित हैं वे जानते हैं कि करोड़ों भूखों को खाना देने से उन्हें मुनाफा नहीं होगा। इसलिए वे मुनाफा कमाने के लिए खाद्य सामग्री यूरोप के देशों में भेज देते हैं। वे देश में हज़ारों भूखों को मरने देना पसन्द करेंगे पर यूरोपीय देशो में खाद्य सामग्री का भेजना बन्द करना नहीं जाहेंगे । हमारे मिन् षड् सिद्धान्त का उद्देश्य पूँजीवादी प्रशाली का नाश करता है। चीन में पहले से ही खाद्य सामग्री का अप्रभाव है फिर भी हम हर वर्ष खाद्य सामग्री दूसरे देशों को भेज देते हैं क्योंकि पूँजीपतियों का समुदाय धन कमाना चाहता है।

श्रगर हम मिन् षड् सिद्धान्त को लागू करते हैं तो हमारे खाद्य सामग्री के उत्पादन का उद्देश्य मुनाफा कमाना नहीं होना चाहिए बल्कि उसका उद्देश्य जनता के भरण-पोषण का प्रबन्ध करना होना चाहिए। इस काम को करने के लिए हमें हर वर्ष खपत के बाद बची हुई खाद्य सामग्री को जमा करके रखना चाहिए। विदेशों में श्रक भेजने के पहले हमें केवल यही नहीं देखना चाहिए कि मौजूदा वर्ष में खाद्य सामग्री की पैदावार काफ़ी है, बल्कि हमें यह भी देखना चाहिए कि श्राने वाले दो-तीन वर्षा के लिए भी वह पर्यात है या नहीं। तीन वर्षों के खात बराबर खाद्य सामग्री रख कर भी श्रगर वह श्रिधक बच जाती है तभी हम उसे दूसरे देशों में भेजेंगे। श्रगर हम मिन् षड् सिद्धान्त को इस प्रकार लागू कर सर्के श्रीर उत्पादन का उद्देश्य मुनाफा

के बजाय जनता का भरण-पोषण करना हो तभी हम चीन में प्रचुर खाद्य सामग्री के पैदा होने की आशा कर सकते हैं। जीविका के सिद्धान्त श्रीर पूँजीवाद इन दोनों के बीच मौलिक भेद यह है कि पूँजीवाद का एकमात्र उद्देश्य मुनाफा कमाना रहता है जबिक जीविका के सिद्धान्त का उद्देश्य जनता का प्रतिपालन करना है। इस प्रकार के सुन्दर मिद्धान्त से इम पुरानी श्रीर खराब पूँजीवादी प्रणाली को नष्ट कर सकते हैं।

चीन की खाद्य समस्या को सुलभाने के लिए मिन् पङ् सिद्धान्त को लागू करते समय हम पूँजीवादी प्रणाली में केवल धीरे-धीरे परिवर्त्त कर सकते हैं। हमें तुरत ही इसे उखाड़ फेंकने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। हम लोगों का पहला उद्देश्य चीन में प्रचुर खाद्य सामग्री पैदा करना है। जब यह पूरा हो जायगा तो दूसरा कदम बढ़ाना आ्रासान होगा आरे हम खाद्य सामग्री के मूल्य को बहुत कम कर सकेंगे। त्राज चीन में चावल उतना ही मूल्यवान है जितना मोती और जलावन उतना ही कीमती है जितनी दाल-चीनी । इसका कारण यह है कि दूसरे देश चीन की खाद्य सामग्री का एक बड़ा भाग ले लेते हैं। हमारा ब्रायात ब्रौर निर्यात ब्रापस में एक-दूसरे से मेल नहीं खाता है। विदेशी श्रार्थिक प्रभुत्व के नीचे रहने के कारण बाहर से चीन में त्राने वाले माल के बदले दूसरे साधनों के त्रामाव में हमें खाद्य सामग्री ही देनी पडती है जिसकी जरूरत हमारे ही यहाँ के लोगों को सबसे अधिक है। इसी कारण से चीन में लाखों आदमी बिना खाए रहते हैं। इमारी वर्च मान पीढी नष्ट होने के खतरे में है, हमारी आने वाली सन्तान की संख्या कम होगी। सम्पूर्ण देश की जनसंख्या धीरे-धीरे घट रही है श्रौर हम चालीस करोड से घट कर इकतीस करोड हो गए हैं। ये सभी बातें इसलिए हो रही हैं कि इमने खाद्य समस्या को इल नहीं किया है श्रीर जीविका के सिद्धान्त को नहीं लागू किया है।

खाद्य सामग्री के वितर स्कृति हमारी योजना क्या है ? जब ब्रादमी जीविका की खोज करता है नो उसमें भोजन का स्थान प्रमुख रहता है। अर्थ-शास्त्रियों ने बराबर जीवन की तीन ब्रावश्यकता आतें के बारे में कहा है और वे हैं—भोजन, कपडा ब्रीर घर। मैं अपने अध्ययन के कार स्कृति एक और ब्रावश्यकता को मानता हूँ जो अत्यन्त ही जरूरी है और वह है यात्रा करने का साधन यानी यातायात के साधन। जीविका की समस्या को हल करने के लिए इन चार आवश्यक चीजों के मूल्य को घटाना ही नहीं है बल्कि उन्हें राष्ट्र के सब लोगों के लिए सुलम भी करना है।

श्रगर हमें सन् मिन् सिद्धान्तो को लाभप्रद बनाना है श्रौर एक नई दुनिया का निर्माण करना है तो इन चार श्रावश्यकताश्रो में से किसी एक का भी श्रभाव किसी को नहीं होना चाहिए। यह जरूरी है कि इन श्रावश्यकताश्रों को पूरी करने की जिम्मेवारी राष्ट्र ले। कोई भी श्रादमी राज के ऊपर दावा कर सकता है श्रगर वह हरेक को इन श्रावश्यकताश्रों की मुविधा नहीं प्रदान करता है। जनता की श्रावश्यकताश्रों को पूरा करने का भार राज को उठाना चाहिए। राज के प्रति जनता की क्या जिम्मेवारी है १ जनता के ऊपर बहुत ही निश्चित जिम्मेवारियाँ है :—किसान खाद्य सामग्री पैदा करें, श्रौद्योगिक मजदूर मशीन बनाएँ, व्यापारी वर्ग लोगों के मांग की पूर्ति करें, विद्वान श्रपनी प्रतिभा श्रौर ग्रोग्यता का उपयोग करें यानी हर श्रादमी श्रपना कर्च व्य पूरा करें। तब सभी श्रादमियों को जीवन की चार श्रावश्यकताएँ मिल जाएँगी।

हम मिन पड सिद्धान्त का ऋध्ययन इसिलए करते हैं कि इन चार श्रावश्यकताश्रों में निहित समस्यात्रों को इल कर सकें। श्राज मैंने खाद्य समस्या की चर्चा से प्रारम्भ किया है। खाद्य समस्या के इल करने का पहला कदम उत्पादन की समस्या की इल करना है ख्रीर तब वितरण की समस्या त्राती है। खाद्य सामग्री के न्याय सगत श्रीर उपयक्त वितरण के लिए हमें हर वर्ष खाद्य सामग्री की रत्ना करनी चाहिए। जब हम तीन वर्षों तक खाने योग्य काफी खाद्य सामग्री एकत्रित कर लेगे तभी इस अतिरिक्त सामग्री बाहर भेजेंगे। अनाज बचाने का यह तरीका प्राचीन काल के 'सार्वजनिक अन्नागार' के समान है। हाल के वर्षों में सार्वजनिक अन्नागार की प्रणाली टट गई है और इसके साथ-साथ विदेशी आर्थिक प्रमुख के हो जाने के कारण देश मे गरीबी फैल गई है। हमारा राष्ट्र दिवालिया हो गया है। इस-लिए यह काल हमारी जीविका की समस्या सुलक्ताने का अत्यन्त नाजुक काल है। स्रगर हम वर्त्त मान समय से फायदा उठाने में चुक गए स्रौर मविष्य के लिए उहरे रहे तो हम त्राज से भी ऋषिक कठिनाइयो का अनुभव करेंगे। हमारे क्योमिन्ताङ् ने जनता के तीन सिद्धान्तो का प्रतिपादन किया है जिनके आधार पर हमारे नए राष्ट्र का निर्माण होगा । जब हम जीविका के सिद्धान्त को लाग करते हैं तो हमे केवल इसके सिद्धान्तों पर ही जोर नहीं देना चाहिए बल्कि इसके व्यावहारिक रूप पर काफी ध्यान देना चाहिए । पहली व्यावहारिक समस्या जिसका हम समाना करना है वह खाद्य समस्या है। इस समस्या का इल तो प्रथम प्रचुर उत्पादन पर दूसरे न्याय-सगत वितरण पर निम र करता है।

लेकिन उत्पादन के बढ़ जाने श्रीर वितरण का नियन्त्रण हो जाने पर भी लोगों को श्रपनी जिम्मेवारी जरूर पूरी करनी चाहिए। श्रगर सब लोग श्रपनी जिम्मेवारी पूरी करे तो उन्हें निश्चय ही शान्तिपूर्वक सभी चीजें प्रचुर मात्रा में मिलेंगी श्रीर खाद्य समस्या हल हो जायगी। खाद्य समस्या के हल हो जाने से जीविका की दूरी समस्यायें श्रासानीपूर्वक हल की जा सकेंगी।

श्रास्त १७, सन् १६२४ ई०

## चौथा व्याख्यान

श्राज के मेरे व्याख्यान का विषय 'वस्त्र समस्या' है। जीविका के सिद्धान्त की पहली मुख्य समस्या खाद्य समस्या है श्रीर दूसरी वस्त्र समस्या। में ब्राज दूसरी की चर्चा करूँगा। इस जब विश्व में जीवन के क्रिमक विकास को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि सभी सजीव प्राणि, पौधे या पश-भोजन पर निर्भ र रहते आए है। बिना किसी प्रकार के भरगा-पोषगा के जीवन समाप्त हो जाता है। इसलिए वनस्पति संसार ऋौर प्राणा संसार दोनों के लिए खाना अत्यन्त आवश्यक है। लेकिन संसार में मनुष्य ही एक ऐसा जीवधारी है जिसे वस्त्र की समस्या का मुकाबला करना पडता है। लेकिन मनुष्य श्रौर वास्तव में केवल सभ्य मनुष्य ही वस्त्र पहनते हैं। दूसरे पशुश्रो श्रीर पौधों को कपड़ा नहीं पहनना पड़ता है श्रीर जगली मनुष्य भी कपड़ा नहीं पहनते हैं। इसलिए जीविका की पहली समस्या भोजन है श्रीर दसरी वस्त्र है। अफ्रिका और मलेसिया की असभ्य जातियाँ बिना वस्त्र पहने ही रहती हैं इसलिए हमारे श्रादिम पुरखे भी नंगे ही रहते होगे। सभ्यता के विकास के साथ-साथ ही वस्त्र पहनने की प्रथा चली है। जैसे-जैसे सम्यता श्रागे बढ़ती है वस्त्र समस्या उतनी ही जिंदल होती जाती है। श्रादिम लोगों को अपनी शरीर-रत्ना के लिए प्राकृतिक वस्त्र थे जैसे कि पश्र-पित्नयों को प्राकृतिक तौर पर-रोएं श्रौर पंख होते हैं। श्रादिम लोगों के शरीर भी वालो से दके थे। बाद में जब मानव सभ्यता प्रगति कर चरागाह वाले युग (पशु-पालन युग ) में आई तो मनुष्य ने मछली मारना और शिकार करना सीला । वह पशुत्रां के चमड़े से परिधान बनाने लगा। चॅकि उसने पशुत्रां के चमड़े से अपने शरीर को ढकने का अभ्यास बनाए रखा इसलिए उसके शरीर पर के बाल बेकार हो गए और धीरे-धीरे वे फड़ गए। ज्यो-ज्यो सम्यता अधिक विकसित होती गई वैसे-वैसे वस्त्र पहने की प्रथा श्रीर भी श्रधिक बढ़ती गई तथा शरीर पर कम बाल उगने लगे । इसलिए जो जाति सभ्यता में जितनी श्रागे बढ़ी हुई है उस जाति के लोगों के शरीर पर उतने कम बाल हैं। जब कि जंगली जातियों के लोगो के शरीर पर श्रीर उन जातियों के लोगो के शरीर पर जिन्होंने हाल में उन्नति करना प्रारम्भ किया है, बहुत बाल हैं। चीन श्रौर यूरोप के लोगों की तुलना कीजिए। यूरोप के सभी लोगो को चीन वालो की अपेचा अधिक बाल होते हैं और इसका कारण यह है कि विकास के कम मे वे उतना श्रागे नहीं बढ़े हैं जितना की चीन के लोग बढ़े हैं। इस प्रकार इम देखते हैं परिधान का विकास प्रकृति-प्रदत्त शरीर पर के बालों से हुआ है। ज्यों-ज्यां आदमी ने उन्नति की वह जगली पशुत्रों को मारने लगा और उसने उनके मांस को अपना भोजन बनाया और उनके चमडो को अपना परिधान। पशुत्रों के चमड़े ही प्रारम्भिक युग के आदिमियों के वस्त्र थे। एक बहुत प्राचीन कहावत है—'मास खाना श्रीर चमड़े पर सोना।' यह कहावत यद्यपि जगली आदिमयों के बताने में व्यवद्धत होती हैं परन्तु इससे पता लगता है कि प्राचीन आदमी जब पशुर्आ को मारते थे तो वे उनके (पशुत्रों के ) मास खाने में श्रीर उनके चमड़े पहनने में व्यवहार करते थे। तब जब आदिमियों की संख्या कम हो गई और पशुस्रों की सख्या हो गई तो ज़रूरत को पूरा करने के लिए पशुश्रों के पर्याप्त चमड़े नहीं मिलने लगे श्रौर मनुष्यों को दूसरी चीज़ों से वस्त्र बनाने के लिए ध्यान देना पडा । कहाँ उन्होंने इस प्रकार की चीज़ों को पाया १ अपने गत व्याख्यान मे मैंने कहा था कि पशुत्रों का मांस, वृत्तों के फल श्रीर वीज श्रादमी का श्राम श्राहार है। श्राहार के समान परिधान की सामग्री भी पशुस्रो स्रौर वनस्पतियो पर निर्भार करती है। इसके लिए कोई दूसरा मुख्य जरिया नहीं है।

वस्त्र की समस्या के इल की दिशा में इम कहाँ तक बदे हैं ? वस्त्र जीवन की एक आवश्यकता है। मानव-सम्यता के विकास में जीवन-मान (Living standards) तीन अवस्थाओं से होकर गुजरा है। पहली अवस्था आवश्यकताओं की है। बिना इन आवश्यकताओं के सवमुच में मानव जीवन नहीं टिक सकता है और उनकी पर्याप्त मात्रा के अभाव में जीवन अपूर्ण रहता है—आधा मरा हुआ और आधा जिन्दा। प्रथम अवस्था की आवश्यकताओं के बिना मनुष्य जिन्दा नहीं रह सकता है। तब मनुष्य दूसरी अवस्था पर आता है और यह अवस्था आराम की है। जब मनुष्य का जीवन-मान दूसरी अवस्था में आता है तो वह केवल जीवन की आवश्यकताओं को ही नहीं खोजता है बिल्क आनन्द और आराम भी चाहता है। इसके बाद वह एक कदम और आगे बढ़ता है और तब वह विलास की सामग्री चाहता है। उदाहरण के लिए वस्त्र को लीजिए। प्राचीन काल में गमी के दिनों में घास का परिधान और जाड़े के दिनों में रोएँ का परिधान काफ़ी समभा जाता था। लेकिन जब आदमी आराम की अवस्था में आया

तो वह केवल उन कपड़ों से जो उसके शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करते थे, संतुष्ट नहीं हुआ। बल्कि वह उस प्रकार का वस्त्र चाहने लगा जो उसके शारीर के अनुकूल और आरामदेह था। बाद में आदमी एक कदम और श्रागे बढा श्रीर वह सुन्दर श्रीर नफ़ीस वस्त्र चाहने लगा। गर्मी के दिनों में घास के कपड़ों की जगह पर वह हल्का, मुलायम श्रीर चमकदार रेशमी कपड़ों का श्रौर जाड़े में पशुत्रों के रोएंदार साधारण कपडों की जगह सुन्दर श्रीर मुलायम ऊनी कपड़ो का व्यवहार करने लगा। इसलिए कपड़ा पहनने का विकास सादा अरीर आवश्यक कपडे से आरामदायक कपड़े में और श्रारामदायक कपड़े से सुन्दर श्रौर तडक-भडक वाले कपड़े में हुश्रा है। इसी प्रकार से भोजन का भी क्रमिक विकास हुआ है। पहले-पहल मनुष्य केवल 'कच्ची तरकारी श्रौर मोटे चावल' से श्रपना पेट भर लेता था। उसके बाद वह पकाया हुआ मास श्रीर मीठी तथा रमयुक्त स्वादिष्ट शराब की इच्छा करने लगा। फिर वह पहाडो श्रौर समुद्रों में स्वादिष्ट श्रौर मलायम भोजन खोजने लगा। इसलिए अब हमारे यहाँ केएटन में जो भोज होता है उसमें सभी प्रकार के शिकार, पत्नी और समुद्री मछलियाँ—प्रत्येक चीज़ विचित्र और स्वादिष्ट परोसी जाती हैं। विलास की सामग्रियाँ प्रचर रहती हैं और हरेक प्रकार की इच्छात्रों की पूर्ति के माधन प्रस्तुत रहते हैं—उही भोजन की विलासिता है।

लेकिन जीविका की समस्या को हल करने में हम श्राराम श्रीर विलास के साधनों की चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम केवल श्रावश्यकताश्रा की समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि सम्पूर्ण राष्ट्र के चालीस करोड़ श्रादिमियों को श्रावश्यक मोजन श्रोर कपड़ा मिले, खाने श्रोर पहनने के लिए काफी हो। जैसा कि मैंने पहले कहा है चीन की जनसख्या चालीस करोड़ से कम होकर इकतीस करोड़ पर श्रा गई है। श्रव हम उत्पादन श्रीर माल तैयार करने की बाता की विस्तृत योजना बनाएँ ताकि इन इकतीस करोड़ श्रादिमियों को कपड़ा मिले। हमें वस्त्र की समस्या हल करने का रास्ता हूँ दूना चाहिए श्रन्यथा दो या तीन वर्षों में सम्मवतः हमारी जनसख्या कई लाख श्रीर घट जायगी। श्रगर इस वर्ष की जॉच से जनसंख्या इकतीस करोड़ होती है तो कई वर्षों के बाद यह संख्या श्रीर भी कम हो जाएगी—मान लीजिए जनसंख्या इकतीस करोड़ से घटकर तीस करोड़ हो जायगी। इतने लोगों के लिए कपड़ा देने की योजना हम विचारपूर्वक श्रीर बड़े पैमाने पर बनाएँ। वस्त-समस्या के हल करने की दिशा में पहला कदम यह होना चाहिए कि

हम अध्ययन करें कि कपड़ा तैयार करने की चीजे पशुआं और वनस्पतियों से मिलती हैं। दो प्रकार की चीजें पशुआं से और दो प्रकार की चीजें वनस्पतियों से मिलती हैं। ये चार चीजें रेशम, सन, रुई और ऊन हैं। रुई आंर सन वनस्पतियों से पैदा होते हैं और रेशम तथा ऊन पशुआं से प्राप्त होते हैं। रेशम छान् या रेशम के कीड़ों से होता है और ऊन ऊँट तथा दूसरे जानवरां की पीठ पर होता है। मनुष्यों के लिए ये चार चीजें आवश्यक हैं।

पहले हम रेशम पर विचार करे। रेशम कपड़ा तैयार करने की बहुत ही बारीक चीज है और इसका ईजाद पहले पहल चीन में हुआ था। बहुत प्राचीन काल से ही चीन लोग रेशमी वस्त्र पहनते आए हैं। यद्यपि पश्चिमी सम्यता हमारी समस्या से बहुत आगे बढ़ गई है तथापि जब चीन में रेशम का ईजाद हुआ था उस समय पश्चिमी के आदमी जगली ही थे और वे 'कचा मास खाते तथा रक्त पान' करते थे। वे रेशमी बस्त्र तो नहीं हो पहनने थे यहाँ तक कि किसी प्रकार का भी कपड़ा नहीं धारण करते थे। उनके शरीर बालों से ढके थे। वे जगली थे आरे प्रकृति-प्रदत्त परिधान पहनते थे। गत दो तीन शताब्दियों में उनकी सम्यता हमारी सम्यता से अधिक उन्नित करने लगी है और तब से उन्होंने सुन्दर काड़ों के लिए रेशम का व्यवहार करना सीखा है। अब पश्चिम के लोग रेशम का व्यवहार कुछ तो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं पर विशेषतः अपने विलास के लिए करते हैं।

यद्यपि चीन ने कई हजार वर्ष पहले रेशम का ईजाद किया फिर भी हमारे तीस करोड लोगों की वस्त्र-समस्या की कु जी रेशम नहीं है। हमारे परिधान की ज़रूरी चीजे रेशम की बनी नहीं होती है। जनता का एक बहुत बड़ा भाग रेशम नहीं पहन सकता है। हम हर वर्ष जो रेशम पैदा करते हैं उसका अधिकाश विदेशों में विलास की सामग्री बनने के लिए चला जाता है। जब प्रथम-प्रथम दूसरे देशों के साथ चीन का व्यापार प्रारम्भ हुआ तो चीन का प्रधान निर्यात रेशम था। चीन बहुत बड़े परिसाम में रेशम बाहर मेजता था और बहुत थोड़े परिमास में अपने यहाँ विदेशी माल मेंगाता था। चीन का निर्यात उसके आयात के वराबर नहीं था बिल्क उससे अधिक होता था। रेशम के बाद चीन का मुख्य निर्यात चाय है। जब तक विदेशियां ने हन चीजों को पैदा करना नहीं शुरू किया था तब तक चीन का प्रधान निर्यात रेशम और चाय था। चाय के व्यवहार के पहले सभी विदेशी शराब पिया करते थे। बाद में जब चीन की चाय वहाँ पहुँची तो वे उसे शराब की जगह व्यवहार करने लगे। बाद में उन्हें चाय पीने की आदत पड़ गई और अन्त में

वह एक श्रावश्यक वस्तु बन गई। चूं कि पहले चीन ही श्रकेला देश था जो रेशम श्रौर चाय पैदा करता था। दूसरे देशों में ये चीजें नहीं होती थीं। चॅकि चीन में विदेशी माल की ग्राधिक जरूरत नहीं पडती थी तथा तब तक विदेशी राष्ट्र बहुत बड़े परिमाण में माल नहीं पैदा करते थे इसलिए हमारे रेशम श्रीर चाय के निर्यात से बहुत दशाब्दियों तक हमारे श्रायात का मूल्य चुकता रहा, अर्थात् हमारे निर्यात और आयात सन्तुलित थे। लेकिन हाल के वर्षों से विदेशी आयात प्रतिदिन बढ़ता रहा है जब कि हमारे रेशम और चाय का निर्यात बराबर घटता जा रहा है। हमारे निर्यात से अब आयात का दाम नहीं चुकता है। विदेशी राष्ट्रों ने चीन से रेशम बनाने की कला सीख ली है। यरोप में फ्रास ग्रीर इटली काफी रेशम पैदा करते हैं। उन्होने रेशम के की डो के पालने अरीर रेशम कातने का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है। श्रीर इस दिशा में बहत से श्राविष्कार श्रीर सधार किए हैं। जापान के रेशम के उद्योग धन्धे में केवल चीनी प्रणाली का ही अनुसरण नहीं हुआ है बल्फि सबसे नया विदेशी आविष्कार का भी प्रयोग हुआ है। जापानी रेशम ने गुण में (in quality) मी बहुत उन्नति की है श्रीर जापान के रेशम का उत्पादन भी चीन से बढ़ गया है। जापान की रेशमी चीजे चीन की रेशमी चीजों से उच कोटि की होती हैं। इन कारणों से अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी रेशम श्रीर चाय के खरीददार बहुत नहीं हैं। दुसरे देशों ने हमारे रेशम श्रीर चाय के व्यापार को हम से छीन लिया है। यद्यपि हमारे रेशम श्रौर चाय का निर्यात बराबर घट रहा है फिर भी हमारे पास दुसरी कोई ऐसी चीजे नहीं है जिन्हे हम ग्रापने श्रायात के बदले में बाहर भेज सकें । इसलिए हर वर्ष हमें अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मे पचास करोड डालर दुसरे देशों को चुकाना पडता है। यही तो हमारे ऊपर विदेशी श्रार्थिक प्रभुत्व का श्रर्थ है। चॅकि यह प्रभुत्व श्रिधिक से श्रिधिक भयकर होता जा रहा है इसलिए जीविका की समस्या का इल अधिक से अधिक कठिन होता जा रहा है। विदेशी रेशम के कारण चीनी रेशम अन्तर्राष्टीय बाजार से एकदम उठ गया है। चीन का रेशमी माल विदेशी रेशमी माल से निम्न कोटि का होता है। लेकिन चूँ कि हमें विदेशी स्ती कपड़े और स्त ( रुई का सूत ) की त्रावश्यकता त्रपनी जरूरी चीजे तैयार करने के लिए होती है इसलिए हम अपने यहाँ का रेशम व्यवहार में नहीं लाते हैं। अतएव हमें सस्ते सूती और जालीदारी कपड़ो के बदले इसे बाहर भेजना पडता है।

रेशम के हमारे उद्योग-धन्धे-रेशम पैदा करने और रेशमी माल तैयार करने के हमारे श्राविष्कार-एक समय बड़े ही श्रुच्छे थे। लेकिन हम अपनी पहले की सफलता से ही सतुष्ट रहे। हमने उनमें सुधार करना नहीं मीखा श्रीर बाद में जब विदेशियों ने हमारे उद्योग-धन्धे की नकल की नथा श्राधनिक विज्ञान का प्रयोग कर उसमें सुधार किया तब वे चीन से अञ्छा रेशम नैयार करने लगे श्रीर बाजार से चीन के रेशम के व्यापार को हटा दिया। जॉच स पता चलेगा कि उत्पादन के खराब तरीकों के कारण चीन के रंशम से व्यापार का हास हुआ। चीन के रेशम के कीड़ो की बहुत बड़ी सम्ब्या में बीमारी रहती है। वास्तव में हरेक बार के रेशम की पैदावार में आधे कीडे खराब ही निकलते हैं और वे परिपक होने के पहले ही मर जाते हैं। ग्रागर मंयोग-वश जिदा रह भी गए तो रोगयुक्त कोयां से न तो अञ्जा रेशम निकलना है और न उसका अञ्छा रंग ही होता है। हमार रेशम कातने का तरीका भी अपूर्ण है। धार्गों में बहुत दूटन (break) रहती है इसलिए वे रेशमी करड़ बुनने के विदेशी करघों के अनुपयुक्त होते हैं। जिसके फलस्वरून चीन का रशम विदेशी रेशम की प्रतियोगिता में खतम हो गया है। कुछ दशार्वी पहले विदेशो में भी रेशम के उद्योग-धन्धे की प्रणाली चीनी प्रणाली के समान ही थी। जब चीन के किसान रेशम के कीड़े पालते हैं तो उन्हें कभी-कभी तो अच्छा रेशम मिल जाता है और कभी उन्हें एकदम से हानि होतो है। किसाना को इसके कारण का कुछ भी पता नहीं है श्रीर वे इसे भाग्य की बान समकते हैं। यही बात विदेशी किसानों के साथ भी थी। तत्र वैज्ञानिक लोग प्राशि-विज्ञान के सिद्धान्तों का पता लगाने लग और प्राशिया के विभिन्न रूग का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने लगे, केवल उन रूपां का नहीं जो नम आखी से दिखाई पडते हैं बल्कि उनका भी जो ऋनुवीक्षण यंत्र से ही देखे जा सकते हैं।

इस प्रकार की जाच करने मे पासटेर Pasteur) नामक एक फार्सासी वैज्ञानिक ने यह पता लगाया कि प्राणियों के सभी रोग चाहे व मनुष्य में हो या रेशम के कीड़ों में, सूक्ष्म जीवधारी या जीवाणु से होते हैं। अगर ये जीवाणु नष्ट नहीं किए जाते हैं तो रोगी अवश्य मर जायगा। बहुत समय लगाकर और बहुत अनुसन्धान करके पासटेर ने अच्छी तरह इन जीवाणुओं के स्वभाव को समका और उनके उन्मूलन का उपाय निकालने में भी वह समर्थ हुआ। इस प्रकार रेशम के कीड़ों को भी बीमारी से छुटकारा मिला। जब फास और इटली के रेशम के कीड़ों को सख्या बहुत वट गई और कोयों से

श्रच्छे धागे निकलने लगे। तब रेशम का उद्योग-धन्धा बहुत ही प्रगति कर गया। बाद में जापान भी इन तरीकों का श्रध्ययन करने लगा श्रीर उसके रेशम का उद्योग-धन्धा भी उन्नति करने लगा। जो कुछ हो, चीन के मजदूर सदा दिकयानूस श्रीर नए तरीकों को सीखने के प्रति श्रनिच्छुक रहे हैं। इस-लिए इमारे रेशम का उद्योग-धन्धा धीरे-धीरे लुप्त हो गया। संघाई के रेशम-च्यापारियों ने श्रवकच्चे रेशम की जाँच करने के लिए श्रीर रेशम की विशेष-ताश्रों के श्रध्ययन के लिए जॉचगृह खोला है। वे उन तरीकों को श्रपनाने की श्राशा करते हैं जिनसे रेशम में सुधार होगा। केस्टन का लिङ नाम विश्वनिद्यालय रेशम के कीडा के श्रयडों के सुधार के लिए वैज्ञानिक प्रयाली का प्रयोग कर रहा है। सुधरे हुए श्रयडों से सुन्दर रेशम श्रीर माल पैदा होते हैं। लेकिन रेशम के उद्योग-धन्धे में सुधार करने के ये वैज्ञानिक तरके केवल कुछ ही लोगों को हात है। श्रिधकांश रेशम पैदा करने वाले इन तरीकों से वाकिफ नहीं है।

अगर चीन को अपने रेशम के उद्योग-धन्धे में उन्नति करना और रेशम का उत्पादन बढाना है तो उसे यहाँ के रेशम पैदा करने वालों को विदेशी वैज्ञा-निक तरीकों को सिखाना होगा आरे रेशम के कीडो के अएडो तथा शहतूत के पत्तों में सुधार करना होगा। उन्हें (रेशम पैदा करने वालों को) रेशम के कोवो से धागा निकालने त्रौर कच्चे रेशम के गुण, रंग तथा विभिन्न किस्मों को ऋलग करने का तरीका सीखना होगा तथा उन्हें उनमें सुधार करने के तरीको को भी जानना होगा। तत्र चीन के रेशम का उद्योग-धन्धा धीरे-धीरे प्रगति करेगा श्रौर तब चीन का रेशम ससार के रेशम के बाजार मे होड लेने के योग्य हो सकेगा। अगर चीन अपने शहतूत के पत्तो, रेशम के कीड़ा के त्रगढ़ो त्रौर कच्चे रेशम में सुधार नहीं करता है बल्कि प्राचीन तरीकों से ही चिपटा रहता है तो उसके रेशम का उद्योग-धन्धा केवल असफल ही नहीं होगा बल्कि सम्भवतः प्राकृतिक नियमानुसार एकदम से नष्ट हो जायगा। इस समय चीन के बहुत लोग रेशमी कपड़ा नहीं पहनते हैं। हमारा कचा रेशम विदेश इसलिए मेजा जाता है कि उसके बदले हमें सूती कपड़े और रूई के सूत मिलें । अगर चीन का रेशम निम्न कोटि का है तो दूसरे देश वाले इसे नहीं लेंगे च्यौर हमारे रेशम के लिए बाजार नहीं रहेगा। तब चीन केवल अपने धन के इस प्रधान जरिए को ही नहीं खो बैठेगा बल्कि उसके पास दूसरी कोई चीज कपड़ा बनाने के लिए नहीं रह जायगी क्योंकि वह अपना रेशम सती कपड़े और रूई के सूत के लिए बाहर नहीं भेज सकेगा। इसलिए चीन

श्रपनी वस्त्र-समस्या को सलमाने के लिए श्रगर यह चाहता है कि उसके पास वस्त्र तैयार करने की ज़रूरी चीजे रहें तो वह अपने प्राचीन उद्योग-धन्धो की रचा करे। वह अपने रेशम के कीड़ा के अड़ो तथा शहतत के पत्तों में सुधार करे रेशम कातने श्रौर रेशम पैदा करने के तरीको मे भी सुधार करे। चीन के जालीदार और सारन के कपड़े किसी भी देशी राष्ट्रों के कपड़ों से बढ-चढ कर थे और वे बहुत सुन्दर होने थे। लेकिन अप विदेशी करघो पर बना रेशमो कपडा चीन के कपड़े से कहीं उच कोटि का होता है। अमीर चीनी परिवार द्वारा व्यवहार किए जाने वाले श्रत्युत्तम कपड़े विदेशों से श्राते हैं। जिससे पता चलता है कि हमारे उन्नतिशील देशी उद्योग-धन्यां का कैसा हास हुआ है। रेशम की समस्या हल करने के लिए ताकि अच्छा रेशम पैटा हो सके हमें केवल रेशम के कीड़ों के अड़ों तथा शहतत के पत्तों में ही उन्नति श्रीर रेशम के कीड़ों के पालने के उद्योग-धन्धे तथा रेशम के सत निकालने के तरीको में ही सुधार नहीं करना चाहिए बल्कि मशीन द्वारा रेशम श्रीर साटन बनने के विदेशी तरीको को भी सीखना चाहिए। तब हम अपने लोगो के व्यवहार के लिए सुन्दर रेशमी वस्त्र तैयार कर सकेगे। जब बर की मॉग पूरी हो जायगी तब अप्रतिरिक्त माल को हम दूसरी चीज के बदले में बाहर भेज सकते है।

दूसरी चीज सन है जिससे कपड़ा तैयार होता है। सन का श्राविष्कार पहले चीन में हुआ। प्राचीन काल में ही चीन के लोगां ने सन से कपड़ा बनाने का तरीका निकाला था श्रीर वह पुराना तरीका श्राज भी उसी दक्ष से लागू है। लेकिन चीन की कृषि कभी उन्नति नहीं करती है। इसलिए हाल ही में सन के कपड़े का व्यवसाय दूसरे देशां ने हमसे ले लिया है। श्रव विदेशी मशीन से सन का सूत तैयार होता है जो रेशम के समान ही चमकीला होता है। रेशम तथा सन के सूतों को मिलाकर सभी प्रकार के वस्त्र विदेशी मशीनों से तैयार होते हैं। ये कपड़े पश्चिम में वड़े पसन्द किए जाते हैं श्रीर चीन में भी लोग इन्हें पसन्द करते हैं। यहाँ यह कपड़ा श्रभी हाल से ही श्राने लगा है। लेकिन इससे हमारे सन का उद्योग-धन्धा मिट रहा है। चीन के सभी प्रान्तों में काफ़ी सन पैदा होता है लेकिन इस सन से जो कपड़ा बनता है वह केवल गर्भी में ही व्यवहार किया जाता है श्रीर वह एक श्रव से श्रिषक नहीं उहरता है। श्राग हम सन के उद्योग-धन्धे की उन्नति करना चाहते हैं तो हमें इसकी कृषि सम्बन्धी बातों (जैसे सन कैसे पैदा करना चाहिए, कैसे लाद देना चाहिए) श्रीर इसके माल बनाने के तरीकां (जैसे

सन का बारीक स्त कैसे तैयार करना चाहिए ) का ब्यौरेवार श्रौर मौलिक श्रध्ययन करना चाहिए । तब सन के उद्योग-धन्धों का विकास हो सकेगा श्रौर तैयार किया हुन्ना माल सस्ता पढ़ेगा । भूत काल में सन का उद्योग-धन्धा पूर्ण्क्रप से हाथ के श्रम पर निर्भर था । उस समय किसी प्रकार की मशीन व्यवहार में नहीं लाई जाती थी । हाथ से माल तैयार करने में केवल श्रधिक समय ही नहीं लगता है श्रौर कमजोर स्त ही नहीं निकलता है बल्कि खर्च भी श्रिधिक बैठता है । श्रगर हम सन के उद्योग धन्धे की उन्नति चाहते हैं श्रौर सन का कपडा तैयार करना चाहते हैं तो हमारे सामने विस्तृत योजना होनी चाहिए । सम्पूर्ण् रूपः से यानी खेत में पदुश्रा या सन की पैदावार से लेकर कारखानो तक जहाँ कि सन का कपडा तैयार होता है हम श्राधुनिकतम वैज्ञानिक तरीको का व्यवहार करें । श्रगर हम ऐसा सुधार कर सके तो हमें कपड़े के लिए श्रच्छा श्रौर सस्ता सन मिलेगा ।

रेशम और सन कपडा बनाने के लिये कच्चे माल के रूप में पहले पहल चीन में श्राविष्कृत हुआ। लेकिन श्राजकल कपडा केवल रेशम श्रीर सन से ही नहीं बनता है बल्कि श्रिधिकांश कपड़ा रूई से तैयार होता है श्रीर कपडा तैयार करने के लिये ऊन भी बहुत श्रिधिक पैमाने पर व्यवहार में लाया जाता है। रूई श्रीर ऊन श्रव हर श्रादमी के वस्त्र के लिए श्रावश्यक हो गये हैं। रूई चीन की अपनी चीज़ नहीं है। सहबा (ceiba tree cotton) रूई ( व्यापारिक चेत्र में इसे भारतीय रूई कहते हैं ) भारत से चीन में आई है। भारत से कपास का बीज लेकर चीन उसे अपने भिन्न-भिन्न भागों में बोने लगा और बाद में उसने रूई का कातना और सूत बुनना सीखकर कपड़े का उद्योग-धन्धा चालू किया। श्रागे चलकर विदेशी सूती कपडा जो देशी कपड़े से अञ्छा होता है और सस्ता पड़ता है, चीन में आने लगा। चीन के लोगों ने देशी कपड़े की श्रपेता विदेशी कपड़े को पसन्द किया और इस प्रकार हमारा देश उद्योग-धन्धा एक कोने मे पड गया । इसका यह ऋर्थ है कि कपड़े के ब्रावश्यक सामान के लिए चीन को विदेशों पर निभ र रहना पडता है। छोटे-छोटे देशी उद्योग-धन्धे अब भी वर्तमान हैं जो विदेशी सूत बुनते है। इससे आप देख सकते हैं कि दूसरे देशों के द्वारा हमारे कपड़े का उद्योग-धन्धा कितना खोखला बना दिया गया है।

भारत से कपास का बीज पाकर चीन उसे अपने यहाँ हर जगह बोने लगा और अब प्रति वर्ष यहाँ की अच्छी फसल होती है। संसार के रूई पैदा करने वाले देशों में संयुक्त राष्ट्र का स्थान पहला, भारतवर्ष का दूसरा और

चीन का तीसरा है। चीन अञ्छे किस्म की रूई बहुत परिमाण में पैदा करता है। पर चॅ्कि इसके उद्योग-धन्धे विकसित नहीं हैं, इसलिए वह रूई कपड़े या सत स्त्रादि तैयार करने में नहीं व्यवहार कर सकता है। वह केवल विदेशों •में खासकर जापान और पश्चिमी देशों मे उसे भेज देता है। जापान और पश्चिमी देश चीन की रूई खरीद लेते हैं और उसे अपने यहाँ की रूई में मिला-कर उससे अञ्छा कपडा तैयार करते हैं। जापान के स्रोसाका स्थित कपडे के कारखानो में आधे से अधिक चीन से आने वाला कचा माल व्यवहार होता है। चीन से जाने वाली रूई का माल तैयार कर वे उसे (माल को ) चीन में मुनाफे पर बेचने के लिए फिर से भेज देते हैं। चीन मे बहुत बड़ी संख्या में मजदूर हैं ऋौर यहाँ दूसरे देशों से उजरत की दर भी बहुत कम है। देशी रूई श्रीर सस्ते श्रम के रहने पर भी क्यों चीन श्रपनी रूई जापान में कपड़ा तैयार करने के लिए भेजता है ? क्यों चीन स्वयं नहीं कपड़ा तैयार करता है ? इसका सीधा कारण यह है कि चीन का उद्योग-धन्धा पिछड़ा हुआ है। हम सस्ता कपड़ा नहीं तैयार कर सकते हैं। जापान का उद्योग-धन्धा वहत ही उन्नत ग्रवस्था मे है श्रोर वह सस्ता कपड़ा तैयार कर सकता है। इसलिए कपड़े की समस्या हल करने के लिए पहले हम कृषि स्रोर उद्योग-धन्धों की समस्यात्रां को हल करें। जब तक ये दो समस्याये हल नहीं होती हैं हम कृषि सबबी पैदाबार नहीं बढ़ा सकते हैं या सस्ता बस्त्र नही तैयार कर सकते हैं। जब तक चीन स्वय सस्ता कपड़ा नहीं तैयार कर सकता है तब तक उसे विदेशी कपडों के आयात पर निभ र रहना पड़ेगा। लेकिन विदेशी राष्ट्र सेवा की भावना से या खिराज के तौर पर अपना कपड़ा चीन नहीं भेज रहे हैं। वे श्रपना माल इसलिए भेजते हैं कि उन्हें श्रधिक मनाफा हो । वे एक डालर मुल्य के कपड़े से दो डालर प्राप्त कर सकें। चीनी रुग्या विदेशी मुनाफे मे जाता है। यही विदेशी आर्थिक प्रभुत्व है जिससे हम सताए जा रहे हैं। श्रगर हम इसका पता लगाए कि हम क्यां विदेशी प्रमुख के नीचे हैं तो हमें पता चलेगा कि इसका कारण हमारे उद्योग-धन्धा का बहुत पिछड़ा हुन्ना होना है। चीन अपनी रूई विदेश भेजता है और तब विदेशों में तैयार हुए स्ती कपड़ों को खरीदता है। हम जो कपड़ा पहनते हैं वह विदेशी है श्रौर इसके लिए इमे बहुत दाम देना पडता है। इम जो अधिक दाम देते हैं वह अपने अमूल्य रुपये और खाद्य सामग्री के रूप में बाहर भेजते हैं। चीन की स्थिति हास होते हए परिवार में काली भेड के समान है जो स्वयं कुछ न तो पैदा कर सकता है या न अपने वस्त्र और भोजन पैदा करने की चेष्टा ही करता है और इसलिए वह अपने भोजन और वस्त्र के बदले में परिवार की अमूल्य और पुश्तैनी सम्पत्ति को भी खो देता है। विदेशी आर्थिक प्रभुत्व के नीचे चीन की वर्तभान हालत यही है।

राष्ट्रीयता के सिद्धान्त पर भाषण देते समय मैंने बताया है कि किस प्रकार • चीन विदेशी श्रार्थिक प्रमुत्व के कारण प्रतिवर्ष एक अरब बीस करोड से एक **अरब पचास करोड डालर तक का घाटा उठा रहा है। इस डेढ** अरब डालर के घाटे का अधिक भाग हमारे व्यापार को सन्तुलित करने में लगता है, क्योंकि हमारा आयात हमारे निर्यात से मेल नहीं खाता है। गत दो-तीन वर्षों की च गी रिपोर्ट के अनुसार इमारे आयात का मूल्य निर्यात के मूल्य से तीस करोड टेल ( Taels ) कम है। ये टेल हाइक्वान् या चु गी टेल हैं जिनका मूल्य संघाई के चलन में पचास करोड डालर श्रीर केएटन के चलन में साठ करोड डालर होगा। यही तो हमारे व्यापार के सन्तुलन का मूल्य है। हम कौन-सा माल बाहर से मगाते हैं ? हमारा प्रधान आयात विदेशी सत और विदेशी सूती कपडा है। इसलिए चीन को मुख्य रूप से रूई के आयात द्वारा घाटा उठाना पड़ता है। च गी रिपोर्ट के अनुसार रूई के आयात का मूल्य सालाना बीस करोड हाइक्वान् टेल है जो बतीस करोड संघाई डालर के मूल्य के बराबर होता है। हमारे द्वारा व्यवहार किये जाने वाले विदेशी कपड़े का यही मूल्य है। इसका यह अर्थ है कि अगर हम अपनी जॉच का श्राधार सबसे हाल की मद<sup>°</sup>मशुमारी को मानें तो चीन का हर श्रादमी प्रांत वर्ष एक डालर मूल्य का विदेशी कपडा पहिनता है। इस प्रकार जीवन की दसरी बड़ी आवश्यकता की पूर्ति हमें विदेशी चीज से करनी पड़ती है। चीन में रूई है श्रीर कम उजरत पर काम करनेवाले मजदूर भी हैं ! पर चू कि हम नहीं जानते है कि हम अपने उद्योग-धन्धों को कैसे बढावे और अपने ऋधिकारों को पुनः कैसे प्राप्त करे इसलिए हमें विदेशो कपडा पहनना पडता है। इसके लिए हमें अपना बहुत-सा धन विदेशियों को देना पड़ता है। जब तक हम अपना बहुत सा धन बाहर मेजते रहेंगे, तब तक हम विदेशी आर्थिक प्रमुत्व की कठिनाई नहीं दूर कर सकते श्रीर न हम कपड़े की तात्कालिक समस्या को हल ही कर सकते हैं।

श्रगर हम श्रपना खोया हुश्रा श्रधिकार प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें पहले श्रपनी वस्त्र-समस्या का हल निकालना चाहिए श्रौर विदेशी सूती माल के श्रायात को कम करना चाहिए। कैसे हम इस समस्या को हल करेंगे १ यूरोपीय युद्ध के समय पश्चिमी राष्ट्रों के पास चीन में भेजने के लिए सूती

कपडा नहीं था त्रीर उस समय चीन के व्यवहार के लिए सब सूती कपडा जापान से खाता था। लेकिन जापान उस समय मित्र राष्ट्रों के पास युद्ध का सामान भेजकर चीन को सूती कपडा भेजने की प्रपेक्षा श्रिधिक मुनाफा कर रहा था। इसलिए जापान के सभी बड़े-बड़े कारखान मित्र राष्ट्रों को नामान देने के लिए काम करते थे श्रीर केवल छोटे-छोटे कारखाने सूत श्रीर मूती कपड़े चीन भेजने के लिए तैयार करते थे। चीन के बाजार में सुती कपड़े की कमी पड गई थी श्रीर उसका मूल्य ऊपर चढ गया था। तब कुछ चीनी व्यापारियों ने, जो लाभ की आशा से पॅजी लगाने को तैयार थे, कई सत कातचे श्रीर कपडा बनने के कारखाने खोड़ें जो देशी रूई से मृत तैयार करते थे और उससे कपडा बनते थे। बाद में इस प्रकार के बीसी पुनलीघरों का निर्माण संघाई में हुआ और नवां ने बहुत अधिक मुनाफा उठाया। एक डालर पूजी लगाने पर लाभ में तीन या चार डालर मिल जाते थे और कई सौ प्रतिशत मुनाफा होता था। जब प्रजीपतिया ने इस बड़े लाभ को देखा तो उन्धेने अधिक धन कमाने के लिए पहुले से भी अधिक पूँजी सूत कानने और कपड़ा बनने के उद्योग-धन्धे में लगायी। रूई के उद्योग-धन्धे का वह उत्कर्प-काल था स्रोर बहुत से नये धनी पुँजीपित तो 'रूई के राजा' कहलाने लगे। लंकिन अब क्या परिस्थिति है ? पहले के लखपतियों को बहुत घाटा उठाना पड़ा है श्रीर श्रव वे गरीव हो गए ह । बहुत से पुतलीवरा को जिनका निर्माण युद्धकाल में हुआ था, बन्द कर देना पड़ा है। अगर उन्होंने (पुतलीवरों के मालिको ने ) उन्हें ( पुतलीघरों को ) वन्द नहीं किया होता तो ने बुरी तरह कर्ज मे द्वब जात श्रीर उनका दिवाला निकल जाता।

इस प्रकार की अवस्था क्यां आई ? कुछ लोग ऐसे थे जो सोचन थे कि विदेशी राष्ट्र कपडा और सूत चीन भेज सकते हैं क्योंकि के मशीन द्वारा इन चीज़ों को तैयार करते हैं। चूं कि मशीन का बना कपडा और सूत हाथ के बने कपड़े और सूत से अच्छे होते हैं आर उनमें कम पूँजी लगानी पडती है इसलिए विदेशी राष्ट्र चीन की रूई खरीद सकते हैं और अपने पुतलीघरों में इसे ले जाकर इससे सूत और कपडे तैयार कर उन्हें फिर चीन भेज देने हैं। इस टेढ़े-मेढ़े आगे-पीछे की चाल के बावजूद भी वे अच्छा मुनाफा करते हैं। यह कहा जाता था कि उनके इस मुनाफ का कारण यह है कि उनके पास मशीन है। इसलिए चीन के कुछ पूँजीगतियों ने विदेशी राष्ट्रों की नकल थी। उन्होंने सूत कातने और कपडा बुनने की बहुत-सी मशीने खरीटा और आधुनिक ढग के बहुत से पुतलीघरों का निर्माण किया। इसमें लगाई गई पूँजी टस

लाख से करोड़ों डालर तक की थो। यूरोपीय युद्ध के समय इन पुतलीघरों ने काफ़ी मुनाफा उठाया लेकिन सबके सब अब घाटा उठा रहे हैं। उनमें बहुत से तो अब बन्द कर दिए गए हैं और एक समय के 'रूई के राजा' अब 'दीन जन' हो गए हैं। इमारे सूत कातने और कपड़ा तैयार करने के आधुनिक पुतलीघरों में ठीक विदेशी राष्ट्रों की तरह की मशीने हैं। क्यों तब विदेशी पुतलीघर मुनाफा करते हैं और इमारे पुतलीघर बन्द हो जाते हैं? तब कैसे विदेशी राष्ट्र चीन की रूई खरीद सकते हैं और अपने पुतलीघरों तक उसे ले जाने का जहाजी माड़ा देते हैं और पुनः तैयार कपड़े को चीन में मेजने का भी दूसरी बार जहाजी भाड़ा उठाते हैं? फिर, चीन में उजरत-की दर विदेशों से कम है और यह आशा करना युक्तिसंगत जान पड़ता है कि सस्ते देशी अम, देशी रूई और विदेशी मशीनों से चीन के पुतलीघर मुनाफा उठायेंगे जब कि विदेशी पुतलीघर चीन में अपना भाव भेजकर घाटा उठायेंगे। लेकिन क्यों वास्तविक फल ठीक इसका उल्टा होता है ?

इसका कारण यह है कि चीन के कपड़े का उद्योग-धन्धा विदेशी राजनीतिक प्रभुत्व के नीचे दवा हुआ है। विदेशी राष्ट्र चीन पर केवल आर्थिक प्रभुत्व का ही दबाव नही देते हैं। श्रार्थिक प्रभुत्व तो प्राकृतिक शक्ति है जिसे हम चीन में वाङ् ताव्—राजकीय मार्ग—कहते हैं। जब विदेशी राष्ट्र किसी समय अपनी आर्थिक शक्ति को कमजोर पाते हैं और अपने उद्देश्य में दूसरे प्रकार से सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं तब वे राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करते हैं। यह राजनीतिक शक्ति वह है जिसे हम चीनी भाषा में पा ताव-शक्ति का मार्ग-कहते हैं। पहले के दिनों में चीन अपने यहाँ की हाथ की बनी चीजो से विदेशी मशीन की प्रतियोगिता करता था और अब वह ( हाथ का उद्योग-धन्धा ) नष्ट हो गया है लेकिन वह तो शुद्ध त्रार्थिक समस्या थी। चीन के सत कार्तने श्रीर कपडा बुनने के जो उद्योग-धन्धे (जिनके पास विदेशी ढंग की मशीने थीं ) विदेशी राष्ट्रों की प्रतियोगिता करते थे वे युद्ध के बाद बन्द हो गए। इसका कारण श्रार्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक था। विदेशी राष्ट्र चीन के ऊपर अपना राजनीतिक प्रभुत्व बनाए रखने के लिए कौन से तरीके त्राख्तियार करते हैं ? चीन की माचू सरकार ने जब विदेशी राष्ट्रो से युद्ध किया था श्रीर उसमें वह हार गई थी तो चीन को बाध्य होकर बहुत सी असम सन्धियो पर इस्ताच् र करना पडा था। विदेशी राष्ट्र अब तक उन सन्धियों को चीन को बन्धन में रखने के लिए व्यवहार में ला रहे हैं। जिसके फलस्वरूप चीन जो कुछ करना चाहता है उसमें वह असफल हो जाता है।

श्रगर चीन दूसरे राष्ट्रों के बराबर होकर स्वतन्त्रतापूर्वक श्रार्थिक मैदान में उनका मुकाबला करता तो वह बिना श्रसफलता के श्रपनी स्थिति बनाए रखने में समर्थ होता। लेकिन जैसे ही विदेशी राष्ट्र राजनीतिक शक्ति का 'ब्य़वहार श्रपने श्रार्थिक स्वार्थों को बचाने के लिए करते हैं तो चीन इस घपले में पड जाता है कि उसका कैसे विरोध किया जाय या कैसे उन लोगों के साथ सफलतापूर्वक प्रतियोगिता की जाय।

इन सन्धियो और रुई की समस्या के बीच क्या सम्बन्ध है १ जब विदेशी राष्ट्र ऋपने रुई के सत को हमारे बन्दरगाहां पर भेजते हैं तो समुदी चुंगी वाले पाँच प्रतिशत उनसे कर वसल करते है। जब सत चीन के भीतरी प्रदेशों में वितरण होता है तो उसपर ढाई भी सदी लिकिन कर (Likin tax) भी लगाया जाता है। इस प्रकार यद्यपि विदेशी सूत श्रीर कपड़े साढ़े सात भी सदी ही कर देते हैं फिर भी सम्पूर्ण चीन का विस्तत बाजार उनके लिए खुला रहता है। लेकिन हमारे पुतलीयरों के सत ग्रीर कपड़े की क्या दशा होती है ? मांचू राजकुल के समय चीन के लोग केवल स्वप्न देखते थे। वे केवल निकम्मा की तरह विदेशी प्रस्तावो को सुनते रहे श्रीर चीन के देशी कपड़े पर भी पाँच प्रतिशत कर लगा दिया गया जो बाहर से स्राने वाले माल पर लगी चंगी कर के बराबर ही था। लेकिन जब चीन का देशी कपड़ा देश के भीतर भागों में वितरण होता है तो उसे विदेशी कपड़े की तरह एक ही बार लिकिन कर नहीं देना पडता है बल्कि उसे हर लिकिन कर वसल करने आफ़िस में लिकिन कर देना पडता है। जब देशी कपड़े पर इतनी ही चुंगी लगायी जाती है श्रीर इसके श्रलावे उम पर लिकिन कर विदेशी कपड़े की अपेता अधिक लगाया जाता है तो स्वभावतः ही देशी कपड़े का दाम अधिक हो जाता है। जब देशी कपडा बहुत महगा पडता है तो उसकी खपत देश में नहीं हो सकती है। इसलिए हमारा देशी कपड़ा विदेशी कपड़े की प्रतियोगिता में नहीं ठहर सकता है। विदेशी राष्ट्र चीन के चुंगी कर ब्रौर दूसरे करो के तय करने में सन्धियाँ का इस्तेमाल करते हैं। न तो चंगी त्राफिस त्रीर न लिकिन त्राफिन ही विदेशी माला पर ऋधिक कर बढ़ा सकते हैं लेकिन वे चीन के देशी माल पर अपनी इच्छानुसार बढा सकते हैं। उदाहरण के लिए देखिए कि केएटन का समद्री चुगी विभाग चीन वालों के नियत्रण में नहां है तिहक विदेशियों के नियत्रण में हैं। हम विदेशी माल पर कर बढाने को स्वतंत्र नहीं हैं लेकिन विदेशी लोग चीन के माल पर अगर वह चुंगी आफिस होकर जाता है तो उस पर स्वतत्रतापूर्वक कर बैठा सकते है। चुगी श्राफिस के बाद चीन के माल को बहुत जगह लिकिन कर देना पडता है जबिक विदेशी माल केवल एक बार लिकिन कर देता है श्रीर तब विना रुकावट के देश के किसी भी भाग में भेजा जा सकता है। चूंकि कर की दर विदेशी श्रीर चीनी मालों पर एक नहीं है इसलिए चीन के देशी कपड़े को मुंह की खानी पडती है।

यूरोप श्रौर श्रमेरिका के जो समान श्रौर स्वतत्र राज हैं वे एक-दूसरे के त्र्यायात पर स्वतत्रतापूर्वक कर बैठाते हैं। कोई भी सिघ द्वारा बँघा नहीं है। हर देश की सरकार अपनी इच्छानुसार कर के दर में वृद्धि कर सकती है। श्रपने देश श्रौर विदेशी राष्ट्रो की श्रार्थिक श्रवस्थाश्रों को ध्यान में रखकर कर निर्धारण के दर में परिवर्तन किया जाता है। अगर किसी देश में बहुत बड़े परिमाण में बाहर भेजने को माल है जो बाहर के दसरे देशों के देशी माल का स्थान ले सकता है तो उन देशों की सरकारे अपने माल की रज्ञा के लिए श्रोर विदेशी माल को देश के भीतर श्राने से रोकने के लिए उस पर भारी कर बैठाती हैं। यह सरक्षण श्रायात-कर प्रणाली कहाती है। उदाहरण के लिए लीजिए कि अगर चीन जापान में अपना माल भेजता है तो उस माल पर जापान कम से कम तीस प्रतिशत चुंगी बैठाता है स्रोर जापान मे उसका ( जापान का ) देशी माल बिना चुंगी के वितरण होता है। जापान का कोई थोक माल जिसका मूल्य एक सौ येन् होता है स्रौर उस पर श्रगर कोई कर नहीं बैठाया जाता है तो वह एक सौ बीस येन पर बाजार में बिकता है श्रीर इस प्रकार बीस येन का सीधा नफा होता है। लेकिन अगर चीनी थोक माल का लागत मूल्य एक सौ येन है और वह जापान में जाता है श्रौर उस पर तीस प्रतिशत चुंगी बैठती है श्रौर श्रगर वह एक सौ बीस येन में बिकती है तो सीधे दस येन का घाटा पूँ जी में होता है। इस प्रकार जापान चीन के माल को अपने यहाँ आने से रोक सकता है और अपने माल को सरवाण दे सकता है। इस प्रकार के देशी उद्योग-धन्धों के विकास की रक्ता करने के और विदेशी माल को देश में आने से रोकने के तीरके का व्यवहार करना सभी राष्ट्रों की आम आर्थिक नीति है।

त्रगर इम अपने जीविका की समस्या का इल करना आर अपने देशी उद्योग-धन्धों की रत्ना करना चाहते हैं ताकि इम पर विदेशी उद्योग-धन्धों का आक्रमण न हो सके तो इमे उनकी रत्ना के लिए पहले राजनीतिक शक्ति हाथ में लेनी चाहिए। लेकिन सिधयों के चंगुल में फंसा आज का चीन केवल

श्रपना सार्वभौमिक ग्राधिकार श्रौर श्रपने उद्योग-धन्धों की रज्ञा करने की प्रभुता ही नहीं खो बैठा है बल्कि वास्तव में विदेशी उद्योग-धन्धों की रत्ना कर रहा है। विदेशी उद्योग-धन्चे विदेशी राष्ट्रों के पॅजीवाद के प्रसार, मशीन की उन्नति श्रीर श्रार्थिक प्रधानता से बढते हैं लेकिन विदेशी श्रार्थिक प्रमुख को राजनीतिक शक्ति का सहारा मिलता है। इसलिए युरोपीय युद्ध के समय जब चीन को पश्चिमी सत श्रौर कपड़े से प्रतियोगिता नहीं करनी पडती थी तो चीन के उद्योग-धन्धों को मुनाफा हुआ था। योरोपीय युद्ध के बाद विदेशी माल पुनः चीन में आने लगा और हमारे माल से उसकी प्रतियोगिता शुरू हो गई। जिस कारण हमें वहत आर्थिक हानि उठानी पड़ी। वस्त्र समस्या की सबसे प्रधान बात रूई है। वर्तमान समय में रूई की समस्या का कोई हल नजर नहीं आ रहा है। चीन के रूई के उद्योग-धन्धों अभी तक बाल्यावस्था में ही हैं। हमारी मशीने विदेशी मशीनों की तरह न उतनी अञ्छी हैं और न उतनी काम लायक ही । साथ-साथ हमारे पतलीघरों का सगठन श्रौर श्रनुशासन विदेशी पुतलीवरां के ऐसा पूर्ण नहीं है। इसलिए माल पर बिना चुक्की-कर श्रीर लिकिन कर दिए भी चीन के कपड़े के उद्योग-धन्धों को दसरे देशों के साथ प्रतियोगिता करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।

दुसरे देशों से प्रतियोगिता करने के लिए हमें पश्चिमी राष्ट्रों की कर निर्धारण नीति की नकल करनी चाहिए । इस नीति से उन्हें क्या अनुभव हुआ है ?' कुछ शताब्दी पहले ब्रिटिश उद्योग-धन्धों की गिनती संसार में पहले नबर की थी। ससार में जिस किसी माल की मी माग होती थी ब्रेट ब्रिटेन उसकी पूर्ति करता था। सयुक्त राष्ट्र श्रमेरिका उस समय कृषि-युग में ही था। अमेरिका के छोटे-छोटे उद्योग-धन्धे ब्रिटिश उद्योग-धन्धो द्वारा नष्ट कर दिए गए श्रीर उन्हें बढ़ने का मौका नहीं मिला। तब संयुक्त राष्ट्र श्रमेरिका ने संरक्षण नीति अखितयार की आर उसने ब्रिटिश माल पर संरक्षण आयात-कर लगाना श्रुक किया। संयुक्त राष्ट्र श्रमेरिका मे जितना ब्रिटिश माल जाता था सब पर उसके मूल्यानुसार पचास से एक सौ फीसदी तक भारी कर बैठाया जाता था। इससे ब्रिटिश माल का थोक दाम इतना ऋषिक पड जाता था कि वह अमेरिका के माल से प्रतियोगिता नहीं कर सकता था। तब बहुत तरह के ब्रिटिश माल संयुक्त राष्ट्र अमेरिका नहीं जाने लगे ओर इसलिए अमेरिका के उद्योग-धन्धे बढ़ने लगे, यहाँ तक कि व ब्रिटिश उद्योग-धन्धां से भी त्राज आगे बढ़ गए हैं। कुछ दशाब्दी पहले जर्मनी एक कृषि-प्रधान देश या और जर्मनो को भी अपनी आवश्यक चीज़ां के लिए प्रेंट ब्रिटेन पर निर्भर रहना

पड़ता था। वे भी बृटिश उद्योग-धन्धों के प्रभुत्व के नीचे थे। बाद मे जर्मनी ने भी सरज्ञ् ज्ञाति अखितयार की तो उसके उद्योग-धन्धे पनपने लगे। हाल के वर्षों मे जर्मनी के उद्योग-धन्धे दूसरे राष्ट्रों से आगे बढ़ गए हैं।

इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अगर हम चीन के उद्योग-धन्धों को फूलता-फलता देखना चाहते हैं हमें सयुक्त राष्ट्र अमेरिका और जर्मनी की सरक्षण नीति की नकल करनी चाहिए, विदेशी माल के आक्रमण को रोकना चाहिए और अपने देशी माल की रह्मा करनी चाहिए। वर्तमान काल में पश्चिमी राष्ट्र चीन को अपना औपनिवेशिक बाजार समक्तता है और चीन के सार्व-मौमिक अधिकार तथा उसके आर्थिक जरियों को अपने हाथों में किए हुए हैं। हम जीविका की समस्या का हल अकेल आर्थिक चेत्र में ही नहीं पा सकते। हमें पहले रजनीतिक चेत्र को अपने हाथा में लेना चाहिए। हमें सभी असम सियों को तोड देना चाहिए और चुंगी कर को विदेशी नियंत्रण से अपने अधिकार में कर लेना चाहिए। तब हम स्धतत्रतापूर्वक विदेशी माल पर कर बढ़ा सकेंगे और सरक्षण की नीति लागू कर सकेंगे। इस प्रकार की नीति से चीन में विदेशी मालों की बाढ़ रुक जाएगी और तब स्वभावतः ही हमारे गह-उद्योग पनपने लगेंगे।

चीन के लोगां को देशी माल का व्यवहार करना चाहिए श्रौर विदेशी मालो का बहिष्कार करना चाहिए। में नहीं कह सकता कि कितनी बार हमने इसका त्रान्दोलन किया है लेकिन सम्पूर्ण राष्ट्र ने इस काम को एक होकर नहीं किया। इसलिए आन्दोलन असफल हुआ। सगठित कार्रवाइ करने पर भी इस मश्किल से सफलता प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि हमारे राज की राज-नीतिक शक्ति कमजोर है। हम अपने समद्री चुक्की का नियन्त्रण नहीं कर सकते जो कि विदेशियां के हाथां में है। हम अपनी इच्छानुसार कर को कम या अधिक नहीं कर सकते, इसलिए हमारे पास विदेशी मालों को महगा करने ब्रीर देशी मालों को सस्ता बनाने का कोई उपाय नहीं है। देशी कपडे से विदेशी कपड़ा अगर सरता हो जैसा कि वर्त्त मान समय मे है. तो हम लोगो से यह आशा नहीं कर सकते चाहे वे कितने भी देशभक्त क्यों न हों कि वे देशी माल के खातिर विदेशी सस्ता माल नही खरीदेंगे। लोगो को यह कहना कि वे कभी विदेशी कपडा न व्यवहार करे और बराबर देशी कपडा पहने हर ब्रादमी के व्यक्तिगत सुविधात्रों के ब्रानुकल नहीं होगा और यह नीति कभी भी में काम नहीं लाई जा सकती है। मान लीजिए कि कोई परिवार प्रति-वर्ष तीस डालर का विदेशी कपड़ा खरीदता है। अब अगर यह परिवार विदेशी कपड़े का बहिष्कार करता है और उसके बदले देशी कपड़ा खरीदता है तो उसे उतने ही कपड़े के लिए पचास या साठ डालर देना पडता है। इस-प्रकार उस परिवार को कपड़े पर बीस या तीन डालर प्रति वर्ष अधिक खर्च क़रना पड़ेगा। देशमक्ति के जोश में एक बार कोई भी इतना त्याग कर सकता है। लेकिन इस तरह की भावका। आर्थिक सिद्धान्ता के विरुद्ध पडती है श्रीर बहुत दिनो तक वह नहीं रह सकती है। श्रगर हम श्रार्थिक सिद्धान्त के अनुकल होना और अपने ध्येय पर भी डटे रहना चाहते हैं तो हम पहले श्रसम सिथयों को तोड देना होगा, समुद्री चुङ्गी पर श्रपना नियंत्रण स्थापित करना होगा, कर की दर को बढाने-घटाने में स्वतंत्र होना होगा। इस प्रकार इस विदेशी तथा देशी मालों का मूल्य एक बराबर कर सकेंगे। तब श्रगर कोई परिवार तीस डालर मूल्य का विदेशी कपडा साल भर मे पहनता है और उतने ही देशी कपड़े के लिए उसे तीस डालर ही लगता है तो यह प्रबन्ध ठीक होगा और तब हम ग्राशा कर सकते हैं कि वह परिवार देशी कपड़ा पहने की अपनी प्रतिज्ञा को रख सकेगा। अपार हम एक कदम श्रीर श्रागे बढ़े श्रीर विदेशी कपड़े को देशी कपड़े की श्रपेक्षा महना कर दे जिससे विदेशी कपड़ा पहनने वाले जिस कपड़े पर तीस डालर खर्च करते हैं. उतने ही देशी कपड़े पर बीस डालर खर्च कर सके तब हम विदेशी कपड़े के उद्योग-धन्धे पर विजय प्राप्त कर सकते हैं स्त्रौर हमारा देशी उद्योग-धन्धा उन्नति करने में समर्थ हो सकता है। इस प्रकार आप देखते हैं कि अगर हमें श्रपने मिन् पङ् सिद्धान्त की वस्त्र-समस्या को हल करना है श्रागे सपूर्श देश को देशी कपडा पहनना है स्त्रीर विदेशी कपडे को स्रपने वन्दरगाह पर नहीं आने देता है तो हमे राज की राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा।

श्रपनी वस्त्र-समस्या के हल करने में जिन मुख्य कच्चे माला पर हमें विचार करना है वे हैं रेशम, सन, रूई श्रौर ऊन। चौथी चीज ऊन चीन में काफ़ी परिगाम में होता है। चीनी ऊन विदेशी ऊन से उच्च कोटि का होता है। लेकिन ऊन का उद्योग-धन्धा चीन में विकसित नहीं हुआ है। हम ऊनी कपडा नहीं तैयार करते हैं बिल्क कचा ऊन ही दूसरे देशों में मेज देते हैं। दूसरे देश वाले हमारे ऊन को खरीदते हैं श्रौर उससे ऊनी कपडा तैयार करते हैं श्रौर पुनः तैयार माल से मुनाफा करने के लिए उसे चीन मेज देते हैं। श्रगर हम अपने अधिकार को पुनः प्राप्त कर सके श्रौर राज की शिक्त को ऊन के उद्योग-धन्धे के विकास में लगा सके तो यह भी कपड़े के उद्योग-धन्धे के साथ-साथ उन्नति करेगा। श्रगर हमारे यहाँ उन्नतिशील ऊन

का उद्योग-धन्धा हो तो चीन के लोगों को ऊनी कपडा जिसकी ब्रावश्यकता उन्हें जाड़े में पड़ती है , विदेशी राष्ट्रों से नहीं खरीदना पड़ेगा । श्रगर हमारे पास खपत से श्रतिरिक्त ऊन बचेगा तो हम रेशम की तरह ही उसे विदेश भेजेंगे। लेकिन अभी तो चीन में ऊन का उद्योग-धन्धा अविकसित अवस्था में है। इसलिए भेडों का ऊन लगा हुआ चमडा, या भेड़ों का काटा हुआ ऊन. जिनका व्यवहार चीन में नहीं हो सकता है, विदेशियों के हाथों बेच दिया जाता है। विदेश में उससे ऊनो कपड़े श्रौर सब तरह के कम्बल तथा नमदा स्त्रादि बनते हैं। पुनः बना हुस्रा माल चीन भेजा जाता है स्त्रौर यहाँ हम उसे खरीदते हैं। इससे पता चलता है कि हमारे सूती कपड़े श्रौर श्रीर ऊन के उद्योग-धन्धे विदेशी राजनीतिक श्रीर श्राधिक प्रमुख के नीचे दबे हए हैं। वस्त्र-समस्या को हल करने के लिए हम सम्पूर्ण राष्ट्र की महान ताकत को एक विस्तृत योजना बनाने में लगाएँ। पहले हम अपने सार्व-भौमिक अधिकार को प्राप्त करे। हम रेशम, सन, रूई और ऊन सम्बन्धी पैदावार बढाने श्रौर उनका माल तैयार करने के उद्योग-धन्धों के विकास के लिए राज की शक्ति का प्रयोग करे। कच्चे माल के निर्यात और तैयार माल के श्रायात पर कर बढाने के लिए हम समुद्री चुङ्गी को अपने श्रधिकार और नियंत्रण में करें ताकि ये देशी उद्योग-धन्धे बच सके। तब हमारे सून कातने श्रीर कपड़ा तैयार करने का उद्योग-धन्धा तरत बढ़ने लगेगा श्रोर कपड़े की समस्या इल हो जाएगी।

चूं कि अब हम कपड़ा तैयार करने की चीजों की समस्या के हल को जानते हैं। इसलिए हमें अब वस्त्र की समस्या पर ध्यान देना चाहिए। मैंन एक बार पहले कहा है कि जाड़े से बचने के लिए कपड़ा पहनने का रिवाज चला। कपड़ा पहनने का प्रथम उद्देश्य शरीर की रच्चा करता था। लिकिन जैसे-जैसे सभ्यता बढ़ी कपड़े का ज़्यवहार शरीर की सजाने के लिए होने लगा और तब कपड़ा पहनने का दूसरा उद्देश्य सुन्दरता बढ़ाना हो गया। जंगली आद्रादमियों के पास अपना शरीर सजाने के लिए किसी प्रकार का परिधान नहीं था इसलिए उन्होंने शरीर पर गोदना गोदा लिया अर्थात् उन्होंने अपने शरीर के चमड़े पर चिह्न बनवाए और उन्हें रंगवा दिया। हमारे पूर्वज इसे वन पन् या शरीर सजाना कहते थे। यद्यपि सम्यता आगे बढ़ी है फिर भी कपड़ा पहनने का प्रधान उद्देश्य आभी तक शरीर को सजाना ही माना जाता है। कपड़ा पहनने के इस उद्देश्य को सुला दिया ग्या है कि उससे जाड़ा कटता है और शरीर की रच्चा होती है। आजकल

खर्चीले जीवन श्रीर फजूल की प्रतियोगिता में केवल पहनने की सामग्री ही नये-नये रूपों में बराबर नहीं निकलती है बिल्क रिवाज के श्रनुसार पोशाक बनाने के ढग में भी परिवर्त्त होता है। श्रिषक से श्रिषक पोशाक श्रीर गृहना पहनना श्रमीरी समक्ता जाता है तथा सास्कृतिक विकास के साथ-साथ कुलीनता श्रीर विद्वत्ता पर्यायवाची माने जाते हैं।

जब निरकुश शासन का विकास हुआ था तो पोशाक का व्यवहार पदों की विभिन्नता के लिए होता था। तब कपड़ा पहनने का तीसरा उद्देश्य वर्ग भेद को जताना हो गया। अब प्रजातन्त्र का जमाना है और सभी वर्ग एक हो गए हैं। प्रजासत्तात्मक राज के अदर सैनिक या नाविक को भी उसके पोशाक के कारण एक खास भद्र वर्ग का नही माना जाना चाहिए। कपड़े पहनने के तीन उद्देश्य—शरीर-रज्ञा, शरीर को सजाना और वर्ग भेद दिखाना—ऊपर बताए गए हैं। उनमे हम एक चौथा उद्देश्य भी जोड सकत हैं और वह है सुविधा। ऐसे समय में जबिक सभी वर्ग बराबर हो रहे हैं और काम करना पित्र माना जाने लगा है तो हम पोशाक को आवश्यकता की वस्तु समकते हैं। इसलिए हमें यह कहना चाहिए कि हमारी जनता की आवश्यक पोशाक निम्न कामों को पूरा करे—वह शरीर की रज्ञा कर, वह सुन्दर देखने मे हो और वह सुविधाजनक हो और काम में बाधा देनवाली न हो। इस प्रकार की पोशाक सचमुच में सुन्दर होगी।

जनता की जीविका के सिद्धान्त को कार्यान्वित करने के लिए श्रांर कपड़े के उपयुक्त तीन व्यवहारों को ध्यान में रखते हुए राज को हर जगह बड़े पैमाने पर कपड़े के कारखाना की स्थापना करनी चाहिए। ये कारखाने देश के हर भाग की जनसंख्या श्रोर ऋतु का ध्यान रखते हुए लोगों के लिए वस्त्र तैयार करें। हर श्रादमी के कपड़े की श्रावश्यकता पूरी होनी चाहिए। किसी भी श्रादमी को इससे वचित नहीं रहना चाहिए। सान मिन् सिद्धान्त वाली सरकार का जनता के प्रति कपड़े की श्रावश्यकता के सम्बन्ध में यही कर्च क्या है।

श्रीर जनता को भी सचमुच में राज के प्रति श्रपने नागरिक उत्तरदायित्व को पूरा करना चाहिए या उसे नागरिकता के श्रिधिकार को छोड देना चाहिए। जो नागरिक होने के श्रयोग्य हैं वे राज के मालिक नहीं हो सकते हैं। श्रालसी तथा घुमकड राज श्रीर जनता के ऊपर परान्नभोजी जैसे हैं। सरकार उन्हें कानृन द्वारा काम करने के लिए बाध्य करे श्रीर उन्हें श्रच्छे मजदूर के रूप में वदलने की कोशिश करे ताकि वे राज के श्रधिकार श्रार

सुविधात्रों में भाग लेने के योग्य हो सकें। जब त्रालसी मनुष्य नहीं रहेगा त्रौर सब लोग उत्पादन में हिस्सा बटाएँगे तब खाने और शरीर ढकने के लिए काफ़ी सामग्री मिलेगी, रहने के लिए त्रारामदायक घर होंगे और लोग संतुष्ट रहेंगे और जीविका की समस्या हल हो जायगी।\*

श्रास्त २४, सन् १६२४ ई०

<sup>\*</sup>अविका के सिद्धान्त पर दिए जाने वार्ल और सभी व्याख्यानों की दि सन्यात सेन नहीं पूरा कर सके।